# पातञ्जल योगदर्शन

सांख्ययोगाचार्य श्रीमद् हरिहरानन्द आरएय-कृत वँगला-भाष्यानुवाद और टीका का मृलसहित हिन्दी रूपान्तर



सम्पादक —
भगीरथ मिश्र, एम्,० ए०, पी-एच० डी०
हरिकृष्ण श्रवस्थी, एम्० ए०
वजिकशोर मिश्र, एम्० ए०

ल्खनऊ विश्वविद्यालय

#### वक्तव्य

'लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशन' के भ्रन्तर्गत, हिन्दी-विभाग-द्वारा अध्यापकों भ्रौर विद्यार्थियों के अनुसंघान एवं भ्रध्ययन-संबंधी साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, परन्तु श्राज हम 'सेकतरिया ग्रन्थमाला' के श्रन्तर्गत एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण दर्शन-ग्रन्थ का प्रकाशन कर रहे हैं, इमका हमें बड़ा हर्ष है । यह ग्रन्थ है 'पातञ्जल योगदर्शन'। संस्कृत में यह अन्य सुविख्यात है, परन्तु हिन्दी के माध्यम से मूलसूत्रों के साथ साथ इसकी कोई अधिकारपूर्ण भ्रौर प्रामाणिक व्याख्या सुलभ नहीं थी। बिहार प्रदेशस्थ, मधुपुर कपिलमठ के तपस्वी विद्वान् श्री धर्ममेघ स्नारण्य के उद्योग से योगदर्शन की एक विद्वत्तापूर्ण एवं प्रामाणिक टीका का हिन्दी रूपान्तर हमें प्राप्त हुग्रा है। यह टीका सांख्ययोगाचार्य स्वर्गीय श्री हरिहरानन्द स्वामी जो के द्वारा बँगला में की गई श्री श्रौर कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित भी हुई है। हिन्दी-भाषी जनों को भी सुलभ करने के हेतु उन्होंने अपने विष्यों-द्वारा उसका हिन्दी रूपान्तर कराने का परिश्रम किया। मुक्ते यह हिन्दी रूपान्तर लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान ( Anthropology ) विभाग के प्रध्यक्ष डॉ॰ धीरेन्द्रनाथ मजुमदार के उद्योग से प्राप्त हुम्रा था भ्रौर इसके प्रकाशन के लिए उनके भ्राग्रह के साथ साथ, यहाँ के भूतपूर्व कुलपित ग्राचार्य श्री नरेन्द्र देव जी की भी प्रेरणा श्रीर शुभकामना थी । श्रतएव प्रकाशित करने का निश्चय करके मैंने इसे हिन्दी विभाग के तीन अध्यापकों, डाँ० भगीरथ मिश्र, पं० हरिकृष्ण अवस्थी ग्रीर श्री वर्जिककोर मिश्र को इसके शोधन श्रौर संपादन का भार सौंप दिया, जिन्होंने बड़े परिश्रम से भाषासम्बन्धी त्रुटियों का शोधन करके उसका यह रूप प्रस्तुत किया है। सुक्ते आशा है कि इस विषय में श्रमिरुचि रखने वाले हिन्दी-भाषी जन इसे श्रपना कर हमारे प्रयत्न को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

--दीनदयालु गुप्त

डॉ॰ दीनदयालु गुप्त, एम्॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, डी॰ लिट्॰, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

### दो शब्द

महर्षि पतं जिल के योगदर्शन के संबंध में कुछ कहना मेरे लिए ग्रनिधकार चेष्टा ागी; परन्तु इतना अवश्य कह सकता हुँ कि हिन्दी के भिवतकाव्य को विशेषत: निर्गण नकाव्य-धारा को योगदर्शन ने ऋत्यधिक प्रभावित किया है। उसके इस प्रभाव को ातया हृदयंगम करने के लिए, योगदर्शन का ज्ञान ग्रावश्यक है। संतकवियों का योग-्रांधी-ज्ञान प्रायः गुरु-शिष्य-परम्परा के द्वारा उपार्जित ज्ञान था ग्रीर उनकी शब्दावली योग, सांख्य श्रीर वेदान्त तीनों दर्शनों की बातों का विचित्र समन्वय है; फिर भी उनकी ाधना श्रीर श्रनुभूति-संबंधी बातों में योग दर्शन का प्रभाव सबसे श्रधिक है श्रीर विशेषतः टयोग का । योग दर्शन की संस्कृत में बड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्यायें, भाष्य ग्रीर टीकाएँ हैं जंसे---व्यास भीष्य, वाचस्पति मिश्र की टीका, विज्ञान भिक्ष का वार्तिक, भोजवत्ति, गणेश गट्ट की वृत्ति ग्रादि । ये थ्याख्यायें बड़ी गवेषणा पूर्ण ग्रीर ग्रनुभव युक्त हैं । परन्त्, राष्ट्-भाषा हिन्दी के माध्यम से ग्रभी ग्रधिक व्याख्याएँ दर्शन शास्त्रों की नहीं हुई हैं। योगदर्शन का सामान्य परिचयात्मक अनुवादमात्र गीताप्रेस से प्रकाश्चित हुआ है तथा कतिपय ग्रन्य प्रयत्न भी साधारएा कोटि के हए हैं। हाँ, एक ग्रंथ का नाम इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय है श्रीर वह है - "पातंजल योग-प्रदीप" जिसका प्रणयन श्री स्वामी श्रोमानंद जी तीर्थ ने किया है ग्रौर जो ग्रार्य साहित्य मंडल ग्रजमेर से प्रकाशित हुगा है। इस ग्रंथ में स्वोध शैली में योगदर्शन को स्पष्ट किया गया है ग्रौर उसकी विद्वतापूर्ण भूमिका में पड्-दर्शन समन्त्रय का प्रयत्न हुग्रा है जो ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन् १६३६ में सांख्ययोगाचार्य श्री मद् हरिहरानन्द श्रारण्य-कृत वंगला में सूत्रभाष्यान्वाद श्रीर उनकी निजी टीका सिहत पातंजल योगदर्शन प्रकाशित किया। श्री स्वःमी हरिहरानन्द जी श्रारण्य ने दर्शन-संबंधी श्रन्य श्रनेक पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें से प्रमुख हैं—सांख्यतवालोक, भास्वती (योगदर्शन के व्यास भाष्य की टीका) पंचित्रखादीनां सांख्यमूत्रम्-(सभाष्यम्), योगकारिका, धर्मपदम्-(पाली धम्मपद का सैंस्कृत श्रनुवाद)। ये सभी ग्रंथ लेखक की प्रतिभा श्रीर विद्वत्ता के द्योतक हैं। परन्तु योगदर्शन-संबंधी उनके गंभीर ज्ञान श्रीर श्रनुभव के द्योतक उनके ग्रंशतः ज्ञात जीवनी के तथ्य हैं। श्राचार्य स्वामी जी ने श्रपनी सन्यासावस्था के सन् १८६२ से १८६८ तक के छः वर्षों का समय राजगिरि के निकटस्थ श्रशोक-कालीन प्राचीन गुफाश्रों में व्यतीत किया श्रीर उस समय उनका मिताहार केवल एक वार, तीन मील से श्राने वाले एक व्यक्ति के द्वारा लाये गये भोजन द्वारा होता था। जीवन का श्रंतिम भाग उन्होंने किपल गुहा में व्यतीत किया जो मधुपुर (विहार) के निकटस्थ किपल मठ के पास है। यह गुफा, चारों श्रीर हरे भरे धान के खेतों से विरी हुई लगभग दो एकड़ भूमि पर स्थित हैं। इस गुफा में उन्होंने सन् १६२६ से १६४७ तक का २१ वर्षों का समय व्यतीत किया श्रीर यहीं उन्होंने सन् १६२६ से १६४७ तक का २१ वर्षों का समय व्यतीत किया श्रीर यहीं उन्होंने स्रान नश्वर स्थान छोड़कर श्रमरपद प्राप्त किया। श्रपनी जीवनी लिखने श्रथवा समाधि-

स्थल पर किसी प्रकार का स्मारक बनाने से अपने शिष्यों को उन्होंने रोक दिया था अतएव उनके लौकिक जीवन के अधिक तथ्य अप्रकट हैं।

स्वामी हरिहरानंद-कृत योग दर्शन की टीका बड़ी ही विद्वत्तापूर्ण और प्रामािशक है। तत्वचितक मनीषी ने बड़ी सुक्ष्म शंकाग्रों को उठाकर ग्रपनी टीका में उसके निवारण का प्रयत्न किया है ग्रौर व्यास भाष्य में ग्राये हुए रहस्यों का उद्घाटन एवं ग्रनेक रूढ़ ग्रौर पारिभाषिक शब्दों की तत्वबोधिनी व्याख्या की है। योगदर्शन की विस्तृत भूमिका मैं उन्होंने ऐतिहासिक एवं दार्शनिक तथ्यों से संबंध रखने वाली गुरिथयों को बड़े ही तर्क पूर्ण ढंग से सूल भाया है। युक्तिपूर्ण प्रमाणों से न केवल उन्होंने म्नान्त धारए। स्रों का उन्मुलन ही किया है, वरन् सांख्य-योग के वास्तविक संबंध ग्रौर महत्व को भी खोल कर रख दिया है। यह कृति उनके प्रौढ़ अनुभव ग्रौर चिन्तन का परिएाम हैं। ग्रतएव यह इस विषय के विद्वानों का ज्ञान-वर्द्धन करेगी, इसमें संदेह नहीं। वास्तव में योग व्यावहारिक जीवन से ग्रत्यधिक संबंध रखता है। ग्रतएव इसे न केवल विद्वानों तक सीमित रहना चाहिए, वरन् इसके यथार्थ रूप को सर्व-जिज्ञासु-सुलभ बनाना चाहिए। महाभारतकार ने कहा 🛶 है 'नारित सांख्य समं ज्ञानं । नास्ति योग समं बलं ।' ग्रतएव भगवान व्यास के परिपक्व ग्रीर व्यापक अनुभव का उपयोग हमारे लिए ग्रति ग्रावश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर सांख्य-योगाचार्य स्वामी ग्रारण्य जी ने कपिलमठ को एक ज्ञान-योग-शिक्षा-साधना का स्थान बनाया। श्रीर श्राज भी किपल मठ ज्ञानार्जन ग्रीर योग-साधना का स्थान है। स्वर्गीय स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् धर्ममेध ग्रारण्य एवं उनके शिष्य ब्रह्मचारी जी ग्रादि के उद्योग से बँगला-टीका का राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनुवाद हुआ और यही प्रस्तृत 'हिन्दी-पातंजल योगदर्शन' है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए हिन्दी विभाग ने प्रकाशित किया है। इस अनवाद को यहाँ लाने का श्रेय डा० धीरेन्द्र नाथ मजुमदार को है ग्रन्यथा हम लोगों को इसका पता भी न था ग्रौर इसके प्रकाशन की प्रेरणा लखनऊ विश्वविद्यालय के भतपूर्व कलपति श्राचार्य श्री नरेन्द्र देव जी से प्राप्त हुई थी। समस्त उत्तरदायित्व को श्रपने ऊपर लेंकर हिन्दी विभाग के ग्रध्यक्ष डाक्टर दीनदयालू गुप्त ने इसके हिन्दी ग्रनुवाद को देखकर संशोधन करने का भार हम तीन व्यक्तियों को सौंपा, जिसे हम लोग श्रब पूरा कर पाये हैं। इस कार्य में हम सभी की ग्रतिव्यस्तता के कारण ग्रत्यधिक समय लग गया है जिसका हमें खेद है। इस शोधन कार्य में हमें 'ऐन्थापालोजी' विभाग के ग्रनुसंघान के विद्यार्थी श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री से बड़ी सहायता मिली है। इस संस्करण में प्रयत्न करने पर भी एक लम्बा शूद्धिपत्र होगया है जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ग्राशा है योग मार्ग के पथिकों के लिए एक ग्रनुभवी व्यक्ति की टीका का यह हिन्दी रूपान्तर उपादेय होगा।

# योगदर्शन

# विषय सूची १—समाधिपाद

| सूत्र                                                    | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| १—ग्रथ योगानुशासनम्                                      | 8            |
| २—यं।गश्चित वृत्तिनिरोध:                                 | પૂ           |
| २—तदाद्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्                           | Э            |
| ४—वृत्तिसारूप्यमितरत्र                                   | 3            |
| <b>५</b> —वृत्तनः पञ्चतस्यः क्तिष्टाऽक्तिष्टा            | 88           |
| ६प्रमृाण्देवे वयं विकलपनिद्रास्मृतय:                     | <b>१</b> ३   |
| ७प्रत्यत्तानुमानगमा: प्रमाणानि                           | १५           |
| —विषययो मिथ्याज्ञानमतद्रूष प्रतिष्ठम्                    | २०           |
| ६ शब्द ज्ञानानुपाती वस्तुशूरियो विकल्प:                  | 28           |
| ० — श्रभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा                 | <b>२</b> ३   |
| १श्रनुभूत विषयासम्प्रमोषः स्मृतिः                        | રપૂ          |
| १२ — श्रभ्यास वैरागाभ्यां तन्निरोधः                      | <b>૨</b> ૭   |
| १३—तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः                              | २८           |
| १४—स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सन्कारसेवितो हढ्भूमि:          | २८           |
| ५ — दृष्टानुभविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् | . २६         |
| १६—तत्प <b>रं</b> पुरुषख्यातेर्भुण वैतृष्णयम्            | ₹0           |
| १७—वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमत् संयज्ञातः         | ३२           |
| १८—विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व: संस्कारशेषोऽन्य:           | ३४           |
| १६ - भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम्                     | ४०           |
| २० श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञा पूर्वक इतरेपाम्        | 8\$          |
| र्१ —तीव्रसंवेगानामासनः                                  | ४७           |
| २२.—.मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेष:                 | ሄ록           |
| २३—ईश्वरप्रियानाद्वा                                     | 3K           |
| २४—क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुष विशेष ईश्वर:       | ५०           |
| २५ — तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्                         | પ્રર         |
| २६—पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्                    | प्र७         |
| २७—तस्यवाचकः प्रगावः                                     | યુહ          |
| <b>२</b> ⊏—तज्जपस्तदर्थं भावनम्                          | ६०           |
| २६ — तपः प्रत्यक चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च             | ६३           |

| स्त्र                                                                      | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ३०व्याधि सत्यान संशयप्रमादालस्य विरति भ्रान्ति दर्शनालब्ध भ्               | (मिकत्वानव-  |
| स्थितत्वानि चित्त विचेपास्तेऽन्तरागः:                                      | ६६           |
| ३१—-दु:ख दौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विदेपसहभुव:                    | ६८           |
| ३२तत्प्रतिषेधार्थं मेकतत्वाभ्यास:                                          | ६६           |
| ३३—मैत्रीकरुणामुदितोपेत्वाणां मुखदु:खपुणयापुणयविषयाणाग्भावनात्तिश्चित      | Ŧ            |
| प्रसादनम्                                                                  | હપૂ          |
| ३४—प्रच्छई्नविधारणाम्यां वा प्राण्स्य                                      | ७६           |
| ३५ — विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी                     | ७७           |
| ३६—विशोका वा ज्योतिष्मती                                                   | 30           |
| ३७—वीतरागविषयं वा चितम्                                                    | <b>≂</b> १   |
| ३८-—स्वप्ननिद्राज्ञानालन्बनं वा                                            | <b>=</b> ?   |
| ३६यथाभिमत ध्यानाद्वा                                                       | ⊏३           |
| ४०परमागुपरममहत्वान्तोऽस्व वशीकारः                                          | ⊊⊋           |
| ४? — चीणवृत्तेरभिजातस्येव भगोर्प्रहीतृ प्रहण् प्र ह्येपु तत्स्थतदञ्जनता सम | ।पत्ति: ८४   |
| ४२शब्दार्थज्ञान विकल्पै: संकीर्णा सवितर्का समापति:                         | <b>5</b> 9   |
| ४३स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थं मात्रानिर्भाता निर्वितर्का          | 37           |
| ४४—एतयैव सिवचारा निर्विचारा च स्दमिवपपा व्याख्याता                         | £ 3          |
| ४५ — सूद्मविपयत्वं चालिङ्गपर्यवसानग्                                       | ७ ३          |
| ४६ — ता एव सबीज: समाधि:                                                    | 73           |
| ४७निर्विचारवैशारद्यै ऽध्यात्मप्रसाद:                                       | 23           |
| ४८—ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा                                                    | 33           |
| ४९श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेष थेत्वाद्                           | १००          |
| ५० —तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धो                                   | 800          |
| ५१—तस्यापिनिरोधे सर्वनिरोधान्निर्वी बस्समाधिः                              | १०२          |
| २साधनपाद                                                                   |              |
| १—तप: स्वाध्येश्वरप्रिण्धानानि क्रियायोग:                                  | १०५          |
| २—समाधिभावनार्थः क्लेशतनकरणार्थश्च                                         | १०६          |
| ३ऋविद्याऽस्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः पञ्चक्लैशाः                              | १०७          |
| ४——ऋविद्याचेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदारासाम्                    | १०७          |
| ५ग्रनित्या शुचि दु:लानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या                 | १०८          |
| ६हरदर्शन शक्त्योरेकात्मतेवाऽस्मिता                                         | 308          |
| ७सुखानुशयी राग:                                                            | ११३          |
| ⊏—दु:खानुशयी देष:                                                          | ११४          |
| ६ — स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ोऽभिनिवेश:                                 | 888          |
| १०ते प्रतिप्रसवहेयाः सूद्रमः                                               | ११६          |
| ११—ध्यानहेयास्तद्वृत्तयाः                                                  | 88=          |

### ( )

| सूत्र                                                                  | <b>पृष्ठ सं</b> ख्या |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| १२क्लेशमूल: कर्माशयो हष्टाहष्टजन्मवेदनीय:                              | ११८                  |
| १३सितमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः                                    | <b>१</b> २१          |
| १४—ते ह्वादपरितापफला: पुगयापुग्यहेतुत्वात्                             | १२७                  |
| १५ —परिगामतापसंस्कारदुःखेर् गुचितिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः       | १२७                  |
| १६ —हेयं दु:खमनागतम्                                                   | ४३२                  |
| १७—द्रष्टु दृश्ययो: संयोगो हेयहेतु:                                    | <b>१</b> ३३          |
| १८-प्रकाशिकयास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्       | १३९                  |
| १६ — विशेषाविशेषिकङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि                         | 88≈                  |
| २० - द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यायानुपश्यः                     | १५६                  |
| २१—तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा                                              | १६१                  |
| २२ - कृतार्थं प्रति नष्टमप्पनष्टं तदन्य साधारणत्वात्                   | १६२                  |
| २३—स्त्रस्वाम् शक्त्योः स्तरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः                      | १६४                  |
| २४—तस्य हेतुरविद्या                                                    | १६७                  |
| २५ — तदभावात् संयोगाभावो हानं तद् दशेः कैवल्यम्                        | <b>१</b> ६९          |
| २६—विवेक ख्यातिरविपष्जवा हानोपाय:                                      | \$100                |
| २७ — तस्य सप्तधा प्रान्तभू मिः प्रज्ञा                                 | 800                  |
| २८— योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धित्तये ज्ञान र्दाप्तिराविवेक ख्यातेः         | १७३                  |
| <b>२</b> ६—यमनियमासनप्राण्।यामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाघयोऽप्टावङ्गानि   | १७४                  |
| ३०—श्रहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा:                          | १७६                  |
| ३१—जातिदेशकालसमयनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्                        | १८०                  |
| ३२ - शौचसन्तोषतपःस्वाध्येश्वरप्रिधानानि नियमाः                         | १८१                  |
| ३३ — वितर्कवाधनेप्रतिपद्मभावनम्                                        | <b>₹</b> ⊐\$         |
| ३४-वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधि   | मात्रा-<br>१८४       |
| दु:खाज्ञ।नानन्त फला इति प्रतिपत्तभावनम्                                | १८५                  |
| ३५ — त्र्रहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सिन्नधौ वैरत्यागः                      | १८६                  |
| ३६—सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्                                 | १८७                  |
| ३७                                                                     | १८७                  |
| ३८ - ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वंश्यंतामः                                 | <b>{</b> 555         |
| ३ ६ — ग्रपरिग्रहस्थैयें जनमकथन्ता सम्बोधः                              | १८६                  |
| ४० — शौचात्स्त्राङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः                               | 328                  |
| ४१—सत्व शुद्धिसौमनस्यैकाम्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानिच            | 3,50                 |
| ४२—सन्तोषादनुत्तम सुखलाभः                                              | 880                  |
| ४३—कार्येन्द्रियसिद्धरशुद्धित्त्यात्तपसः                               | ₹E <b>१</b>          |
| ४४—स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः<br>४५—समाधिसिद्धिरीश्वर प्राणिधानात् | <b>₹</b> £₹          |
| ४५—समाधासाद्धराश्वर प्रााणघानात्<br>४६—स्थिर सुखमासनम्                 | \$2 <b>?</b>         |
| ४७—प्रयत्न शैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्                                  | <b>श्ह</b> ३         |

### ( 8 )

| सूत्र                                                                                         | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ४८—ततोद्दनद्वानभिघातः                                                                         | 838          |
| ४६तिस्मन्सतिश्वासप्रश्वासयोर्गति विच्छेद: प्राणायाम:                                          | 838          |
| ५० - वाह्यान्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूद्रमः                           | <b>१</b> ९५  |
| ५१वाह्याभ्यान्तरविषयाचे पी चतुर्थः                                                            | २०१          |
| ५२—तत: ज्ञीयते प्रकाशावरणम्                                                                   | 208          |
| ५३धारणासु च योग्यता मनसः                                                                      | २०५          |
| ५४-स्वविषया सम्प्रयोगे चित्तस्यस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:                        | २०६          |
| ५५—ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्                                                                |              |
| ३—विभृतिपाद                                                                                   |              |
| १—देशबन्धश्चित्तस्य धारणा                                                                     | २०६          |
| २—तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्                                                                 | <b>२१३</b>   |
| ३तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशूत्यमिव समाधिः                                                  | 288          |
| ४—त्रयमेकत्र संयमः                                                                            | <b>२१</b> ४  |
| ५—तज्जयात्प्रज्ञालोक:                                                                         | <b>२१</b> ६  |
| ६—तस्य भूमिषु विनियोग:                                                                        | २ <b>१</b> ६ |
| ७—त्रयमन्तरङ्गम्यूर्वेभ्यः                                                                    | <b>२१</b> ६  |
|                                                                                               | ₹१⊏          |
| <ul><li>ह – ब्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरिममव प्रादुर्भा नौ निरोधत्वण चित्तान्वयो निरोधप</li></ul> |              |
| १०—तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्                                                             | 280          |
| ११-सर्वार्थतैकाग्रतयो: च्योदयौ चित्तस्य समाधि परिणाम:                                         | 228          |
| १२—ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः                                | २२२          |
| १३—एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्त्यावस्थापरियामा व्याख्याता:                                    | <b>२</b> २३  |
| १४ - शान्तोदितात्यपदेशा धर्मानुपाती धर्मी                                                     | २३६          |
| १५—क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु:                                                          | २४२          |
| १६—परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्                                                            | 788          |
| १७शब्दार्थं प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सङ्करस्तत्प्रविमाग संयमात्सर्वभूतस्तज्ञा                | नम् २४५      |
| <b>१</b> ८—संंस्कार साद्धात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्                                            | २४१          |
| <b>१</b> ६प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्                                                           | २५२          |
| २०न च तत्सालम्बनं तस्या विषयी भूतत्वात्                                                       | २५४          |
| २१—कायरूप संयमात्तद्गाह्यशिक्तस्तम्भे चत्तुः प्रकाशाऽसम्पर्योगेऽन्तदर्शनम्                    | . રપ્ર       |
| २२ — सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्मतत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा                             | રપ્રપ        |
| २३मैन्यादिषु बलानि                                                                            | २५७          |
| २४बलेषु हस्तबलादीनि                                                                           | २५७          |
| २५—प्रवृत्यालोकन्यासात्सूद्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्                                          | २५८          |
| १६ — भुवनज्ञानं स्वेर् संयमात्                                                                | २५८          |

| २७—चन्द्रे ताराब्यूहज्ञानम् २६                                                    | ¥.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ६८—ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् २६                                                        | દ્         |
| २६—नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् २६                                                   | ६          |
| ३०क्र एठकूपे च तिपपासा निवृत्तिः २६                                               |            |
| ३१- कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्                                                        |            |
| ३२—मूर्द्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् २६                                                |            |
| ३३—प्रातिभाद्वा सर्वम् २६                                                         |            |
| ३४— हृद्येचित्त सवित् २६                                                          | 3,         |
| ३५ — सत्व पुरुषयोरत्यन्तासङ्की ग्यो: प्रत्ययाविशेषो भोग: परार्थान्यस्वार्थ संयमा- |            |
| त्पुरुषज्ञानम् र                                                                  |            |
| ३६ — ततः प्रातिमेश्रावणवेदनाऽदर्शाऽस्वाद्वाती जायन्ते २ <sup>५</sup>              |            |
| ३७-ते सम्प्रश्चपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः                                          |            |
| ३८ बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवदेनाच्चित्तस्य परशरीरावेशः २५                      |            |
| ३६ — उदानजयाज्जलपङ्करण्टकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्च                                  |            |
| ४०—समान जयाज्ज्वलनम्                                                              | Şe         |
| of state before and anidea stark                                                  | 88         |
| ४२ —कायाकाशयोध्सम्बन्ध संयमाल्लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनम्                         | _          |
| 24 A16 2 10 4 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                         | 99         |
| as the constituent of the con-                                                    | <b>=</b>   |
| ४५—ततोऽिंगादिप्रादुर्भाव: कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च                              | <b>=१</b>  |
| ४६ — रूपलाव यथ बजर संहन नत्वा निकायसम्पत् . र                                     | <b>ऱ</b> २ |
| ४७ — ग्रह ण स्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रियजयः २१                        | <b>≒</b> ₹ |
| ४८—ततोमनोजवित्वं विकरणभाव: प्रयानजयश्च . २४                                       | 28         |
| ४६ - सत्त्रपुरुवान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वेज्ञ तृत्वं च       | <b>-4</b>  |
| ५० — तद्वैराग्यादिप दोषनी अन्त्ये कैत्रल्यम्                                      | <b>-4</b>  |
| ५१ स्थान्युपनिमन्त्रेणे सङ्गस्मयाकरणां पुनरनिष्टप्रसङ्गात्                        | <u> </u>   |
| प्रै—च्यातत्क्रमयो: संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्                                        |            |
| ५३ जातिलच्या देशैरन्यतानवच्छेदात्ल्ययोस्ततः प्रतिपितः २                           | १४         |
| ५४ - तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्                       | દ્ય        |
| प्र्यू— सत्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति                                      | £ ₹        |
| <b>४—कैवल्यपा</b> द                                                               |            |
| १—जन्मोषधिमन्त्रतप: समाधिजास्सिद्धयः                                              | ٤5         |
| •                                                                                 | 33)        |
|                                                                                   | 33         |
| ·                                                                                 | \$ o.      |

### ( & )

| सूत्र                                                                          | पृष्ठ संख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ५—प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्                                     | ३०२          |
| ६ — तत्र ध्यानजमनाश्यम्                                                        | ३०३          |
| ७कर्म शुक्लाकुष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्                                     | ३०४          |
| द्म—ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्                              | ३०५          |
| ६—जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य्ये रमृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्               | ३०६          |
| १० —तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्व.त्                                           | ३०८          |
| ११— हेतुफलाश्रयालम्बनै: संग्रहीतत्वादेषामभावे तदभाव:                           | ३१०          |
| १२—ग्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभे ाद्धर्माणाम्                               | ₹ 🛚 ₹        |
| १३—ते व्यक्त सूच्मा गुणात्मन:                                                  | ३१६          |
| १४- परिणामैकलाद्वस्तुतत्वम्                                                    | ३१७          |
| १५-वस्तुसाम्येचित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः                                   | 388          |
| १६ चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाण्कं तदा कि स्यात्                             | ३२०          |
| १७—तदुपरागापेद्धित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्                            | ३२२          |
| १८—सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामित्वात्                   | ३२३          |
| १६ - न तत्स्वभासं दृश्यत्वात्                                                  | ३२४          |
| २०—एकसमये चोभयानवधाररणम्                                                       | ३६५          |
| २१—चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च                     | ३०६          |
| २२—चित्तेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्                       | 378          |
| २३— द्रष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्                                       | ३३०          |
| २४—तदसंख्येय वासनाभिश्वित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्                        | ३३२          |
| २५— विशेषदर्शिन: त्र्रात्मभावभावनाविनिवृत्ति:                                  | * ? ?        |
| २६—तदा विवेकनिम्नङ्कै वल्य प्राग्भा <b>रं</b> चित्तम्                          | ३३५          |
| २७ — तिच्छद्रेषु प्रत्ययान्तराणिसंस्कारेभ्य:                                   | ३३५          |
| २⊏—हानमेषां क्लेशवदुक्तम्                                                      | ३३६          |
| २६ —प्रसंख्यानऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघरसमाधिः                  | ३३७          |
| ३० — तत: क्लेशकर्मनिवृत्ति:                                                    | ३३८          |
| २ <b>१</b> —तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याच्ज्ञे यमल्पम्               | ३३६          |
| ३२—ततः ऋतार्थानां परिणामक्रमसमान्तिर्गुणानाम्                                  | 380          |
| ३२—च्रापितयोगी परिगामापरान्तनिर्शाद्यः क्रमः                                   | ३४१          |
| १४—पुरुषार्थशूत्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति | रेति ३४४     |

## भूमिका

#### भारतीय मोत्त-दर्शन

लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्यों का निवास रहा है, इस तथ्य को भारतीय शास्त्रकार भली भाँति जानते थे। परन्तु, उसका काल्पिनिक चित्रण करके उन्होंने इस तथ्य के ज्ञान का समुचित प्रयोग नहीं किया है। त्रीर, उधर पाश्चात्य विद्वानों ने त्र्यपने संकीर्ण संस्कारवश ईसवीपूर्व के दो तीन हैजार वर्षों के भीतर ही संस्कृत-साहित्य के उद्गम की कल्पना की है। फलत:काल के संबंध में भारतीय पुराणकारों की कल्पनायें जितनी त्रासम्भव हैं, पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनायें उतनी ही संकीर्ण हैं त्रीर इसिलये दोनों ही दोषपूर्ण हैं। त्रात: सत्य के त्रानुसंधान करनेवालों के लिए यही युक्तिसंगत है कि वे संस्कृत-साहित्य के प्रादुर्भावकाल के संबंध में किसी निश्चित निर्णय का हठन करें \*। यथार्थ काल-निर्णय के त्र्यभाव में भी वैदिक त्रीर साहित्यिक संस्कृत के भाषा-रूपों के त्राधार पर कालक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। परन्तु यह भी सर्वत्र मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि त्रानेक परवर्ती ग्रंथों की रचना प्राचीन भाषा के त्रानुकरण पर हुई है त्रीर साथ ही त्रानेक प्राचीन ग्रंथों में भी कालान्तर में बहुत से प्रचिन्त त्रांश समाविष्ट हो गये हैं।

वेदों के ही मंत्र ग्रीर ब्राह्मण ग्रंशों में भाषा के तीन-चार रूप देखने को मिलते हैं। उनमें ऋग्वेद की ऋचाएँ, यजुर्वेद के मंत्रों से प्राय: प्राचीन हैं। ऋचान्नों के भी कालकम से तीन भाग प्राचीन, ग्रप्राचीन ग्रीर मध्यम किये जा सकते हैं। विस्तार-भय से इस विषय के उदाहरण देना ग्राधिक उपयुक्त नहीं है। दार्शनिक मतों का पूर्वापर संबंध भी इसी प्रकार निश्चित किया जा सकता है।

• अनेक युक्तियों के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुरुचेत्र का युद्ध ईसा से ढाई हजार वर्ष से भी पहले हुआ था और इसलिए यह भी मानना पड़ेगा कि महाभारत के कुरुण, युधिष्ठिर आदि आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व वर्तमान थे, वेद उनसे भी बहुत पहले के हैं। विशेष रूप से वेदों की ऋचाएँ तो उनसे बहुत पूर्व की हैं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु ब्राह्मण और उपनिषद् में महाभारतकालीन व्यक्तियों के आख्यान मिलने के

क्ष मोच मुलर ने भी कहा है "All this is very discouraging to students accustomed to chronological accuracy, but it has always seemed to me far better to acknowledge our poverty and the utter absence of historical dates in the literary history of India, than to build up systems after systems which collapse at the first breath of criticism or scepticism."

<sup>-</sup>The Six systems of Indian Philosophy. Page 120.

कारण यह वेदांश महाभारत काल के बाद की रचना है, इस भ्रम का स्थान हो सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है:—

'एतेन हवा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण तुरः कावषयः जनमेजयं पारीक्षितमिभिषिषेच', इत्यादि । द प० । २१ । तथा शतप्रय ब्राह्मण में भी, 'एतेन हेन्द्रोतो दैवापः शौनकः जनमजयं पारीक्षितं याजयांवकार,' इत्यादि । १३।४।४।१ छान्द्रोग्य उपनित्रद् में भी देवकीनन्दन कृष्ण का उल्लेख मिलता है ।

परन्तु युधिष्ठिर श्रादि नामों के उल्लेख के कारण सब वेदांगों के समस्त श्रंश महा-भारत काल के बाद लिखे गये हैं, ऐसा मानने की श्रयेद्धा यह मानना श्राधिक युक्तिसंगत होगा कि केवल उतने ही श्रंश प्रद्धिप्त हैं, जिनमें वे नाम श्राये हैं। 'चतुर्विक्षति-साहश्रीं चके भारत संहिताम। उपाइपानैविना तावद् भारतमुख्यत बुधै:।'

महाभारत त्यादि पर्व के इस कथन से ज्ञात होता है कि व्यास जी की मूल रचना में पहले चौवीस सहस्त्र श्लोक मात्र थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें जैसे एक लाख से अधिक श्लोक समाविष्ट हो गये वैसे ही हजारों वर्यों की कंठ-परम्परा के कारण तथा अनेक प्रतिभाशाली आचार्यों के व्याख्यानों के फलहारूप वेदांश-समूह का कतेत्र वड़ता गया, यह कहना बहुत कुछ ठीक है। महाभारत की रचना का प्रथम नाम जय, पश्चात् भारत और तहुपरान्त महाभारत हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है। विशेष रूप से यह भी निश्चय है कि व्यास, याज्ञवल्क्य इत्यादि नाम के व्यक्ति एक से अधिक थे। इस अनुमान के लिए भी अवकाश है कि याज्ञवल्क्य तथा शतपथ बाह्मण के संग्राहक याज्ञवल्क्य दो भिन्न व्यक्ति हैं। याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण का संग्राहक भी है और उसी में (शतपथ ब्राह्मण में ही) अनेक स्थलों पर याज्ञवल्क्य का दूसरे व्यक्तियों से (अन्य पुरुष के रूप में) संवाद भी है। पतंजिल नाम के शास्त्रकार भी एक से अधिक व्यक्ति थे। वस्तुतः पतञ्जल अथवा पतंचिल एक वंश का नाम हे, वृहदारस्थक से यह विदित होता है। पतजिल नामक एक व्यक्ति इलावृतवर्ण या भारतवर्ण के उत्तर में स्थित हिमवत् प्रदेश के निवासी थे और महाभाष्यकार पतंजिल भारत के मध्य-देश के निवासी थे, इसका आभास महाभाष्य के पढ़ने से भिज सकता है। एक पतंजिल लौह-शास्त्रकार भी थे।

इस प्रकार विभिन्न कालों में भिन्त-भिन्न ग्रंश प्रिव्धःत होने से तथा एक नाम के ग्रानेक व्यक्तियों-द्वारा भिन्न-भिन्न कालों में शास्त्र-रचना होने के कारण किसी ग्रंथ का पौर्यापर्थ नि:संशय रूप से नहीं ठहराया जा सकता। इस पर विचार करना हमारा भी उद्देश्य नहीं है। हम इसमें केवल वर्मनत के —विशेषत: मोत्वधर्म मत के —उद्भव, विकास ग्रीर परिणाम के विषय पर विचार करेंगे।

हिन्दू धर्म का प्रकृत नाम त्रार्षधर्म है। मनु ने कहा है 'ग्रार्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रा विरोधिना। यस्तर्कणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः'।। बौद्ध लोग भी सनातन धर्म को इसिमत या ऋषिमत तथा जटी त्रीर सन्यासियों को ऋषिप्रवृज्या में दीचित कहते थे। हिन्दू धर्म के मूल जो वेद हैं वे सब ऋषि-वाक्य ही हैं। जो वेदमंत्र के द्रष्टा या रचितता हैं वे ही ऋषि हैं। ऋषि-गण साधारण मनुष्यों की कोटि के भीतर नहीं त्राते। जिनमें त्रात्तिकक शिक्त थी, वे ही ऋषि-युग में ऋषि होते थे। ऋषि शब्द प्राचीनकाल में त्रात्यन्त पूज्य के त्रार्थ में व्यवहार किया जाता था। इसीलिये बौद्ध लोग भी बुद्ध को 'महेषि या महिषे' कहते थे। फलत: उस युग के त्रालोकिक ज्ञान त्रोर शक्ति-संपन्न व्यक्ति ऋषि होते थे। स्त्री त्रौर ज्ञाद तक ऋषि-पद प्राप्त कर सके थे।

ऋषिप्रणीत या ऋषिदृष्ट शास्त्र ही वेद हैं। कोई कोई कहते हैं कि वेद ईश्वर-प्रणीत है। किन्तु, इसका कोई प्रमाण वेद में नहीं मिलता। दूसरे कहते हैं कि 'ईश्वरप्रणीत होने से वेद पौरुषेय हो जाता है, अतः वेद ईश्वरप्रणीत नहीं है'। कुछ आधुनिक वेदान्ती भी कहते हैं, वेद ईश्वर से निश्वासरूप में उत्पन्न हुआ, फलतः वह ईश्वर जात होने पर भी पौरुषेय नहीं; क्योंकि निश्वास, पौरुषेय किया के रूप में मान्य नहीं हो सकती। 'अस्य महतो भूतस्य निःश्विसतमेतद् यद्ऋग्वेदो यजुवेदःसामवेदोऽथवींगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषदःश्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ॥, वृह० २।४।१०। इस श्रुति से वेदान्तियों ने उक्त कालपनिक व्याख्या खड़ी की हैं। वस्तुतः यह श्रुति रूपकार्थ में ही संगत बैठती है। जो शास्त्र लोक में रचे गये हैं वे मानों उस अन्तर्यामी के निःश्वासरूप हैं। इस प्रकार की अर्थ ही यहाँ पर संगत है, नहीं तो ईश्वर के निःश्वास फेंकने से ही वेदादि समस्त शास्त्र वन गये, ऐसी कल्पना नितान्त अर्थुक्त और बालोचित ही कही जा सकती है।

ऋषिद्द शब्द की एक श्रौर भी व्याख्या है जिसके श्रनुसार वेद का श्रास्तित्व नित्य है। ऋषियों ने श्रनादिकाल से श्रास्तित्व रखनेवाले उस वेद को देखकर गद्य तथा पद्य-समूह में उसे व्यक्त किया। श्रवश्य ही इन सब मतों का श्रौत प्रमाण नहीं है। 'श्राग्नः पवेंभिः ऋषि-भिरोडयो नुतनैहत' इत्यादि वैदिक शब्दावली भी श्रनादिकाल से विद्यमान है, यह नितान्त श्रयुक्त कल्पना ही है। ऋषियों ने श्रपने श्रलौकिक दृष्टि-वल से सत्य का उद्घाटन करके उसे प्रचितत भाषा में श्लोकादि की रचना-द्वारा व्यक्त किया है, यही मत इस विषय में समीचीन है।

एक श्रेणी के त्रादमी हैं, जो कहते हैं, िक वेद ग्रसभ्य मनुष्य के गीत हैं। यह भी श्रयुक्त कुसंस्कार है। वस्तुत: समग्र वेद में जो सब धर्म-चिन्तन विद्यमान है, त्राजके सुसभ्य मनुष्य उससे कुछ भी ग्रधिक उन्नत चिन्ता नहीं करते। मनुष्य के लिये उसके निकट पहुँचने में श्रव भी बहुत देर है। ईश्वर, परलोक, निर्वाण, मुर्क्ति ग्रांदि के विषय में वेद में जो कथन है, उससे उन्नत चिन्तन मनुष्य ग्रव तक नहीं कर सका। F. W. H. Meyers, Sir Oliver Lodge इत्यादि वैज्ञानिक त्राज भी जो तथ्य परलोक के संबंध में प्रकट हुए कहते हैं, वे भी वेदोक्त मत के ग्रन्तर्गत ही हैं।

उपनिषद् में है 'इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तिद्विचिक्षिरे' ई० १० । जिन्होंने यह कहा उन्होंने अन्य किसी धीर ऋषि से सुनकर तब इस श्लोक की रचना की, अत: श्रुति ही के प्रमाण से श्रुति मनुष्य के द्वारा रचित है। जिन से श्रुति रचित हुई वे ही ऋषि थे। ऋषिगण दो प्रकार के हैं, प्रवृत्ति धर्म के तथा निवृत्ति धर्म के। जो कर्मकांड के प्रवर्तक तथा कर्मकांड-संबंधी मंत्रों के द्रष्टा या रचियता हैं वे प्रवृत्तिधर्म के ऋषि हैं। 'नमस्ते ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः प्रथिकृत् ऋषि हैं। व्यादि वेदमंत्रों के ऋषि ही प्रवृत्ति धर्म के पथिकृत् ऋषि हैं। श्रीर जो मोक्-मार्ग का सद्भावतिकार करके उसका प्रवर्तन कर गये हैं वे निवृत्तिधर्म के अश्रुपि हैं। संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद् में जो मोक्धर्म-विषयक अश्रंग है उसके द्रष्टा राजिंष-गण तथा ब्रह्मिं-गण निवृत्तिधर्म के ऋषि हैं, जैसे वाग् आम्भूणी, जनक, अजातशत्र, याजवल्क्य

सगुण ( स्रथांत् ईश्वरतायुक्त वा सत्वगुण प्रधान ) तथा निर्गुण स्रात्मज्ञान प्रथम ऋषि समाज में स्राविभू त हुन्ना था। यागयज्ञादि प्रवृत्ति धर्म का स्राचरण सर्व प्रथम है। उसके बाद सगुण स्रात्मज्ञान के द्रष्टा कोई ऋषि प्रादुभू त हुए। वागाम्म्रणी ऋषि इसका उदाहरण हैं। 'श्रहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्येरत विश्वदेवैः' इत्यादि ऋचा में उक्त ऋषि ने सार्वग्य, सर्वव्यापित्व स्रादि ऐश्वर्ययुक्त सगुण स्रात्मज्ञान का प्रकाश किया है। वेद के संहिता भाग में स्रोर भी स्रनेक जगह पर ऐसा स्रात्मज्ञान देखा जाता है।

वाद में परमिं किपल ने निर्मुण त्रात्मज्ञान को प्रकाशित किया। वह क्रमशः ऋषियुग के मनीपी ऋषि-वृन्दों के भीतर प्रचलित होकर श्रुति में समाविष्ट हुत्रा है। संहिता की ऋषेचा उपनिपद् में ही वह ऋषिक स्पष्ट रूप में लिच्चित है। महाभारतकार उसके लिये कहते हैं, 'ज्ञानं महद्यद्धिमहत्सु राजन् वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे। यच्चापि दृष्टं विविधं पुराणे, साख्यांगतन्तिनिखिलिन्नरेन्द्र ॥' (शान्ति पर्व) ऋर्थात् हे नरेन्द्र जो महत ज्ञान महान् व्यक्तियों में, वेदों के भीतर तथा योग शास्त्रों में देखा जाता है ऋरीर पुराणू में भी विविध रूपों में पाया जाता है वह सभी सांख्य से ऋष्या है।

श्रतएव परमिषं श्रादि-विद्वान किपल-द्वारा प्रकाशित निर्मुण पुरुष, उपनिषद् में भी देखा जाता है। 'इन्द्रियेभ्यः परह्यर्था श्रथेभ्यश्च परंमनः। मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धिरात्मा महान् परः। महतः परमन्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः परः।' कठ इत्यादि श्रुति में सांख्यीय सुमहत् निर्मुण श्रात्मज्ञान उपदिष्ट हुन्त्रा है। वर्त्तमान श्रुतियाँ वेदान्तियों के श्रनेकांश में श्रनुकृल होने के कारण लुप्त नहीं हुई। क्योंकि प्राय: हजार डेढ़ हजार वर्ष तक तो वेदान्तियों का ही निरन्तर प्रभाव रहा, किन्तु उससे बहुत सी सांख्य के श्रनुकृल श्रुतियाँ लुप्त हो गई। योगभाष्यकार ने ऐसी श्रुति को उद्धृत किया है जो वर्त्तमान प्रन्थ में नहीं मिलती, जैसे 'प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्तिरितिश्रुतः।'यह श्रुति काललुप्त शाखा में स्थित रही होगी। महाभारत में कहा गया है 'श्रमूतेंस्तस्य कौन्तेय सांख्यंमूर्तिरिति श्रुतिः।' (शान्ति पर्य) प्रचलित कुछ श्रुति ग्रन्थों में सगुण तथा निर्मुण दोनों ही निर्विशेष रूप से उल्लिखित रहने से श्रौर इस प्रकार उनका भेद स्पष्ट न होने के कारण बहुत से साधारण बुद्धि के लोग विश्रान्त हो जाते हैं।

इसिलिये यह प्रगट होता है कि पहिले कर्मकांड का उद्भव हुन्ना न्नीर वाद में सर्ण् श्रात्मज्ञान त्रीर उसके वाद सांख्यीय निर्गुण पुरुपज्ञान प्रगट हुन्ना। सम्पूर्ण त्रात्मप्रकारान का यही कम रहा। महर्षि पंचिशिख ने जिस सांख्य दर्शन का प्रणयन किया था त्रीर जो श्रव लुप्त हो गया है, जिसका कुछ श्रंशमात्र, योगमाष्य में उद्धृत होने के कारण लुप्त होने से बच सका। उसमें मिलता है कि 'श्रादि विद्वान्निर्माणिचत्तमधिष्ठाय कारुण्याद्भग-वान्परमिष्रासुरये जिज्ञासमानायतंत्रम्प्रोवाच।' निर्मुण ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का निर्देश करनेवाला यही उपयुक्त कथन है। यह पौराणिकों की काव्यमय काल्पनिक श्राख्यायिका नहीं है, वरन् एक दार्शनिक का ऐतिहासिक वाक्य है।

परमर्षि किपल के त्राविर्माव के बाद भारत में धर्मयुग का प्रवर्तन हुत्रा। मोद्धर्म के सुलभा त्रीर जनक के संवाद में है:—'ग्रथ धर्मयुगे तिस्मन् योग धर्ममन्हिटता। महीमनु-चचारैका सुलभा नाम भिक्षुकी।' (शान्ति पर्व) इस धर्मयुग की त्रानुस्मृति से बाद में पौराणिक सत्ययुग किल्पत हुन्ना है। उस धर्मयुग में मिथिला में ब्रह्मविद्या का अत्यधिक प्रचार था। जनकरंशीय जनदेव, धर्मध्वज, कराल आदि नृपतिगण आत्मज्ञानी थे। उस समय महर्षि पंचिशिख सन्यास लेकर विदेहादि देश में विचरण करते थे। महाराज जनदेव जनक ने उनसे ब्रह्मविद्या की शिला प्राप्त की थी और इधर काशीराज आजातशत्रु भी आत्मज्ञानी थे। किन्तु, मिथिला की इस प्रकार की ख्याति थी कि जिज्ञासु तथा विद्वान लोग प्रायः विदेहराज्य में जाते थे। कौषीतकी उपनिषद् में आजातशत्रु ने कहा है 'जनको जनक इति वा उ जना धावन्तीति,' आर्थात् आत्मविद्या के निमित्त 'जनक जनक' पुकारते हुए लोग मिथिला को दौड़ते हैं।

उस धर्मथुग में महर्षि पंचिशिख ने महर्षि कपिल के उपैदेश का द्यवलम्बन कर सांख्यसूत्र का प्रणयन किया । मोत्त्रधर्म के मनन या युक्ति रूर्वक उसके निश्चय करने के लिए ही मोत्त-दर्शन है। 'भारतीय सभ्यता का इतिहास' नामक प्रन्थ में श्रीमान रमेशचन्द्र दत्त ने जो कहा है कि 'पृथ्वी पर सांख्यदर्शन ही सबसे प्राचीन दर्शन ज्ञात होता है' यह सर्वथा सत्य है। महर्षि पंचिशिख का वह ग्रन्थ यद्यपि सम्प्र्ण नहीं मिलता, फिर भी उसका जो भाग उपलब्ब है उसी से समय सांख्य दर्शन का संग्रह हुन्ना है। सांख्य युक्तिपूर्ण दर्शन होने के कारण श्रादिवक्ता की वात के ऊपर उतना निर्भर नहीं करता। इस कारण सांख्य का मूलग्रन्थ उपलब्य न होने से भी हानि नहीं है। प्रचलित पडध्याय सांख्यदर्शन प्राचीन प्रासाद के सहश है । प्रासाद जैसे समय समय पर संंस्कार-परिवर्तन-द्वारा भिन्न त्र्याकार वारण करती है किन्तु भित्ति त्यादि त्यनेक त्यंश यथावत् रहते हैं, वैसा ही षडध्याय सांख्यदर्शन भी है। कारिका त्रीर सांख्यदर्शन छोड़कर तत्वसमास या कापिल सूत्र नामक जो प्रन्थ हैं उसे स्रानेक लोग प्राचीन मानते हैं। मोत्तरूलर ने उसमें कुछ अप्रचलित पारिभाविक शब्द देखकर उसे प्राचीन माना था। वह कुछ प्राचीन अवश्य है पर अधिक प्राचीन नहीं। उसकी टीका अत्यन्त आधुनिक है। स्रप्रचिति पारिभापिक शब्द, उसकी प्राचीनता नहीं, वरन् स्राधुनिकता ही प्रमाणित करते हैं। तालार्भ यह कि पारिनायिक शब्द प्राचीन होने से ऋषिक प्रचलित रहना चाहिये था, जब ऐसा नहीं तब नूतन पारिमायिक शब्द अप्राचीनता का ही सूचक समफ्रना चाहिये।

प्राचीन भारत में मुमुन् सम्प्रदाय के भीतर सांख्य तथा योग ये दो संप्रदाय बहुत काल तक प्रचित रहे। सगुण आत्मज्ञान आविभू तहोंने पर उसके साथ योग भी अवश्य आविष्कृत हुआ था। कारण यह है कि अवण, मनन तथा निदिध्यासन या समाधि के बिना किसी प्रकार का आत्मज्ञान साध्य नहीं। निगुण ज्ञान का आविष्कार होने से योग का भी उस के अनुरूप संस्कार हुआ था। परमि किपित से जिस प्रकार निगुण आत्मज्ञान, प्रवर्त्तित हुआ उसी तरह निगुण पुरुप प्राप्त करनेवाला योग भी प्रवर्त्तित हुआ। उदर और पृष्ठ जैसे अन्योन्याश्रित हैं, सांख्य और योग भी ऐसे ही हैं। इसिलये प्राचीन शास्त्र में सांख्य तथा योग को एक ही समफने के लिए अनेक उपदेश मिलते हैं। जो केवल तत्वनिदिध्यासन तथा वैराग्य-अभ्यास करके आत्मसाज्ञात्कार करते थे वे सांख्य सतावलम्बी, एवं जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप कियायोग के कम से आत्मसाज्ञात्कार करते थे वे मोग

१. 'तत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः' सांख्यदर्शन का यह सूत्र वो विवर्या बतारपंजिका में उद्धृत देखा जाता है। वह पुस्तक ईसवी दसवीं शताब्दी से पहिले, शायद बहुत पहले, रची गई थें, क्यों कि नेपाल में जिस पोथी के आधार पर वह मुद्रित हुई है वह नेपाली संवत् के १६८ वें साल या ई० सन् १०७७ से भी पुरानी पोथी है।

संप्रदाय के थे। महाभारत के सांख्ययोग-संबंधी कई एक संवादों का यही सारभूत मर्म है। वस्तुत: मोक्धर्म का सांख्य, तत्वकांड तथा योग, साधनकांड है।

'हिरण्यगभों योगस्य वक्ता नान्यःपुरातनः' इत्यादि वाक्यों से जान पड़ता है कि योग का आदिवक्ता हिरएयगभें देव हैं। हिरएयगभेंदेव ने किसी स्वाध्यायशील ऋषि को योगिविद्या का प्रकाश प्रदान किया था उसी से संसार में योगिविद्या का प्रचार हुआ अथवा हिरएयगर्भ शब्द कपिल ऋषि के लिये भी प्रयुक्त हुआ, यह कह सकते हैं। 'यमाहुः कपिलं सांख्याः परमांखः प्रजापतिम्' 'हिरण्यगभों भगवानेषच्छन्दिस सुष्टुतः' (शान्ति पर्व) इत्यादि भारत वाक्यों से जान पड़ता है कि कैपिल ऋषि प्रजापित हैं तथा हिरएयगर्भ नाम से उनकी स्तुति की जाती थी।

श्रीर भी कपिल ऋषि के प्रादुर्भाव के विषय में दो प्रकार के मतं हैं। एक मत ( सांख्य-मत ) के श्राधार पर उन्होंने पूर्वजन्म के उत्तम संस्कारवल से ज्ञानवैराग्यादि-संपन्न हो कर जन्म लिया श्रीर श्रपनी प्रतिभा के वल से परम पद को प्राप्त कर संसार में प्रचार किया था। दूसरे मत (योगमत) के श्रनुसार उन्होंने ईश्वर (सगुण ईश्वर या हिरण्यगर्भ) से ज्ञान प्राप्त किया था। 'ऋषि प्रसूतं किपलं यस्तमग्रे ज्ञानं विभित्त' 'इत्यादि श्वेताश्वतर उपनिषद् के वाक्य में यह मत प्रकट हुत्रा है। श्वेताश्वतर उपनिषद् प्राचीन योग-संप्रदाय का ग्रन्थ है।

फलत: किपल के पहिले जैसे आत्मज्ञान का प्रचार था, वैसे योग का भी। किपल ने निर्गुण पुरुषविद्या तथा कैवल्यप्रापक योग का प्रवर्तन किया। उन्होंने अपने पूर्व- संस्कार से ज्ञान-वैराग्य-सम्पन्न होकर जन्मग्रहण किया था और साधनबल से ईश्वरानुग्रह अथवा आत्मशिक के द्वारा परम पद-लाभ करके उसका प्रकाश किया था। उसी से प्रचलित सांख्य-योग का प्रवर्तन हुत्रा है।

योगसूत्र प्रचलित षड्दर्शनों में सबसे प्राचीन है। उसमें किसी दार्शनिक मत का उल्लेख या खंडन नहीं है। केवल त्र्यपने मत के सिद्धान्तों को प्रमाणित करने के लिए शंकात्रों का समाधान किया गया है। उदाहरणार्थ, 'न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्' इस सूत्र में जो भी स्वाभाविक शंका उठ सकती है, उसी का निराकरण है। ऐसी शंका दूसरे किसी संप्रदाय का मत नहीं भी हो सकती है। भाष्यकार ने सूत्र के तात्पर्य के द्वारा त्रानेक स्थानों पर बौद्धमत का परिहार किया है, किन्तु सूत्रकार ने केवल स्वाभाविक न्यायदोप का ही निराकरण मात्र किया है। कहीं पर भी उन्होंने बौद्धादि मतों का निराकरण नहीं किया। केवल 'न चैकचित्ततंत्रं वर्सेंतु तदप्रमाणकं तदा कि स्थात्' इस सूत्र में बौद्ध मत का (वह बौद्धों का उद्भाषित मत नहीं भी हो सकता) त्राभास पाया जाता है, किन्तु वह सूत्रभाष्य का ही त्रांग था ऐसा जान पड़ता है। भोजराज ने उसे सूत्रक्ष में स्वीकार नहीं किया। त्रात: बौद्धमत का प्रचार होने के भी पहले पातंजल योगदर्शन रचा गया है, ऐसा त्रानुमान हो सकता है।

योगभाष्य समस्त प्रचिलत दर्शनों के भाष्यों से अधिक प्राचीन है। पर, वह बौद्धमत के प्रचार के बाद रचा गया। उसकी सरल प्राचीन भाषा—प्राचीनतम बौद्ध ग्रन्थ की भाषा की भाँति भाषा—और न्यायादि अन्य दर्शनों के मत का उल्लेख, उसकी प्राचीनता को प्रमािणत करते हैं। वह व्यास जी द्वारा रचित है। अवश्य ही ये व्यास जी महाभारतकार कृष्ण- द्वेपायन व्यास नहीं हैं। बुद्ध के दो या तीन सौ वर्षों के बाद जो व्यास जी थे उन्हीं के द्वारा

यह रचा गया । ऋति दीर्घजीवी एक व्यास की कल्पना की ऋपेता ऋनेक व्यासों को स्वीकार करना ऋषिक युक्तिसंगत है। प्रत्येक कल्प में व्यास का ऋाविर्भाव होता है, यह प्रवाद वास्तव में व्यास की ऋनेकता का द्योतक है। पुराण में यह भी मिलता है कि व्यास उनतीस हुए हैं। न्याय के प्राचीन वात्स्यायन भाष्य में योगभाष्य उद्धृत हुआ है। कनिष्क के समय के भदंत धर्मत्रात ऋादि ने भी व्यास-भाष्य का उल्लेख किया है। (देखिये शान्तरिक्ति का तत्वसंग्रह)।

योगस्त्र तथा योगभाष्य के जैसे विशुद्ध तर्कसम्मत, गंभीर श्रौर पूर्ण दार्शनिक प्रन्थ संसार में नहीं है। स्त्रकार के न्यायानुसारी लच्चण, युक्तिश्रंखला तथा प्रांजलता, सभी श्रवुल-नीय हैं। उनकी गम्भीर श्रौर निर्मल मेधाशिक्त की थाह पाना कठिन है। योगभाष्य की भाँति सारवान् विशुद्ध न्यायपूर्ण तथा गंभीर दार्शनिक पुस्तक श्रन्य नहीं। वह प्राचीन भारत के दार्शनिक गौरव का श्रविष्ठ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

पहिले ही कहा गया है कि सांख्ययोग का प्रचलित प्रन्थ श्रपेत्ताकृत श्राधुनिक होने पर भी सांख्य-योग-विद्या बहुत पुरानी है। जिस प्रकार उसका ज्ञान उच्चतम है, उसका न्याय जिस प्रकार विशुद्धतम तथा श्रन्धिवश्वास के कलंक से पूर्णत: शून्य है, उसी प्रकार उसका शील भी विशुद्धतम है। श्रहिंसा, सत्यादि की श्रपेत्ता विशुद्ध शील, श्रीर मैत्री करुणादि की श्रपेत्ता श्रिक पवित्र भावना नहीं हो सकती। बौद्ध लोगों ने इस सांख्ययोग का शील भलीभाँति ग्रहण किया है श्रीर उसका साधारण जनप्रिय (Popular) कहानियों के रूप में प्रचार करने के कारंण दुनिया भर में पूजित हो रहे हैं।

बुद्ध ने पहले कालाम गोत्र के अराङ् मुनि से शिचा प्राप्त की । बुद्ध-चरितकार अश्व-घोष, जिन्होंने पूर्वप्रचलित सुत्तसमूह से अपने महाकाव्य की रचना की थी, इस बात से परि-चित थे कि ऋराड़ मुनि सांख्यमतावलंबी ऋाचार्य थे। उस काल मगध में वे ही प्रसिद्ध सांख्याचार्य थे । स्राराङ ने कहा है 'प्रकृतिश्च विकारश्चजन्ममृत्युजरैव च।'''तत्रच प्रकृतिर्नाम विद्धिप्रकृति-कोविदः । पंचभतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्तमेव च ।'इत्यादि । अन्यत्र 'ततो रागाद्भयं दृष्ट्वा वैराग्यं परमं शिवम् । निग्रहन्निन्द्रियग्रामं यततेमनसः श्रमे । अन्यत्र 'जैगीषव्योऽपि जनको वृद्धश्चैव पराशरः। इमं पन्थानमासाद्यमुक्ता ह्यन्येच मोक्षिणः ।' निश्चय हीं ऋश्वयोष का सांख्यसंबंधी जिस प्रकार ज्ञान था उन्होंने उसी रूप में तो ऋराड़ के मुँह से कहलाया है परन्तु पीछे बुद्ध के मुँह से शुद्ध बौद्धमत कहलाया है। ( ईसवीं से पहले ) प्राचीन बौद्धलोग द्सरों के मत बहुत कम जानते थे अथवा बहुत कम जानने की चेष्टा करते थे। बुद्ध के समकोलीन सम्प्र-दाय आजीवक आदि का मत पालि में कतिपय वाक्यों में ही निहित है। वही सब प्रन्थों में उद्धृत देखा जाता है श्रीर वह श्रतीव श्रस्पष्ट है। श्रतः श्रराड़ तथा गौतम का वार्तालाप कवि के काव्य में है उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। किन्तु, उससे यही तथ्य जाना जाता है कि ऋश्वधोष के समय में तथा उनके बहुत पूर्व यह प्रसिद्ध था कि अराड़ मुनि सांख्य मतावलम्बी थे । कोवेल (Cowell) का विचार है कि अराड़ एक प्रकार से सांख्यमत के ऋाचार्य थे। यथार्थ में ऋश्वघोष ही सांख्यमत को इस प्रकार के कुछ विकृत-रूप में समभते थे। वह अश्वघोष की ही बात थी, अराड़ की नहीं। अश्वघोष के काव्या-नुसार अराइ से बुद्ध की शिल्हा आधे दिन में ही सम्पन्न हुई थी। परन्तु पालिभाषा में बुद्ध की जीवनों से ज्ञात होता है कि वे छ: वर्शों तक शिज्ञा-ग्रहण करने के बाद साधन के लिए उरुविंल्व की गये। ऋराड़ के पास शिज्ञा-श्रहण करके विशेष शिज्ञा के लिए वे रुद्रक रायपुत्र के निकट गये और वहाँ शिज्ञा की समाप्ति करके साधन में श्रवृत्त हुए थे।

सांख्य का साधन योग वा समाधि है तथा बुद्ध ने भी त्रासन प्राग्याम त्रादि के साथ समाधि-साधना की थी। त्रात: सद्रक योगाचार्य थे। काम, कोघ, भय, निद्रा त्राौर श्वास को दमन करके ध्यान-मग्न होना सांख्ययोग का साधन है। बुद्ध ने भी ठीक ऐसा ही किया था। मारविजय का अर्थ ही काम, कोध तथा भय को जीत लेना है। मार लोभ, भय और त्रास दिखाकर उन्हें चंचल नहीं कर सकता श्रीर सात दिन तक निराहार से निरोध समापत्ति में रहने का ऋर्थ श्वास तथा निद्रा को जीतना है। बौद्ध लोग तथा कुछ ऋाधुनिक व्यिकत भी कहते हैं कि बुद्ध ने योग का कडोर त्राचरण करने पर भी उससे कुछ फल होता न देखकर मध्यमार्ग का ऋवलंबन किया था। यह सम्बूर्ण भ्राह्ति है। सांख्ययोग में व्यर्थ की कठोर साधना निषिद्ध है । श्रुति भी कहती है 'विद्याया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र विक्षणायन्तिनाविद्वांसस्तपस्विनः ।' अर्थात् अविद्वांन या ब्रह्मविद्या से वर्जित, केवल कायिक तपस्या करने वाले वहाँ नहीं जा सकते हैं। योगभाष्य में भी है 'चित्तप्रसादनमबाध मानमनेन ग्रासेव्यमिति' (२। द्रष्टव्य) परन्तु वौद्धों के प्रवान सूत्र में हैं 'लोहिते सुससमा-नम् हि पित्तं सेम्हश्र्च सुस्सित । मंसेसु खीयमानेसु भीय्यो चित्तं पसीदित । भीय्यो सित च पश्र्या समाधिचुपतिट्ठति ।' त्रर्थात् साधन श्रम से खून सूल जाने पर पिन तथा स्नेह सूल जाते हैं। उसके उपरान्त मांस के चीगा होने पर चित्त सम्यक् प्रसन्न होता है और मलीमाँति स्मृति, प्रज्ञा तथा समाधि उपस्थित होती हैं। इसमें कठिन तपस्या ही की बात कही गयी है। भोजन-लोलुप, बीर्यहीन, परवर्ती बौद्ध लोग ही सुख का मार्ग ग्रहण करने में तत्पर थे।

जैनों के सर्वप्रामास्य कल्पसूत्र ग्रन्थ में एवं ग्रन्यान्य प्राचीन सूत्रों मं भी "विध्ततन्त्र" का उल्लेख है। बुद्ध के समसामियक महाशीर (पालि के निग्गन्य नाटपुत्त ) इन सब विद्यात्रों में पारंगत थे, यथा, 'रिउन्बेय जजुन्बेय सामन्वेय ग्रह्न्यणन्येय इतिहास पंचमाणं निवण्ड छुद्धाण सठितंत विसारए संखाणे सिक्खा कप्ये वागरणे छन्दे निरुत्ते जोइसामयणे' ग्रर्थात् 'महावीर ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम तथा ग्रथ्वेवद, इतिहास, निघएड, पिटतन्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुत्त ज्योतिष इन सब विद्यात्रों में व्युत्पन्न होंगे।' इसमें देखा जाता है कि घडंग वेद तथा सांख्य शास्त्र में व्युत्पन्न होने की बात है; न्याय वेदान्तादि ग्रन्य शास्त्रों का उल्लेख नहीं है। यह बात जैनों मं भी प्रख्यात थी, पाठक ध्यान दें। जैनों के योग के भी प्रधान म्राधन पाँचं यम हैं। चाणक्य के समय में भी सांख्य, योग ग्रीर लोकायत यह तीनों ही ग्रान्वीत्तिकी या न्यायोपजीवी दर्शन थे, न्याय वैशेषिक ग्रादि नहीं थे, यथा कौटिल्य ग्रर्थ-शास्त्र (१।२) में है 'सांख्य योगोलोकायतं वेत्यान्वीक्षिकी।' सांख्य के प्राचीनत्व के सम्बन्ध में इस प्रकार की चिरतन प्रख्याति रहने पर भी कोई कोई ग्राधुनिक व्यवसायी सांख्य की प्राचीनता के विषय में संशय करते हैं। यह सर्वथा निस्सार है। 'सांख्यं विज्ञालं परमं पुराणम्' (महाभारत) इस विषय में संशय करने का कोई भी काररण नहीं रह सकता।

बुद्ध के समय में ऋराड़ तथा रुद्रक सम्प्रदाय के श्रमण ऋवश्य ही थे, विरोधी संप्रदाय होने से उनका उल्लेख निश्चय मिलना चाहिये था किन्तु प्राचीन सूत्र में निर्यन्थ, ऋाजीवक, पुराणकाश्यप प्रभृति छ: सम्प्रदायों की बात ही हैं। पर ब्रह्मजाल सूत्र में जो बुद्ध से कम् से कम सौ वर्ष के पश्चात रचित हुआ है (कारण उसमें लोकधानु कम्पन प्रमृति काल्प-निक बातें हैं) जिन शाश्वतवादों का उल्लेख है उनमें से एक सांख्य को लद्द्र्य करता है,यथा "जो तर्क युक्ति से आत्मा को शाश्वत कहते हैं" इत्यादि वाद का सांख्य होना अधिक सम्भव है। इस समय के बौद्धगण बुद्ध के मौलिकत्व की स्थापना करने के लिए सचेष्ट थे।

फलत: महर्षि कपिल प्रवर्त्तित ज्ञान और शील के द्वारा य्याज तक पृथ्वी के जितने मनुष्य य्रालोकित तथा साधुशील हुए हैं, उतने त्रौर किसी धर्म-प्रवर्तक के द्वारा नहीं हुए । सांख्य के सत्व, रज ख्रौर तम से वैद्यकशास्त्र भी भारतवर्ष में उद्भूत हुत्र्या है । महाभारत में है 'शीतोष्णे चव वायुश्च गुणा राजन् शरीरजाः ॥ तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदारः स्वस्यलक्षणम् ॥ उष्णेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णंच वाध्यते । सत्वं रजस्तमश्चेति त्रय ग्रात्मगुणाः स्मृताः ॥' सत्व,रज ख्रौर तम इन तीन गुणों से शरीर के बात, पित्त ख्रौर कफ ख्राविष्कृत हुए ख्रौर इस प्रकार वैद्यक विद्यु स्वर्धित हुई एवं प्राच्य तथा पाश्चात्य देश में व्याप्त हुई । ख्रतएव सांख्य से जगत जिस प्रकार धर्म विषय में ऋणी है उसी प्रकार वाह्य विषयों में भी ऋणी है । (३।२६ योगस्त्र की टीका द्रष्टव्य है )

सांख्ययोग से अन्यान्य मोत्तदर्शन उद्भूत हुए हैं। उनमें से अनार्ण दर्शनों में बौद्ध दर्शन प्रधान तथा प्राचीन है, और आर्ण दर्शनों में आन्वीत्तिकी या न्याय प्राचीन है, किन्तु वेदान्त प्रधान है। बौद्ध दर्शन के विषयों की प्रन्थ में अनेक स्थलोंपर विवृत्ति हुई हैं। वेदांत के विषय भी स्वतंत्र प्रकरण में दिखलाये गये हैं। तर्कदर्शन ( अर्थात् न्याय तथा वैशेषिक ) मोत्तदर्शन होने पर भी कभी मुमुत्तु सम्प्रदायों ने भी उनका अवलंबन ग्रहण किया था, ऐसा प्रकट नहीं होता। उन दोनों के मत में योग ही मोत्त् का साधन है, और साधनलभ्य तत्वज्ञान मोत्त का उपाय है। उनके मत में तत्व के लत्त्रण यह हैं, 'सतः सद्भावः असत्वच असद्भावः ( वात्सायन भाष्यः )। न्यायमत के अनुसार पोइश पदार्थों के द्वारा अन्तर्वाद्ध सब समभ लेना ही तत्वज्ञान है, किन्तु स्दम तत्वज्ञान में योग की अपेत्रा रहती है। वैशेषिक के अनुसार छः पदार्थों के द्वारा तत्व समभा जाता है। न्याय की अपेत्रा वैशेषिकों की युक्ति-प्रणाली अधिक विशुद्ध है।

- इसके अनन्तर हम सबके सांख्य दर्शन के साथ अन्यान्य दर्शनों का सम्बन्ध दिखाकर इस संचिष्त विवरण का उपसंहार करेंगे। सांख्य के मूल मत यह हैं:—
- (१) त्रिविध दु: खों की निवृत्ति मोत्त है। (२) मोत्तावस्था में हमारे अन्तर्वर्त्ती जो निर्पुण अविकारी पुरुष नामक तत्व है, उसमें स्थिति होती है। (३) मोत्त में चित्त निरुद्ध होता है। (४) चित्त निरोध का उपाय समाधिजन्यप्रज्ञा तथा वैराग्य है। (५) समाधि के उपाय यमादि शील और ध्यानादि साधन हैं। (६) मोत्त् होने से जन्म-परम्परा की निवृत्ति होती है। (७) जन्म-परम्परा अनादि है वह अनादि कर्म से होती है। प्रकृति एवं बहु पुरुष उसके मूल उपादान और हेतु हैं। (६) पुरुष तथा प्रकृति असुष्ट नित्य पदार्थ हैं। (१०) ईश्वर अनादि मुक्त पुरुष विशेष है। (११) उसने जगत की अथवा हमारी सृष्टि नहीं की है। (१२) प्रजापित हिरस्थगर्भ या अन्य ईश्वर ब्रह्मांड के अवीश्वर हैं। वे अत्तर हैं उनके प्रशासन से ही ब्रह्मांड की स्थिति है। (भांख्य के ईश्वर' प्रकरण द्रष्टुच्य हैं)

उनमें से बौद्धों ने (१), (३), (४), (५), (६), (७) ख्रौर (११) मत संपूर्ण लिए हैं ख्रौर (२) दूसरा मत ख्रांशिक रूप से ग्रहण किया है ख्रौर उन्होंने पुरुप के परिवर्तन में कितपय पुरुष के लक्षण-सम्पन्न 'श्रन्य' नामक ख्रिविकारी एवं गुण्शरन्य पदार्थ लिया है।

. महायान बौद्ध त्यादि-बुद्ध नामक जिस ईश्वर को स्वीकार करते हैं,वह सांख्य के त्यनादि, सुक्त ईश्वर के तुल्य पदार्थ है। महायान त्रीर हीनयान दोनों प्रकार के बौद्धगण प्रजापित ब्रह्मा को तो स्वीकार करते हैं, परन्तु उनकी त्रप्रीश्वरता को उतना स्वीकार नहीं करते।

वेदान्तियों ने उसका प्राय: सभी ग्रहण किया है, केवल पुरुष और ईश्वर के सम्बन्ध में भिन्न मत लिये हैं। उनके मत में पुरुष तथा ईश्वर वस्तुत: एक ही पदार्थ हैं, और पुरुष अनेक नहीं हैं और ईश्वर सुष्टि करते हैं, हिरएयगर्भादि के रूप में। प्रकृति को ईश्वर की माया व इच्छा कहते हैं, वह अनिर्वचनीय भाव से ईश्वर में रहती है। ईश्वर ने ही अनिर्वचनीय अविद्या के द्वारा अनादिकाल से अपने अंश द्वारा जीव की सृष्टि की है। उपर्युक्त विषयों में सांख्य से वैदान्तिक भिन्न हैं।

तार्किकों ने प्राय: वे सभी मत ग्रह्ण किये हैं। पर वे ग्रपने सोलह वा छ: पदार्थों के ग्रन्तर्गत करके उन्हें समभाना चाहते हैं। वे निर्गुण पुरुष का रहस्य उतना नहीं समभाते अतएव श्रात्मा को सगुण मानते हैं। तर्क-दार्शनिक भी सांख्ये के समान पूर्णत: युक्तिवादी हैं। बौद्ध-वैदान्तिक ग्रादि मूलत: ग्रन्धविश्वासवादी हैं।

वैष्णव दार्शनिक भी—विशेषत: विशिष्टाद्वैतवादी—प्राय: वह सभी ग्रहण करते हैं। सांख्य के समान उनके मत में भी जीव तथा ईश्वर पृथक पृथक पुरुप हैं, ग्राधिक से ग्राधिक दोनों के बीच नित्य स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है। जीव तथा ईश्वर नित्य हैं, ग्राव: जीव उनके मत में ग्रास्पृष्ट है। पर सांख्य-सम्मत जन्य-ईश्वर के समान उनका ईश्वर विश्व का रचिता है। सांख्य के सहश उनके मत में भी योग के द्वारा ईश्वरवत् हुग्रा जा सकता है। केवल सम्पूर्ण ईश्वरत्व प्राप्त नहीं होता। मुक्त ईश्वर स्वीय प्रकृति वा माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, यह मत वेदांत के पन्न में है किन्तु सांख्य के प्रतिकृत है।

सर्वमूल सांख्य-योग का प्रश्रय ग्रहण करके कालक्रम से इस प्रकार के भिन्न-भिन्न मोत्तदर्शन उत्पन्न हुए हैं। मौलिक विषय में सब सांख्य मतका ही आश्रय ग्रहण किये रहने पर भी अवान्तर विषयों में उन्होंने अनेक भिन्न दृष्टियों का अवलम्बन किया है।

भारत में जब ऋषियुग में धर्मयुग था, तब मनीषी ऋषि-वृन्द सांख्ययोगमत के द्वारा तत्वदर्शन करते थे। उस समय मोत्तविषय में कुसंस्कार-रूप त्रावर्जना उत्पन्न नहीं हुई थी। उस समय के मुमुत्तु ऋषिगण विशुद्ध न्यायसंगत ज्ञान और विशुद्ध शील का अवलम्बन करते थे। कालक्रम से सांख्ययोग तथा भारतीय लोकसमाज के बदल जाने पर बुद्ध ने उत्पन्न होकर पुन: मोत्तधर्म में बल का संचार किया। बुद्ध की महानुभावता के द्वारा सांख्य-योग तथा मोत्त्वधर्म अधिक परिमाण से जन-साधारण में प्रचारयोग्य हुआ। बौद्ध धर्मावलम्बियों के भी कालक्रम से विकृत होने पर आचार्य-प्रवर शंकर ने आकर मोत्त्वधर्म की दीण देह को पुन: बल-प्रदान किया।

शंकराचार्य के उपरान्त भारत क्रमशः श्रवः पतन की चरम सीमा में पहुँचा । श्रवः पतित श्रवः माच्छन्न तथा हीनवीर्य भारत के श्रव्यविश्वास-पूलक युक्तिहीन मोच्चर्य- विरोधी मतसपूहों को ही उपयोगी बताकर उनका प्रचार किया गया। स्वपच्च-समर्थन के लिए यह कहा जाता है कि कलियुग में उस प्रकार का धर्म ही जीवन का उद्घार कर सकता है।

सांख्ययोग वा प्रकृत मोन्न्धर्म को मानव समाज के ऋति ऋलप-संख्यक मनुष्य हीं प्रहण कर सकते हैं। बुद्ध देव ने भी कहा है 'ग्रल्पकास्ते मनुष्येषु ये जनाः पारगामिनः । इतरा तु प्रजा चाथ तीरमेवानुगच्छिति ॥" सांख्ययोगी होने के लिये परमार्थोन्मुखी बुद्धि सम्यक् न्याय-कुशल मेधा और विशुद्धचित्र परमावश्यक हैं। इन सबका एक साथ मिजना दुर्लभ है।

जैसे समुद्र सुदूर होने पर भी उसका वाष्प महादेश के अभ्यन्तर को सरस करके प्रजा को संजीवित अति है, उसी प्रकार सांख्ययोग साधारण मनुष्यों के अगम्य होते हुए भी, उसकी स्निग्ध छाया ने मानव के धर्म-जीवन को संजीवित कर रक्खा है। साधारण-जन सत्य तथा न्याय के साथ बहुत कम सम्बन्ध रखते हैं। सत्य की अति अस्पष्ट छाया में अत्यधिक मिथ्या कल्पनाओं को मिश्रित कर देने पर उनके हृदय उसकी ओर कुछ आकृष्ट होते हैं। यदि कहा जाय, 'सत्यं बूयात्' तो किसी के हृदय में नहीं बैठेगा, किन्तु यदि कल्पना मिलाकर कहा जाय 'अश्वमेध सहस्रंच सत्यं च तुलया धृतम्। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेक विशिष्यते।।' तब अनेकों के हृदय आकृष्ट होंगे। वस्तुत: साधारण मनुष्यों में, वे किसी भी सम्यदाय के क्यों न हों, जो धर्मज्ञान है वह पन्द्रह आना मिथ्या कल्पनाओं से मिश्रित सत्य है। हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमानादि धर्म के सम्बन्ध में जो कल्पना करते हैं, उसका यदि एकतम मत सत्य हो तब अन्य सब मिथ्या होंगें। इससे ही समभ्ता जायेगा, कि संसार में कितने मनुष्य आन्त हैं। फलत: "ईश्वर तथा परलोक है एवं सत्यदि सत्कर्मों का फल अच्छा होता है" इन दोनों सत्यों की नींव के ऊपर प्रभूत मिथ्या कल्पनाओं के महल निर्माण करके जनता तृष्त है।

" ईश्वर ने हमारा सृजन किया है '' इत्यादि ईश्वरसम्बन्धी अनेकानेक प्रमाणंशून्य अन्ध्विश्वासमूलक कल्पनाओं में जनता भूली रहती है। परलोक के संबंध में भी नाना सम्प्रदायों की विभिन्न कल्पनायें हैं। इसके उदाहरणस्वरूप बौद्धधर्म का इतिहास देखना चाहिये। बुद्ध का निर्वाण धर्म भी जन-साधारण में असंख्य काल्पनिक कहानियों में ही फैला, जिनमें एक आना सत्य तो पन्द्रह् आना मिथ्या थीं। साधारण बौद्धों का प्रमुख धर्मज्ञान इन्हीं में सीमित था। हमारे अप्राचीन पौराणिक महाशयों ने भी उसी प्रकार से धर्म का प्रचार किया है। परन्तु बुद्ध के प्रभाव से सामान्य बौद्ध निर्वाण धर्म की श्रेष्ठता को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, किन्तु सामान्य हिन्दू उसे भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं।

फलत: बुद्ध ईसा आदि महापुरुषगण यदि लौट आवें तो जगत में अपना धर्ममत द्वँढकर भी नहीं पायेंगे, पाने पर भी चिकत होकर देखेंगे कि उनके कट्टर भक्तों ने उनके नाम का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है। जो कुछ भी हो, सांख्ययोग जिस प्रकार विशुद्ध, न्याय एवं मिध्या-कल्पना-शून्य तथा स्त्रन्थित्वासहीन त्र्यान्वीत्विकी की प्रणाली में है, सर्वसाधारण में त्राधिक प्रचार योग्य नहीं हो पाता है। बुद्ध त्र्यया बौद्धों तथा पौराणिकों के द्वारा वह सर्वसाधारण में प्रचारित हुआ था, किन्तु उसका क्या परिणाम हुआ, यह बताया जा चुका है। मनुष्यों का चित्त स्वभावत: ऐसा कल्पना-विलासी है कि विशुद्ध न्याय की अपेद्धा अविशुद्ध कल्पना-मिश्रित न्याय ही उनको कर्मों में (सत् या असत् में) अधिकतर प्रेरित करता है। यदि विशुद्ध सत्य धर्म कहा जाय तो प्राय: कोई भी उसे बढ़कर ग्रहण करने को प्रोत्साहित न होगा। किंतु यदि सत्य के साथ अनेक कल्पनायें और अत्युक्तियाँ मिला दी जायें तो उसे मुनने के लिए लोग उमड़ पहेंगे।

उपसंहार में वक्तव्य है कि जिनकी ऐसी बुद्धि है कि मोन्नथर्म के त्रामृल प्रहण करने में कहीं पर भी त्रान्वविश्वास की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तथा जिनकी मेथा ऐसी न्यायनिष्ठ है कि न्यायानुसार जो सिद्ध होगा उसी में निश्चित मित होतर, कर्त्तव्यमार्ग पर बढ़ने को तैयार होते हैं तथा कर्त्तव्यमार्ग में चलने के लिये जिन्हें भय, लोभ त्राथवा त्रान्धिवास से प्रयोजन नहीं होता, जिनके हृदय, स्वभाव से ही त्राहिंसा, सत्य त्रादि विशुद्धशील के पन्नपाती हैं, वे ही सांख्ययोग के त्राधिकारी हैं।

इसके उपरांत इस दर्शन की दृष्टि से योग क्या है ख्रौर क्या नहीं है, यह संत्रेप में . कहा जाता है। त्र्यभ्यास द्यौर वैराग्यपूर्वक चित्तवृत्ति का निरोध करना ही प्रकृत, मोच्च-प्रापक योग है। चित्तवृत्ति-निरोध का अर्थ है कि मन में एकमात्र ज्ञान को उदित रखकर श्चेन्य सभी का निरोध (सम्प्रज्ञात) अथवा सर्व व्यवहारिक ज्ञानों का (निद्राज्ञान का भी) निरोध करना ( ग्रसम्प्रज्ञात ), त्र्रभ्यास का त्र्र्य है पुन: पुन: चेष्टा करना । त्र्रतएव बार बार चेष्टा वा इच्छापूर्वक जो चित्तवृत्ति-निरोध है वही योग कहलाता है । चेष्टा न करके ऋथवा स्वत: वा इच्छा के ऋाधीन रूप में यदि कदाचित् चित का स्तब्धभाव हो भी जाय तो उसको योग नहीं कहा जा सकता। देखा भी जाता है कि किसी किसी मनुष्य के चित्त में श्रकस्मात् स्तब्धभाव श्रा जाता है । वे श्रनुभव करते हैं कि 'उस समय मुभ्ते कोई त्र्यौर ज्ञान नहीं था' इस प्रकार शारीरिक लव्ह्यों ( यथा सिर मुक जाना, त्र्यथवा सीधे बैठे रहने पर भी दुःछ निद्रित के से श्वास, प्रश्वास चलना प्रमृति ) से स्पष्ट होता है कि वह निद्रा की भाँति त्र्यवस्था में है। त्र्यत: उक्त तक्त्णों से वह योग नहीं माना जा सकता, इसके अतिरिक्त मूच्छा, हिस्टिरिया प्रमृति में भी उस प्रकार का स्तब्धमाव होता है। फिर किसी किसी की स्वामानिक रूप से थोड़े बहुत दिनों तक रक्त-संचार को रोक रखने एवं निराहार रहने की शिक्त रहती है। वह भी योग नहीं है। आसन मुद्रादि के द्वारा आणी को प्रकार-विशेष से थोड़े बहुत दिनों तक रुद्ध कर रखना भी प्रकृत योग नहीं है, क्योकि उस प्रकार के व्यक्तियों में किसी एकमात्र स्रभीष्ट विषय में खेच्छापूर्वक चित्तस्थिर कर सकने की सामर्थ्य नहीं दिखाई देती है।

एकमात्र ज्ञान को रखकर अन्य अनुभवों को रुद्ध करना योग का तारतम्य है। जब एकतान भाव से कुछ काल तक एक ही ज्ञानवृति स्थिर रक्खी जाती है तब उसे ध्यानरूप योगांग कहते हैं और जब वही एकतानता इतनी प्रगढ़ होती है कि और सब भूलकर, यहाँ तक कि अपने को भी भूलकर, केवल ध्येय विषय में चित्त को स्थिर रक्खा जाता है तब स्वेच्छाधीन ताहरा स्थैर्य को समाधि कहते हैं। समाधि के यह लह्न्ए सम्यक्रूप से समभना चाहिये। अब लोग अनेक प्रकार के स्तब्ध भाव को वा आविष्टभाव को अथवा वाह्यज्ञान- श्र्म्य भाव को अथवा उसी प्रकार के अन्य किसी भाव को जो समाधि समभ बैठते हैं, उसका योग से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

विषयभेद से समाधि भी ऋनेक प्रकार की है,यथा, रूपरसादि-ग्राह्म विषयक समाधि, श्रहंकारादि-श्रहण विषयक समाधि, श्रहमत्वसात्रगृहीत विषयक समाधि । इन सब का नाम सबीज समाधि है। सबीज समाधि का सर्वोच्चभाव ग्रास्मितामात्र में वा त्राहमत्वसात्र में समाहित होना है। अवश्य प्रथमत:, ध्येय विषय की धारणा का अभ्यास करना पड़ता है, त्रानन्तर वह ध्यान में परिरात होकर उसी का ध्यानाभ्यास करते करते जब ध्यान प्रगाढतम होता है तभी उस विषय में समाधि होती है, यथा ऋहमत्वमात्र में समाधि करने के लिए सर्वप्रथम विचार के तथा मानिसक प्रक्रिया-त्रिशेष के द्वारा ग्रहमत्व की धारणा करनी पड़ती है, तदनन्तर उसे एक तान करके थ्यान करना पड़ता है, तत्पश्चात् उसके प्रगाढ होने पर श्रहमत्वबोध मात्र में समाहित हुत्रा जा सकता है। तब केवल श्रहमत्वरूप बोधमात्र ही निर्भासित रहता है, शरीरादि की कठिनतम पीड़ा से भीयोगी विचलित नहीं होते। (यिस्मन स्थितो न दुःलेन गुरुणापि विचाल्यते —गीता) । अवश्य यह दीर्घकाल तक निरन्तर, यथार्थ ज्ञान पूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक श्रभ्यास सापेत है, एवं वाह्य समस्त विषयों में वैराज्य न होने से यह-साध्य नहीं होती। समाधि की शिक्त चित्त में आविर्भत होने से ग्राह्म, ग्रहण, तथा ग्रहीता इनमें से किसी विषय में समाहित हुआ जाता है। किन्तु अभ्यास के समय साधकगण, जिस से शीघ्र स्नानन्द लाभ हो, ऐसे विषय लेकर ही ध्यान करने के लिए विज्ञ उपदेष्टा के द्वारा स्रादिष्ट होते हैं, कारण शब्दरूपादि ग्राह्य विषयों का ध्यान करके शीव स्रानन्दलाभ नहीं होता एवं सूक्म प्रहीता त्र्यादिविषयों की उपलब्धि भी दूर हो पड़ती है।

साधन करते करते ऋथवा किसी किसी को ऋाप ही ऋाप ऋल्पाधिक ऋानन्द लाम होता है (किव टेनिसन को भी होता था) ऋथवा 'मैं व्यापी हूं' इत्यादि ऋनेक प्रकार की ऋनुभूतियाँ होती हैं। साधकों को साधन के फलस्वरूप उस प्रकार की बुद्ध ऋनुभूति होने से उसे लेकर धारणा की जा सकती है एवं दीर्धकाल में वह ध्यान में परिणत हो सकता है, ऋौर जिनकी ऋाप ही वैसी कोई ऋनुभूति कदाचित ऋा जाती है, इच्छापूर्वक नहीं ला सकते उनकी कोई विशेष्ठ फल नहीं होता। वैसा भाव ऋाने से ही हम उसे धारणा ध्यान, समाधि की ऋवस्थायें नहीं कह सकते, कारण कि ऐसी दशा में उस प्रकृति के भीतर ऋानन्द, व्यापित्व ऋादि भाव ऋाने पर भी चित्त में वृत्तिप्रवाह चलता रहता है और एकवृत्तिता नहीं ऋापाती, ऋतएव वह योग के लक्षण में नहीं पड़ता। वह ऋनुभूति-विशेष हो सकती है एवं उस ऋनुभूति के धारणा से संयुक्त होने पर ही योगाभ्यास हो सकता है।

समाधि सिद्ध होने से ज्ञान और इच्छाशिक का सम्यक् उत्कर्प होता है। जिसमें वह नहीं है उसकी समाधि सिद्धि भी नहीं है, ऐसा समभाना चाहिये। विचार हो सकता है कि कोई समाधिसिद्ध योगी यदि ज्ञान की अथवा शिक्ष प्रयोग की इच्छा न करे तो उनकी ज्ञान-शिक्ष का प्रत्यच्च न होने पर भी उन्हें समाविसिद्ध कहा जा सकता है, यह सत्य है किन्तु. - ज्ञान तथा शिक्ष को बहुस्थलों में प्रयोग करने का प्रयत्न करके भी जो अकृतकार्य हो रहे हैं श्रीर फिर भी श्रपने को समाधिसिद्ध कहते हैं यह उनका मिथ्या श्रथवा भ्रान्त कथन ही समभ्रता चाहिये।

योग का फल है त्रिविध दुख की निवृत्ति । सम्प्रक् रूप से चित्त स्थिर करके वाह्या-भिमान, शरीर त्राभिमान, त्रौर इन्द्रियाभिमान के ऊपर इच्छामात्र से ही उठने की शिक्त होने पर दुख-मुक्त हुत्र्या जा सकता है । त्रात: उस प्रकार से चित्त को स्थिर करके सूद्भतम विषयों में न जा सकने से एवं 'मात्रास्पर्श' (इन्द्रियाभिमान ) के त्याग किये बिना दुखा:-तीत त्र्यवस्था में नहीं जाया जा सकता है । त्रातएव जो इच्छामात्र से उस प्रकार की त्र्यवस्था में नहीं जा सकते, परन्तु त्रापने को जीवनमुक्तादि कहते हैं, उनका कहना मिथ्या त्राथवा भ्रान्त है । हिस्टिरिया त्रादि प्रकृतिवालों को भी कभी कभी स्पर्शबोध नहीं रहता, किन्तु वह योग का लच्ण नहीं है यह पहिले ही कहा गया है ।

प्रकृत योग दो प्रकार के हैं, सम्प्रज्ञात तथा श्रसम्प्रज्ञात । पूर्वोक्त लच्च्णों के अनुसार समाधि-सिद्ध न होने से सम्प्रज्ञात श्रथवा श्रसम्प्रज्ञात कोई भी योग नहीं हो सकता । सम्प्रज्ञात योग के लिए चित्त की एकाप्र भूमिका श्रावश्यक है । ईश्वर-प्रणिधान, सर्वदा ग्रहीता श्रादि का ध्यान, विशोका प्रभृति का ध्यान करके जब श्रनायास ही चित्त एक विषय में स्थिर रक्खा जा सकता है, श्रीर श्रन्यभाव नहीं श्राते तब उस प्रकार की चित्तावस्था को एकाप्रभूमिका कहते हैं । विचिन्न भूमिका में कभी कभी चित्त स्थिर होने पर भी श्रन्य समय विवश होकर मन कार्य करता है, श्रतएव उस प्रकार की विचिन्नभूमि में सामयिक समाधि कर सकने से भी स्थायी चित्त-शान्ति नहीं होती, इस कारण एकाग्र-भूमिका की श्रावश्यकता है । एकाग्रभूमिक चित्त में यदि समाधि हो श्रीर उस समाधि के द्वारा पूर्ण प्रज्ञा हो, तब वह प्रज्ञा चित्त में सर्वदा स्थायी रूप से रह सकेगी । इस श्रवस्था को समापत्ति कहते हैं । इस प्रकार से समापन्त होने की शिक्त-लाभ करने के पश्चात् सर्वोच्च व्यावहारिक श्रात्मभाव-प्रहीता या महान श्रात्मा की उपलब्धि करके उसमें समापन्न हुत्रा जाय तब व्यावहारिक जगत की सर्वोच्च श्रवस्था में पहुँचा ज्ञा सकता है । तत्पश्चात् विवेकज्ञानपूर्वक परवैराग्यवल से जब उस भाव को भो रुद्ध किया जाता है तब चितेन्द्रिय की सम्यक् शान्ति होती है श्रीर केवल परम पुरुषत्व भाव रह जाता है । वही योग का परम फल, शास्वती शान्ति वा कैवल्यमोत्त् है ।

चित्त की सात्विक, राजस श्रौर तामस, त्रिविध श्रवस्थायें हो सकती हैं। राजस-चंचलता घटने से ही सात्विक स्थिति नहीं श्रा जाती, तामस श्रवस्था भी हो सकति है। स्तब्धता उसी प्रकार की चांचल्यहीन, किन्तु तामस श्रवस्था है। केवल वृत्तिरोध ही योग नहीं है, कथित ग्राह्य-प्रहण-प्रहीता श्रादि किसी तत्व में इच्छापूर्वक स्थिति करके जो वृत्तियों का रोध होता है, वही योग है। स्तब्धता में चित्त इच्छापूर्वक किसी तत्व में स्थित नहीं होता। क्लोरोफार्म श्रादि के फल से भी चित्त की गति रुद्ध होती है, किन्तु उसको लोग श्रवान श्रवस्था ही कहते हैं। हिस्टिरिया स्तब्धभाव श्रादि मानस रोग-विशेष भी उसी प्रकार के हैं। यह सब विवश श्रौर जड़ श्रवस्थायें हैं,परन्तु योग,स्ववश तथा पूर्ण चेतन श्रवस्था है। वाह्यहिष्ट से दोनों में कुछ सादृश्य रहने के कारण लोग विश्रान्त होते हैं, किन्तु दोनों की चित्तावस्था तथा परिणाम श्रन्थकार श्रौर श्रालोक की भाँति विभिन्न तथा विपरीत हैं।

#### श्रो३म नम: परमर्पये ॥

# ग्रथः पातंजिलंदश्निम् ॥ समाधिपादः।

#### श्रथ योगानुशासनम् ॥ १ ॥

भाष्यम् । अश्वेत्ययमधिकारार्थः । योगानुशासनं शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम् । योगः समाधिः । स च सार्वभौमिदिचलस्य धर्मः । क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् एकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभू-मयः । तत्र विक्षिप्ते चेतिस विक्षेयोपसर्जनीभूतः सर्वाधिनं योगपक्षे वर्तते । यस्त्वेकाग्रे चेतिस सद्भूतमर्थं प्रद्योतयित, क्षिणोति च क्लेशान्, कर्मबन्धनानि श्लथयित, निरोधमिभमुखं करोति, स सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते । स च वितर्कानुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतोऽस्मितानुगत इत्युपरिष्टात् प्रवेदिष्ठियामः । सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः ॥ १ ॥

भ्रथ योग अनुशिष्ट हो रहा है। १।

भाष्यानुवाद (१)—'श्रथ' शब्द श्रधिकारार्थंक है। योगानुशासन रूप शास्त्र (२) श्रारम्भ हुम्रा है यह जानना चाहिये (३) योग का ग्रथं है समाधि (४), वह चित्त का सार्वभौम धर्म है (ग्रथीत् चित्त की सभी भूमियों में समाधि हो सकती है)। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाप्र भौर निरुद्ध ये पाँच प्रकार की चित्तभूमिकाएँ हैं। (५) उनमें (६) विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न जो समाधि है उसमें सब विक्षेपसंस्कार उपसर्जन या ग्रप्रधान भाव से रहते हैं (७), वह योग के उपयुक्त नहीं होती। (६) किन्तु जो समाधि एकाग्रभूमि चित्त में समुद्भत होकर सत् स्वरूप श्रथं को (६) प्रकर्ष के साथ प्रकट करती है, श्रविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशों को क्षीए। करती है (१०)•कर्मवन्धन को या पूर्वसंस्कार-पाश को ढीला करती है (११) श्रौर निरोधावस्था को उपस्थित करती है, उसको सम्प्रज्ञात योग (१२) कहते हैं। यह सम्प्रज्ञात योग वितर्कानुगत, विचारानुगत, श्रानन्दानुगत श्रौर श्रस्थितानुगत होता है। श्रागे चलकर इसकी व्याख्या भली भाँति की जायगी। समस्त वृत्ति निरुद्ध होने पर जो समाधि उत्पन्न होती है वह श्रसंप्रज्ञात है।

. टीका । १ म सूत्र (१) । यस्त्यक्तवा रूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय प्रक्षीण क्लेशराशिविषमविषधरोऽनेकवक्तः सुभोगी । सर्वज्ञानप्रसूतिर्भु जगपरिकरः प्रीतये यस्य नित्यम् देवोऽहीशः स वोऽय्यात् सितविमलतनुर्योगदो योगयुक्तः ।।

जगत पर भ्रनुग्रह करने के लिये जो भ्रपना भ्रादिरूप त्यागकर बहुधा भ्रवतीर्ण होते , जिनकी भ्रविद्यादि क्लेशराशि प्रकृष्टरूप से क्षीगा हैं, जो विषम विषधर, वहुवक्त्र, सुभोगी श्रौर सब ज्ञान के प्रस्तिस्वरूप हैं, जिन्ह भुजंगम सम्पर्क नित्य श्रीति प्रदान करता है, वे क्वेतिवमलतन् योगदाता श्रौर योगयुक्त श्रहीश (नागपित) देव तुम्हारा पालन करें।

यह श्लोक भाष्य के किसी किसी पाठ में मिलता है, किन्तु यह क्षेपक है। वाचस्पित मिश्र ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। विज्ञानभिक्षु ने इसकी व्याख्या की है। इसीलिये यह वाचस्पित मिश्र के परवर्ती काल में प्रक्षिप्त हुग्रा है। यह छन्द भाष्य जैसे किसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं मिलता।

(२) शिष्ट का शासन—ग्रनुशासनं। इन सब सूत्रों में प्रतिपादित योगविद्या की रचना हिरण्यगर्भ ग्रौर प्राचीन महर्षियों के उपदेशों पर ग्राश्रित है। यह सूत्रकार की मौलिक उद्भावना नहीं है।

योग शास्त्र केवल दार्शनिक युक्तिपूर्ण शास्त्र नहीं है। यह स्रनुभव मिद्ध पुरुषों द्वारा भ्राविष्क्रत और उपदिष्ट हुम्रा है। यह तथ्य इस प्रकार प्रमास्पित होता है:—चित्, ग्रसम्प्रज्ञात, समाधि इत्यादि स्रतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान इस समय हमें स्रतुमान द्वारा सिद्ध होता है किन्तु सर्वप्रथम इस प्रकार के अनुमान के लिये अनुमेय की प्रतिज्ञा अर्थवा प्रमेय-विषय-निर्देश की म्रावश्यकता होती है कारए। म्रनुमेय का प्राथमिक परिचय न हो तो म्रनुमान नहीं किया जा सकता है। चितिशक्ति स्रादि का निर्णय-शान श्रस्मदादि (गुरुशिष्यादि) की परम्परागत शिक्षा-प्रगाली द्वारा हो सकता है किन्तु जो स्रादिम गुरु हैं, जिन्हें किसी ने भी इसकी शिक्षा नहीं दी, वे इन सब स्रतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान स्रनुमान द्वारा कैसे कर सकते हैं। स्रतएव यही मानना ठीक है कि स्रादि गुरु ने इन सब विषयों का ग्रवश्य ही प्रत्यक्ष स्रनुभव किया था। शास्त्र जीवन्मुक्त या चरम तत्व के साक्षात्कारी पुरुषों द्वारा उपदिष्ट न हो तो यह भ्रन्ध-परम्परा के समान होगा। श्रन्धपरम्परागत उपदेश में जिस तरह दृष्टिगोचर कुछ नहीं रह सकता, उसी तरह अप्रत्यक्षदर्शी के उपदेश में कुछ भी प्रत्यक्ष-ज्ञान-साध्य उपदेश नहीं रह सकता। यह कहा जा चुका है कि चित्, मुक्ति इत्यादि विषयों का ज्ञान श्रतीन्द्रिय होने के कारण शिक्षणीय अथवा साक्षात्करणीय होता है। आदिम गुरु के लिए वह शिक्षणीय नहीं हो सकता, इसलिए ग्रादिम उपदेष्टा का वह प्रत्यक्षानुभूत ज्ञान है।

जो विषय काल्पनिक ग्रथवा प्रतारणा मात्र नहीं हैं वे ग्रनुमानप्रमाण द्वारा निश्चित होते हैं। ग्रादिम उपदेशकों द्वारा ग्रनुभूत विषयों को प्रमाणित करने के लिये दर्शनशास्त्र बना है। शास्त्र में लिखा है: 'श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपितिभिः। मत्वातु सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः।' श्रुति वाक्यों से सुनना चाहिये, युक्तियों से मनन करना चाहिये, मनन के बाद निरंतर ध्यान करना चाहिये। ये सब (श्रवण, मनन, ध्यान) दर्शन वा साक्षात्कार के हेतु हैं। इनमें से श्रुति में कहे हुए विषयों के मनन करने के लिये ही सांख्यशास्त्र का ग्रारम्भ हुग्रा है। सांख्य-प्रवचन-भाष्य के रचिता विज्ञानिभक्ष ने भी यही कहा है:—'तस्य श्रुतस्य मननार्थ मथोपदेष्टुम्' इत्यादि। महाभारत में भी लिखा है कि 'सांख्यं वे मोक्षदर्शनम्'।

१—(३) अर्थात् 'अथ' शब्द के द्वारा यही समभाया गया है कि योगानुशासन इस सूत्र द्वारा अधिकृत या आरंभ किया गया है।

१--(४) योग शब्द के अनेक पारिभाषिक, यौगिक और रूढ़ अर्थ हैं जैसे, जीवात्मी

श्रीर परमात्मा की एकता, प्रारा श्रीर श्रपान का संयोग, इत्यादि । किन्तु इस शास्त्र के योग का श्रर्थ समाधि समभना चाहिये । इसका श्रर्थ द्वितीय सूत्रोक्त लक्षरा द्वारा स्पष्ट होगा ।

१—(५) चित्त की भूमिका का ग्रर्थ है चित्त की सहज या स्वाभाविक ग्रवस्था। चित्तभूमिकाएँ पाँच प्रकार की हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रग्नौर निरुद्ध। इनमें जो चित्त स्वभावतः ग्रत्यन्त ग्रस्थिर, ग्रतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता ग्रौर बौद्धिक शक्ति की ग्रावश्यकता है उतनी जिस चित्त में नहीं है, ग्रौर जिस चित्त को सम्पूर्ण तत्त्वों की सत्ता ग्रचिन्त्य प्रतीत होती है, वह चित्त क्षिप्तभूमिक है। प्रवल हिंसा ग्रादि प्रवृत्ति के वश में ग्राकर कभी-कभी समाधि हो सकती है। महाभारत की कथा में जयद्रथ इसका दृष्टान्त है। पाण्डवों से हार कर प्रवल द्वेष के कारण इसका चित्त शिव में समाहित हुग्रा था ऐसा वर्णन है।

दूसरी भूमि 'मूढ़' है। जो चित्त किसी इन्द्रिय-विषय में मुग्ध होने के कारएा तत्त्व-चिन्तन करने के अयोग्य हो जाता है वह मूढ़भूमिक चित्त है। क्षिप्त की अपेक्षा से यह मोहक विषय में सहज ही सैमाहित (लवलीन) हो जाता है, इसलिये यह द्वितीय है। कामिनी-कांचन के अनुरान से लोग इन विषयों में ध्यान मग्न हो जाते हैं, ऐसे उदाहरएा भी मिलते हैं। यह मूढ़ चित्त में समाहित होने का दृष्टान्त है।

तीसरी भूमि 'विक्षिप्त' है। विक्षिप्त का अर्थ है कि जो क्षिप्त से विशिष्ट हो। अधिकांश साधकों का चित्त विक्षिप्तभूमिक होता है। जिस अवस्था में चित्तकभी-कभी स्थिर हो जाता है और कभी-कभी चंचल हो जाता है वह विक्षिप्त है। क्षिएिक स्थिरता के कारए। विक्षिप्त-भूमिक चित्त तत्त्वों के श्रवण मनन आदि द्वारा स्वरूप अवधारण करने में समर्थ होता है। मेधा और सद्वृत्तियों की न्यूनता या अधिकता के कारण विक्षिप्त चित्तवाले मनुष्यों के असंख्य भेद हैं। विक्षिप्त चित्त में भी समाधि हो सकती है किन्तु वह सदाकाल स्थायी नहीं होती क्योंकि इस भूमि की प्रकृति कभी स्थिर और कभी अस्थिर होती है।

चतुर्थं 'एकाग्र भूमिका' है। जिस चित्त का अग्र वा अवलम्बन एक है उसे एकाग्र-चित्तं कहते हैं। सूत्रकार ने कहा है 'शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः' (३।१२ सूत्र)। अर्थात् एक वृत्ति निवृत्त होने पर यदि उसके बाद ठीक तदनुरूप वृत्ति उठे और उसी तरह की अनुरूप वृत्तियों का प्रवाह चलता रहे, तो ऐसे चित्त को एकाग्र-चित्त कहते हैं। इस प्रकार की एकाग्रता जब चित्त का स्वभाव हो जाती है, जब दिन रात म अधिकांश समय चित्त एकाग्र रहता है, यहाँ तक कि स्वप्नावस्था में भी एकाग्र स्वप्न होता है अ, तब ऐसे चित्त को एकाग्रभूमिक कहते हैं। एकाग्रभूमिका वशीकृत होने पर संप्रज्ञात-समाधि सिद्ध होती है। यही समाधि वास्तविक अथवा कैवल्य का साधक है। अति कहती हैं - 'यो हैनं पाप्मा माययात्सरित न हैनं सोऽभिभवित' (शतपथ बा०) अर्थात् ग्रज्ञात या अवश-भाव से जो पाप मन में ग्राते रहते हैं वे भी ऐसे ज्ञानवान् अर्थात् सम्प्रज्ञातवान् को अभिभूत नहीं कर सकते हैं।

क्ष जागृत त्रवस्था के संस्कार से स्वप्न होता है। जागृत त्रवस्था में यदि बहुत समय तक सहज से ही चित्त एकाय रहे तो स्वप्न में भी वैसा ही होगा। एकायता का लक्षण है ध्रुवा स्मृति अथवा सर्वदा आरम-स्मृति। अतएव स्वप्न में भी आत्मविस्मरण नहीं होता, केवल शारी रिक प्रकृति के कारण इन्द्रियाँ जड़ रहती हैं।

पाँचवीं चित्तभूमि का नाम 'निरुद्ध भूमि' है। यह शेष अवस्था है। निरोध समाधि के (१।१८ सूत्र देखिये) अभ्यास द्वारा जब चित्त का चिरस्थायी निरोध वशीकृत हो जाता है, तब चित्त की उस अवस्था को निरोधभूमि कहते हैं। निरोधभूमि द्वारा चित्त विलीन होने पर कैवल्य होता है। संसार में जितने भी जीव है उन सब के चित्त साधारएगतः इन पाँच अवस्थाओं में ही रहते हैं। इन में कौन भूमि समाधि के लिये उपादेय और कौन भूमि समाधि के लिए अनुपादेय है, भाष्य कार इसी का विवेचन कर रहे हैं।

- १—(६) इनमें = भूमिकाग्रों में , क्षिप्त-भूमिक ग्रौर मूढ़-भूमिक चित्त में क्रोध, लोभ, तथा मोह ग्रादि से किसी किसी स्थल पर जो संमाधि हो सकती है वह समाधि कवल्य सिद्ध नहीं कराती। विक्षिप्तभूमिक चित्त में भी इसी कारण कैवल्य नहीं होता है।
- १—-(७) जिस ग्रस्थिर चित्त को समय समय पर समाहित किया जा सकता है उसे विक्षिप्त चित्त कहा गया है। जिस समय स्थिरता का प्रादुर्भाव होता है उस समय ग्रस्थिरता दबी रहती है। पुराणों में ग्रनेक समाहित-नित्त ऋषियों का ग्रप्सराग्रों द्वारा जो तपोश्रष्ट होना विरात है, वह ऐसे ग्रप्रधान विक्षेप के कारण ही होता है।
- १— (  $\varsigma$  ) योग के पक्ष में = कैवल्य के पक्ष में । समाधि टूटने पर विक्षेपों का फिर जदय होता है इसलिये समाधि से प्राप्त प्रज्ञा चित्त में भली भाँति ठहरने नहीं पाती । ग्रत-एव जब तक ये सब विक्षेप दूर होकर चित्त में सदा के लिए एकाग्रता नहीं ग्राजाती तब तक वह कैवल्य का साधक नहीं हो पाता है ।
- १— ( ६-१२ ) जिस योग के द्वारा बुद्धि से लेकर भूतपर्यन्त समस्त तत्त्वों का सर्वतो-मुखी ज्ञान प्रकर्ष अथवा सूक्ष्मतम भाव में होता है श्रीर जिस ज्ञान के पश्चात् तद्विषयक कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वही सम्प्रज्ञात योग है। एकाग्र भूमि में समाधि होने पर ही संप्रज्ञात योग होता है। एकाग्रभूमि में चित्त को सहज ही अभीव्य वस्तू में मनमाने समय तक संलग्न रखा जा सकता है। पदार्थ का जो सत्य ज्ञान है उसे सदा चित्तमें रखना ही मनुष्य मात्र के लिये ग्रभीष्ट है, कारएा सत्य ज्ञान को चित्त में स्थिर रख सकने पर कोई भी मिथ्या ज्ञान नहीं चाहता है। विक्षिप्त-भूमि में संयम द्वारा सूक्ष्म-ज्ञान होने पर भी विक्षेप के उदित होने पर वह ठहरता नहीं । इसलिए एकाग्रमूमिक चित्त में ही चिरन्तन समाधिज्ञान हो सकता है। जो ज्ञान चिरस्थायी है (अर्थात् बृद्धि के अवस्थानकाल तक रहने वाला है) और जिसकी अपेक्षा सूक्ष्मतर ज्ञान कोई दूसरा नहीं हो सकता तथा जो अभिभूत नहीं होता वही चरम सत्य ज्ञान है । उस सत्य ज्ञान का ज्ञेय-विषय सत्स्वरूप विषय है । इसलिए भाष्यकार ने कहा है कि एकाग्र भूमि जात-समाधि से सत्स्वरूप अर्थ प्रकाशित होता है, इस काररा उस समय जिस क्लेश वृत्ति को या कर्म को ज्ञान-वैराग्य के द्वारा त्याग दिया जाता है, उसका त्याग सदा के लिए होता हैं। इसलिये इस भ्रवंस्था म क्लेशों का क्षय भी होता है ग्रौर कर्मवन्धन भी शिथिल पड़ जाते हैं। सब ज्ञेय वस्तुश्रों का चरम ज्ञान होने पर परम वैराग्य के द्वारा जब ज्ञानवृत्ति को भी श्रव-लम्बन हीन कर के क्षीरण किया जाता है तब उसको निरोध समाधि कहते हैं। सम्प्रज्ञात योग में पदार्थ का अन्तिम ( सम्पूर्ण ) ज्ञान या संप्रज्ञान होता रहता है, इसलिये यह योग निरोधावस्था को सम्मुख उपस्थित कर देता है।

एकाग्र चित्त की समाधि के चार कार्य हैं, सत्स्यरूप ग्रर्थ का प्रकाश, क्लेश-क्षय, कर्म-वन्धन-शैथिल्य ग्रौर निरोधावस्था की समुपस्थिति । इसकी प्रक्रिया यह है —समाधि द्वारा भूत का स्वरूप या तन्मात्र ज्ञान होता है। (देखिये सूत्र १।४४)। तन्मात्र में सुख-दु:ख श्रौर मोह नहीं हैं श्रंथांत् जो योगी तन्मात्र साक्षात् करते हैं वे तन्मात्र (वाह्यजगत्) से सुखी, दु:खी वा मुग्ध नहीं होते। समाधि की श्रवस्था में विक्षिप्त भूमिकचित्त में इसी प्रकार का ज्ञान होता है, किन्तु जब दबा हुश्रा विक्षेप फिर उदित होता है तब वह चित्त फिर सुखी, दु:खी श्रीर मुग्ध हो जाता है। किन्तु एकाग्रभूमिकचित्त में ऐसा नहीं होता। उसमें समाधित्रज्ञा दृढ़ हो जाती है। श्रतः विक्षिप्त भूमि में समाधि-द्वारा पदार्थ का प्रज्ञान तो हो सकता है पर एकाग्र भूमि में संत्रज्ञान या सर्वतोभाव से प्रज्ञान चिरस्थायी होता है। क्लश श्रादि के विषय में भी ठीक इसी तरह समभता चाहिये। मान लो किसी को धन के विषय में श्रनुराग या श्रासक्ति है, यदि उसी विषय के विराग-भाव में चित्त की समाधि हो जाय तो उतने समय के लिये हृदय से वह राग हट सा जाता है, परन्तु चित्त एकाग्रभूमिक होने पर वह वैराग्य चित्त में भली-भाँति बैठ जाता है। राग श्रादि के क्षय होने पर उनसे पैदा होने वाले कर्म भी एक-एक कर के सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से निरोधावस्था श्रा जाती है।

यह ध्यान रैहे कि संप्रज्ञात योग शुद्ध समाधि नहीं है। समाधि-प्रज्ञा के चित्त में भली-भाँति स्थिर होने को ही सम्प्रज्ञात योग कहते हैं।

#### भाष्यम्—तस्य लक्षणाभिधित्सयेवं सूत्रम्प्रववृते—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

सर्वशब्दाग्रहणात् सम्प्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । वितं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशील-त्वात् त्रिगुणम् । प्रख्याख्यं हि चित्तसत्यं रजस्तिभोभ्यां संसृष्टमैश्वर्यविषयिप्रियं भवति । तदेव तमसानुविद्धमधम्मीज्ञानावैराग्यानैश्वयोपगं भवति । तदेव प्रक्षीणमोहावरणं सर्वतः प्रद्योत मानमनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवैराग्यैश्वयोपगं भवति । तदेव रजोलेशमलापेतं स्वख्यप्रतिष्ठं सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं धर्ममेघध्यानोपगं भवति । तत् परं प्रसंख्यानिमत्याचक्षते ध्यायिनः । चिविशिक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंकमा दिशतविषया शुद्धा चानन्ता च, सत्वगुणात्मिका चेय-मतो विपरीता विवेकख्यातिरिति । श्रतस्तस्यां विरक्तं वितं तामिष्टियातिं निरुणद्धि, तद-वस्यं संस्कारोपगं भवति, स निर्वीजः समाधिः, न तत्र किचित्संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः । द्विविधः स योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति ।। २ ।।

भाष्यानुवाद-पूर्वोक्त द्विविध योग का लक्षरण कहने की इच्छा से यह सूत्र रचा गया है:-

२—चित्त वृत्ति के विरोध का नाम योग है (१) ॥

सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण न करने से ( श्रर्थात् "सर्व चित्त वृत्तियों का निरोध योग है" ऐसा न कह कर केवल "चित्तवृत्ति का निरोध योग है" इस प्रकार कहने से ) संप्रज्ञात को भी योग कहा है। प्रख्या या प्रकाशशीलत्व, प्रवृत्तिशीलत्व और स्थितिशीलत्व इन तीन स्वभावों के कारण चित्त सत्त्व, रजस् और तमस् इन तीन गुणों के फलस्वरूप

तिगुसात्मक है। प्रख्यारूप चित्त से यदि रजस् श्रौर तमोगुरा का संसर्ग रहे तो उसे ऐश्वरं श्रौर विषयादि प्रिय लगते हैं। वही चित्त यदि केवल तमोगुरा के साथ ही संलग्न हो तो उसकी प्रवृत्ति श्रधर्म, श्रज्ञान, श्रासक्ति श्रोर श्राह्म, इन तीन विषयों की पूर्ग प्रज्ञा उदित होती है। श्रौर इस श्रवस्था में रजोगुरा द्वारा कुछ श्रिभमूत होने पर चित्त में धर्म, ज्ञान, वैराग्य ग्रौर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब रजोगुरा का यह श्रस्थिरता-रूप मल लेशमात्र भी नहीं रहता तब चित्त स्वरूप-स्थित हो जाता है। उसमें केवल बुद्धि श्रौर पुरुष का भेद ज्ञान रहता है श्रौर तब शीझ ही धर्म-मेध-समाधि लग जाती है। इसकी व्याख्या श्रागे की गई है। ध्यानी जन इसे परम प्रसंख्यान कहते हैं। चितिशक्ति श्रपरिगामिनी, श्रप्रतिसंक्रमा, दिश्तिविषया, शुद्धा श्रौर अनन्ता है श्रौर यह विवेक ख्याति सत्त्वगुर्गात्मिका है इसीलिए चित्तशक्ति के विपरीत है। विवेक ख्याति भी समलता का कारगा है, श्रतः विवेक ख्याति में भी विरक्त चित्त उसको निरुद्ध कर देता है। इस श्रवस्था में चित्त संस्कारमय रहता है। यही निर्वीज समाधि है। इसमें किसी प्रकार का संप्रज्ञान न होने के कीरगा इसे श्रसम्प्रज्ञात भी कहते हैं। इसलिये चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग दो प्रकार का है।

टीका २-(१) चित्तवृत्ति का निरोध या योग सर्वं श्रेष्ठ मानसिक बल है। मोक्ष धर्म में लिखा है 'नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं वलम्' सांख्य जैसा ज्ञान नहीं है श्रौर योग जैसा कोई बल नहीं है। वृत्ति के निरोध को मानसिक बल क्यों कहा गया है इसकी व्याख्या यह है। वृत्तिनिरोध का ग्रर्थ है किसी एक इच्छित विषय में चित्त को स्थिर रखना प्रथीत् अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार चित्त को किसी विषय में स्थिर रखने का नाम योग है। स्थिरता और ध्येय विषय के भेद के अनुसार योग के अनेक अंग-भेद हैं। विषय केवल घटपुटादि बाह्य द्रव्य ही नहीं है। मानसिक भाव भी ध्येय विषय हो सकता है। जब चित्त में स्थिरता शक्ति उत्पन्न होती है तब कोई भी मनोवृत्ति चित्त में स्थिर रक्खी जा सकती है। अतएव हमारी सब से बड़ी दुर्बलता यही है कि हम श्रपने चित्त में सदिच्छा को स्थिर नहीं रख पाते । किन्तु वृत्ति स्थिर होने पर सब सदिच्छाएँ मन में स्थिरता प्राप्त कर सकती हैं इसलिये ऐसे पुरुष में मानसिक बल रहेगा। इस स्थैर्य की जितनी वृद्धि होगी उतना , ही मानसिक बल भी बढ़ेगा। स्थिरता की श्रन्तिम सीमा का नाम समाधि (ग्रपने को भूले हुए की तरह इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना ) है । श्रुति ग्रौर दार्शनिक युक्ति, द्वारा दु:ख का ,कारए। श्रोर शास्वतीशान्ति का उपाय समभ लेने पर भी हम केवल मानसिक ्दुर्बलता के कारएा दुःख से मुक्त नही हो पाते । श्रुति का उपदेश है **'ग्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्** न विभेति कृतश्चन' श्रर्थात् ब्रह्मानन्द जानकर विद्वान् किसी से नहीं डरते, ऐसा जानकर और मरएा-भय की अज्ञानता समभ कर भी केवल मानसिक दुर्बलता के कारए। हम निर्भय नहीं हो पाते । किन्तू जिन्हें समाधि-बल प्राप्त हो जाता है वे शक्ति सम्पन्न ग्रीर स्वतन्त्र पुरुष सब प्रकार शुद्धि प्राप्त कर त्रिताप से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिये शास्त्र कहते हैं 'विनिष्यन्नसमाधिस्तु मुक्तिं तत्रैव जन्मनि । प्राप्नोति योगी योगाग्निदग्धकर्मचयोऽचिरात्' ।। 🏿 ( विष्णु पुरारा ७म श्रंश ) । समाधि सिद्ध होने पर उसी जन्म में ही मुक्ति हो सकती है । श्रुति में भी इसलिये थवए। श्रीर मनन के पश्चात् निदिध्यासन (ध्यान या समाधि) के श्रभ्यास का उपदेश है। पूर्वोक्त ग्रंश से सहज ही समभा जा सकता है कि समाधि के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता । मुक्ति समाधिबल से प्राप्त करने के योग्य परम धर्म है । श्रुति मैं कहा है 'नाविरतो दुश्चिरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैन-माप्नुयात्'। (कठ २ । २४), शास्त्र में है 'ग्रयन्तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्' ग्र्यात् योग के द्वारा जो ग्रात्मदर्शन होता है वही परम (सर्व श्रेष्ठ) धर्म है । धर्म का फल सुख है, ग्रात्म दर्शन की ग्रवस्था में मुक्तावस्था में दुःखिनवृत्ति की या इष्ट भाव की ग्रन्तिम कोटि शान्ति का लाभ होती है, इसिलये ग्रात्म-दर्शन ही परम धर्म कहा जाता है।

संसार में जो लोग मोक्षधर्म का आचरण कर रहे हैं वे सभी उसी परम-धर्म के किसी न किसी ग्रंग का अभ्यास कर रहे हैं। ईश्वर की उपासना का प्रधान फल चित्त की स्थिरता है। दान ग्रादि ग्रौर संयम मूलक कर्मों का फल भी परम्परा सम्बन्ध से चित्त की स्थिरता ही है। ग्रतएव संसार के समस्त साधक, जानकर या ग्रनजाने ही इस सार्वजनीन चित्तवृत्ति निरोधरूप परम-धर्म के किसी न किसी ग्रंग का ग्रभ्यास कर रहे हैं।

- २--( ॰२ ॰) प्रकाश, किया श्रौर स्थित इन तीन धर्मों का विशेष विवरण २।१६ सूत्र की टिप्पणी में देखिये । भाष्यकार दिखा रहे हैं कि क्षिप्त ग्रादि चित्तों में कौन-से गुर्णों की प्रबलता होती है श्रौर कौन-से विषय प्रिय लगते हैं ।
- २—(३—४) चित्त रूप में परिएत जो सत्त्वगुए है वही चित्तसत्त्व ग्रर्थात् विशुद्ध ज्ञानं वृत्ति हैं। वही चित्तसत्त्व जब रज श्रीर तमोगुए द्वारा श्रन्विद्ध होता है श्रर्थात् चांचल्य श्रीर श्रावरएा के कारए प्रत्यग् श्रात्मा के ध्यान में निविष्ट नहीं होता, किन्तु ऐक्वर्य श्रीर शब्दादि-विषयों में श्रनुरक्त रहता है। उसी तरह क्षिप्त-भूमिक चित्त श्रात्मध्यान श्रीर विषय-वैराग्य में सुखी नहीं होता। वह प्रायः ऐक्वर्य से श्रथवा इच्छा-पूर्ति द्वारा शब्दादि विषयों के ग्रहण से सुखी होता है। ऐसे व्यक्तियों (यदि वे साधक हों) के मन में श्रिएमा श्रादि सिद्धियों श्रथवा (श्रसाधकों को) लौकिक ऐक्वर्य की कामनाएँ प्रबल भाव से उठती हैं श्रीर वे परमार्थिक तथा लौकिक विषयों के उपदेश, शिक्षा श्रीर श्रालोचना श्रादि करके सुखी होते हैं। उत्तरोत्तर सत्त्वगुएा का प्रादुर्भाव श्रीर इतर गुणों का पराभव जितना होता जाता है उतना ही वे वाह्य विषयों को छोड़ कर श्रान्तरिक भाव में स्थिति प्राप्त कर सुखी होते हैं। विक्षिप्त भूमिवाले पुरुष, प्रकृत निवृत्ति या शान्ति नहीं चाहते किन्तु शक्ति का उत्कर्षमात्र चाहते हैं।

जिस चित्त में चित्तसत्त्व प्रबल तमोगुण द्वारा श्रिभिमूत है, ऐसे चित्तवाल लोग (मूढ़-भूमिक) प्रायः श्रवमांचरण श्रर्थात् जिस कर्म का फल श्रिषक परिमाण में दुःख ही होता है ('कर्म प्रकरण' देखिये) करते हैं श्रीर वे श्रज्ञानी या विपरीत (परमार्थ-विरोधी) ज्ञान युक्त होते हैं। वे वाह्य विषयों के बड़े श्रनुरागी होते हैं तथा प्रधानतः मोह के वश में ऐसा श्राचरण करते हैं कि जिसका फल श्रनैश्वर्य वा इच्छा की श्रप्राप्ति है।

- २—(५) रजोगुरा का काम चांचल्य है, अर्थात् एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त करना है। मोहरहित चित्त को ग्रहोता, ग्रहरा श्रीर ग्राह्यरूप त्रिविध विषय की प्रज्ञा होती रहती है। इसी से उस चित्त में भी कुछ चंचलता रहती है अर्थात् अभ्यास और वैराग्यरूप साधन में तत्पर चंचलता रहती है।
  - २--(६) रजोगुगारूप मल का लेशमात्र भी हटने पर प्रर्थात् सत्त्वगुगा के चरम

विकास होने पर चित्तसत्त्व अपने स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात् पूर्णरूप से सात्त्विक-प्रसाद—गुण प्राप्त करता है, जैसे अग्नितप्त निर्मल कांचन अपने दूषित वर्ण को त्याग कर 'सुवर्ण' धारण कर लेता है। साथ ही वह पुरुषस्वरूप में अथवा पुरुष-विषयक-प्रज्ञा में प्रति-ष्ठित होता है। इसको विवेक-ख्याति-विषयक समापत्ति कहते हैं। इस प्रकार का चित्त विवेक-ख्याति में अर्थात् बुद्धि और पुरुषस्वरूप के भेदज्ञान में लगा रहता है। जब विवेक-ख्याति 'सर्वथा' होती है, अर्थात् जब विवेकख्याति अपने वाह्यफल सर्वज्ञत्व और सर्वाधिष्ठातृत्व में विरक्त होकर विष्लवहीन होती है तब उसे धर्म-मेध-समाधि कहने हैं। (४।२६ सूत्र देखिये।)

परम प्रसंस्थान का ग्रर्थ है पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार ग्रथवा विवेकस्थाति । व्युत्थान को सम्यक् रूप से निरुद्ध करने के लिये यही उपाय है । धर्म-मेघ समाधि द्वारा क्लेश की पूर्णतया निवृत्ति, ग्रौर इस ग्रवस्था में सर्वज्ञतादि विवेक जनित सिद्धियों में भी वैराग्य होने के कारगा इसे ध्यायौँ लोग परम प्रसंख्यान कहते हैं ।

- २—(७) चितिशक्ति के पाँच विशेषगा हैं यथा:—शुद्धा, अनन्ता, अपरिग्णामिनी, अप्रतिसंकमा और दिशितविषया। दिशितविषया—सत्र विषय जिसके निकट (बुद्धि द्वारा) दिशित होते हैं। अर्थात् जिसकी सत्ता से बुद्धि के चैतन्य होने पर बुद्धिस्थित विषयों का प्रत्यन्त्रमव होता है। यह स्वप्रकाश शिक्त ( सांस्यतत्त्वालोक में "पारिभाषिक शब्दार्थ" देखिए ) समस्त विषयों के प्रकाशित होने के कारगा ही कुछ क्रियाशील अथवा विकृत नहीं होती, अतएव कहते हैं, "अप्रतिसंकमा" अर्थात् प्रतिसंकम ( = संचार, कार्य अथवा विषय में संकान्त होना) से रहित अर्थात निष्क्रिय और निर्लिप्त। अपरिग्णामिनी अर्थात् विकार शून्य। शुद्धा का अर्थ सात्त्वक प्रकाश के समान आवरग्र-शील चंचल नहीं अपितु वही पूर्ण और स्वप्रकाश चितिशिवत। इसी प्रकार अनन्ता का अर्थ है "अन्त" पदार्थ के साथ जिसका संयोग ही न हो सके। परिमित असंस्य अवयवों की समिष्ट द्वारा जो अनन्तता आती है वह चिति में किल्पत नहीं की जा सकती।
- २—( ५) अर्थात् विवेकबुद्धि सत्त्वगुरा प्रधान है। प्रकाशक के सम्बन्ध से जो प्रकाश आविर्भूत होता है और जो अपने नित्य-सहचर रज श्रीर तमोगुरा के द्वारा न्यूनाधिक आवृत श्रीर चंचल है उसी को सात्त्विक प्रकाश या बुद्धि का प्रकाश कहते हैं। इसीलिये बुद्धि के प्रकाश होने वाले विषय (शब्दादि श्रीर विवेक) परिच्छित्न श्रीर नश्वर हैं। इस काररा स्वप्तकाश चितिशक्ति से बुद्धि भिन्न समभी जाती है। समाधि द्वारा बुद्धि का साक्षात्कार करके निरोध समाधि द्वारा चैतन्यमात्राधिगम होने पर बुद्धि श्रीर चैतन्य के पार्थक्य को बोध कराने वाली प्रज्ञा को विवेकख्याति वा बुद्धि श्रीर पुरुष का भेद-ज्ञान कहते है (देखिये सूत्र २।२६)। विवेकख्याति द्वारा परम वैराग्य श्रीर तत्पश्चात चिरस्थायी चित्तनिरोध के होने पर उसे कैवल्यावस्था कहा जाता है।
- २—(६) समस्त ज्ञेय विषयों का संप्रज्ञान हो जाने पर परवैराग्य के फलस्वरूप यह (संप्रज्ञान) भी निरुद्ध हो जाता है, इसलिये इस समाधि का नाम ग्रसम्प्रज्ञात है। पहले संप्रज्ञात समाधि प्राप्त किए बिना ग्रसंप्रज्ञात भी प्राप्त नहीं हो सकती।

भाष्यम्—तदवस्थे चेतिस विषयाभावाद्वृद्धिबोधात्मा पुरुषः किस्वभाव इति— तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ ३॥

स्वरूप प्रतिष्ठा तदानों चितिशक्तिर्यथा कैवल्ये, व्युत्थानिचत्ते तु सित तथापि भवन्ती न तथा ॥ ३ ॥

भाष्यानुवाद—चित्त द्वारा उस प्रकार की निरोधावस्था प्राप्त किए जाने पर विषयों के श्रभाव से बुद्धि बोधात्मक (१) पुरुष का स्वभाव कैसा होता है ?—

३—उस ग्रवस्था में द्रष्टा ग्रपने स्वरूप में ग्रवस्थित होता है। उस समय चितिशक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है। जैसी कैवल्यावस्था में रहती है वैसी इसमें भी रहती है—(२) चित्त की व्युत्थान ग्रवस्था में चितिशक्ति (परमार्थतः) उस प्रकार की (स्वरूप में प्रतिष्ठित) होने पर भी (व्यवहारतः) वैसी नहीं रहती। (क्यों? इसका उत्तर निम्न सूत्र में कहा गया है।)

टीका ३—(१) बुद्धिबोधात्मक—विषयाकार म परिशात बुद्धि का बोद्धा या

साक्षीस्वरूप । प्रधान बुद्धि—ग्रहं प्रत्यय ।

३—(२) अर्थात् इस अवस्था के समान वृत्ति की सम्यक् निरुद्धावस्था को ही कैवल्य कहते हैं। निरोध समाधि चित्त का लय, और कैवल्य चित्त का प्रलय होता है। द्रष्टा की 'स्वरूप स्थिति' तथा वृत्तिसारूप्य 'अस्वरूप स्थिति' ये केवल बाह्य रूप से बोलने के लिए ही हैं। ये सब केवल शाब्दिक प्रतीति के लिये हैं। निरोधावस्था के सम्बन्ध में १।१८ की टीका देखिए।

भाष्यम् — कथं तर्हि ? दश्चितविषयत्वात् । वृत्तिसारूप्यभितरत्र ॥ ४ ॥

व्युत्थाने याश्चित्त वृत्त यस्तदिविशिष्टवृत्तिः पुरुषः; तथा च सूत्रम् 'एकमेव दर्शनम्, स्यातिरेव दर्शनम्' इति । चित्तमयस्कान्तमणिकत्यं सन्निधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः । तस्माच्चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिस्सम्बन्धो हेतुः ॥ ४ ॥

भाष्यानुवाद वयों ?—दिशतविषयत्व ही इसका कारण है (१)।४। दूसरी (विक्षेप) श्रवस्था में वृत्तियों के साथ (पुरुष का) सारूप्य (प्रतीत) होता है।

व्युत्थान ग्रवस्था में जो भी चित्त वृत्तियां उदित होती हैं, उनके साथ पुरुष का ग्रवि-शिष्ट-रूप में वृत्ति या ज्ञान होता है। इस विषय में पंचिशिखाचार्य का सूत्र प्रमाण हैं, यथा—"एक ही दर्शन, ख्याति ही दर्शन" (२) ग्रर्थात् लौकिक भ्रान्ति-दृष्टि से "ख्याति या बृद्धि की वृत्ति ही दर्शन हैं" इस प्रकार की बृद्धि वृत्ति के साथ दर्शन ( द्बुद्धि से ग्रातिरिक्त पौरुषेय चैतन्य है) एकाकार की तरह प्रतीत होता है। चित्त ग्रयस्कान्त मिण के सैमान निकटस्थ होने पर ही उपकारक है (३), दृश्यत्व गुण के द्वारा यह स्वामी पृष्ठष का "स्वं" स्वरूप होता है (४) । इसीलिये पुरुष के साथ प्रनादि संयोग ही चित्तवृत्ति के उप-दर्शन का कारएा बनता है ।

टीका ४ — (१) दिशतिविषयत्व पहिले ही (१।२ सूत्र) कहा जा चुका है। बुद्धि श्रौर पुरुष एक प्रत्यय के श्रन्तर्गत हो जाने के कारगा श्रत्यन्त निकट से चित्स्वभाव पुरुष के द्वारा बुद्धि में श्रारूढ़ विषयों का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से बुद्धिगत विषयों के प्रकाश का हेतु स्वरूप होने के कारगा, पुरुष मानों बुद्धिवृत्ति से श्रभिन्न से प्रतीत होते हैं।

- ४—(२) पंचशिखाचार्य एक स्रति प्राचीन सांख्याचार्य थे। पुरागों में कहा गया है कि कपिल मुनि के शिष्य सामुरि के शिष्य पंचशिखा थे। पंचशिखाचार्य ने ही सर्वप्रथम सांख्य शास्त्र को सूत्र शैली में रचा। भाष्यकार ने अपनी उक्ति की पुष्टि के लिये पंचशिखाचार्य की जिन उक्तियों को उद्धृत किया है वे सब ही अमूल्य रत्न हैं। जिस प्रन्थ में से ये प्रवचन उद्धृत किए हैं वह स्नाजकल स्रलभ्य है। जिस प्रन्थ से भाष्यकार ने इन सब वचनों को निकाला है वह स्नाजकल लुप्त हो गया है। पंचशिख के संबन्ध में महाभारत में भी कहा है—'सर्वसंन्यास धर्माणां तत्वज्ञानविनिश्चये। सुपर्यवासितार्थश्च निर्द्धन्तो नष्टसंशयः।। ऋषीणामहुरेकं यं कामादवसितं नृषु। शाश्वतं सुखमत्यन्तमन्विमन्विच्छन्तं सुदुर्लभम्।। यमाहुः किपलं सांख्याः परमिष प्रजापितम्। स मन्ये नेन रूपेण विस्मापयित हि स्वयम् ॥' इत्यादि (मोक्षधर्म)। पंचशिखवान्यस्थ 'दर्शन' शब्द का अर्थ चैतन्य है, और 'ख्याति' शब्द का अर्थ बृद्धिवृत्ति वा बौद्ध प्रकाश है।
- ४—(३) विज्ञानिभिक्षु ने इस दृष्टान्त की व्याख्या इस प्रकार की है:—जिस प्रकार ग्रयस्कान्त मिए। (चुम्बक) शरीर-विद्ध लौह कील को ग्रपनी ग्रोर खींच कर उपकार करता है ग्रौर इसके द्वारा भोगसाधन हो जाने के कारए। ग्रपने स्वामी का 'स्व'-स्वरूप हो जाता है, उसी तरह चित्त भी विषयरूप लौहकील को ग्रपनी ग्रोर खींचकर दृश्यत्व रूप उपकार द्वारा ग्रपने स्वामी पुरुष का भोग-साधक होने के कारए। 'स्व"-स्वरूप होता है।
- ४— (४) "मैं देखूँगा", "में सुनूँगा", "मैं संकल्प करता हूँ" "मैं विकल्प करता हूँ" इत्यादि समस्त वृत्तियों में जो अहम्भाव हैं वह साधारण है। इस अहमत्व (मैं-पन) का जो ज्ञाता स्वरूप मौलिक लक्ष्य है वहीं दृष्टि स्वरूप है। दृष्टि पुरुष चैतन्यरूप है। इष्ट चैतन्य के द्वारा बुद्धि चेतन के समान विषयों को प्रकाश करती है। जो प्रकाशित होता है या हम जिसे जानते हैं वह दृश्य है। रूप रस आदि वाह्य दृश्य हैं। जित्त के द्वारा उनका ज्ञान होता है। विषयज्ञान में "मैं" ज्ञाता वा ग्रहीता, चित्त (इन्द्रिययुक्त) ज्ञानकरण वा दर्शनशित्त और सारे विषय दृश्य वा ज्ञेय होते हैं। साधारणतः अनुव्यवसाय द्वारा हमें चित्तविषयक ज्ञान होता है। इसलिये हम चित्त की ज्ञानवृत्ति को उदय होने के समय में अनुभवपूर्वक, और तदनुस्नरण द्वारा उसका दुबारा अनुभव करके विचार आदि करते हैं। विषयज्ञान के सम्बन्ध में यद्यपि चित्त करणस्वरूप होता है तथापि अवस्था भेद से वह दृश्यस्वरूप भी होता है। चित्त का उपादान अस्मिताख्य अभिमान है। चित्तगत विषय-ज्ञान इसी अभिमान के विशेष विशेष प्रकार का विकार मात्र हैं। जब चित्त को स्थिर करने की शक्ति होती है तब अहंकार या अभिमान का साक्षात्कार किया जाता है। शुद्ध परिणामी अहंकार भाव में स्थिति होने पर उसके विकार-स्वरूप चित्तगत विषय ज्ञान की भिन्नता अनुभव होती है। उस समय विषय-साक्षात्कारी चित्त (अर्थात् विषयाकार समस्त चित्त-

वृत्तियाँ ) दृश्य हो जाती है और अहंकार या शुद्ध अभिमान दर्शन शिक्ति या करण हो जाता है। किन्तु जब अभिमान को समेट कर शुद्ध 'अस्मि' भाव में अवस्थान (सास्मित ध्यान) किया जाता है तब 'अभिमानात्मक अहंकार' पृथक् या त्याज्य है, यह समभ लिया जाता है। इस बुद्धि की विशेषताएँ विकारशीलता और जड़ता आदि को जान कर जब समाधि-प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पृष्ठ्य की सत्ता का निश्चय हो जाता है तब यह विवेक ज्ञान केवल पृष्ठ्य सत्ता को विज्ञापित करता रहता है। जब यह विवेक ज्ञान भी समाप्त हो जाय और पर-वैराग्य द्वारा विषयाभाव में लीन हो जाय अर्थात् जब ज्ञातृभाव का अस्मिता-रूप बन्धन भी नष्ट हो जाय तब द्रष्टा-पृष्ठ्य को केवल अथवा स्वरूपस्थ कहा जाता है। इस अवस्था में बुद्धि पृथक् हो जाती है अतः वह भी दृश्य होती है। इस प्रकार की समस्त बुद्धियाँ ही दृश्य होती हैं। जिसके प्रकाश के लिये किसी अन्य प्रकाशक की अपेक्षा रहे वहीं दृश्य है। जिसका ज्ञान कराने के लिये किसी अन्य विज्ञापक की आवश्यकता नहीं वह स्वयं प्रकाश चित् है। दृष्ट-पृष्ठ्य स्वयं प्रकाश होता है बुद्धि आदि दृश्य अथवा प्रकाश्य है जो कि पौष्ठ्येय चेतनता द्वारा चेतन से जान पड़ते हैं। यही द्रष्टत्व और दृश्यत्व है। द्रष्टा स्वामिस्वरूप है और दृश्य 'स्व' स्वरूप है, बुद्धि आदि का साक्षात्कार आगे कहा जायगा।

४—(५) शान्त-घोर-मूड़ावस्थादि समस्त चित्तवृत्तियों के दर्शन अथवा पुरुषकृत प्रति-संवेदन का हेतु है अविद्याकृत अनादि संयोग (२।२३ सूत्र देखिये)।

भाष्यम्—ताः पुनर्निरोद्धव्या बहुत्व सति चित्तस्य-

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिब्टाऽक्लिब्टाः ॥ ४ ॥

क्लेशहेतुकाः कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः, ख्यातिविषया गुणाधिकारिवरोधि-न्योऽक्लिष्टाः । क्लिष्टप्रवाहपितता अप्यक्लिष्टाः क्लिष्टिच्छिद्रेष्ट्यप्यक्लिष्टाः भवन्ति, श्रक्लिष्टिच्छिद्रेषु क्लिष्टा इति । तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैऽच मृत्तय • इति, एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावर्त्तते, तदेवम्भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति ।। ४ ।।

भाष्यानुवाद—वे निरोध करने वाली वृत्तियाँ बहुत होने पर भी चित्त की— ५—क्लिष्ट ग्रौर प्रक्लिष्ट वृत्तियाँ पाँच प्रकार की है।

(क्लिष्टाक्लिष्ट रूपा निरोध करने योग्य वृत्तियाँ बहुत होने पर भी पाँच भाग में बाँटी जा सकती हैं) ग्रविद्यादि क्लेशों से उत्पन्न (१) समस्त कर्म संस्कार की क्षेत्रीभूत (२) वृत्तियां क्लिष्टा विवेकज्ञानविषया ग्रौर गुणाधिकार-विरोधिनी (३) वृत्तियाँ ग्रविलष्टा वृत्तियों के प्रवाह म पड़ी हुईं (४) वृत्तियाँ भी श्रक्लिष्टा होती हैं। क्लिष्ट छिद्र में (५) श्रक्लिष्टा वृत्ति ग्रौर श्रक्लिष्ट छिद्र में क्लिष्टा वृत्ति भी उत्पन्न (६) होती हैं। क्लिष्ट ग्रौर ग्रक्लिष्ट वृत्तियों द्वारा क्लिष्ट ग्रौर ग्रक्लिष्ट संस्कार उत्पन्न होती हैं। उन संस्कारों से पनः वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से (निरोध-

समाधि तक) वृत्तिसंस्कार का चक्र प्रतिक्षरण चलता रहता है। निरुद्धै चित्त गुणाधिकार का अवसान हो जाने पर अर्थात् विक्षेप-वीज से हीन हो जाने पर 'स्व' स्वरूप में अर्थात् विश्वद्ध सत्त्वमात्रस्वरूप में आ जाता है। अथवा (परमार्थ-सिद्धि में) विलीन हो जाता है (७)।

टोका—५—(१) अविद्यादि पाँच क्लेश (२।३—६ सूत्र देखिये) जिन वृत्तियों के मूल में रहते हैं वे क्लेशमूलिका हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष या अभिनिवेश, इनमें से किसी भी एक क्लेश के पहले प्रकट होने से क्लिप्टा वृत्ति कही जा सकती है, क्योंकि ऐसी वृत्ति से जो संस्कार संचित होता है वह विपाक को प्राप्त होकर फिर क्लेशमयी वृत्ति पैदा करता है। दु:ख देने के कारएा इनके नाम क्लेश हैं।

- ५ (२) ऊपर कहे हुए कारए से ही क्लिप्टा वृत्ति को सब कर्मसंस्कारों का क्षेत्रीभूत कहा गया है। "जिससे जो जीवित रहता है वही उसकी वृति है, जैसे ब्राह्मएए की वृत्ति याजनादि हैं" (विज्ञानिभक्षु)। चित्तवृत्ति का अर्थ है ज्ञानरूप समस्त अवस्थाएँ। उनके अभाव हो जाने पर चित्त लीन होता है इसलिये ये वृत्तियाँ कही जाती है।
- पूर्वाचादि के वश में देह, मन इत्यादि पुरुष की ज्याधियों का सदा विकार-शील-भाव में अथवा लीन भाव में वर्तमान रहना अथवा संसृति प्रवाह ही गुरण विकार हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्यादि का नाश करने के कारण ज्ञान विषयक वृत्तियाँ गुरणिधकार-विरोधिनी अविलष्टा वृत्तियाँ होती हैं। जैसे देहाभिमान या 'मैं ही देह हूँ' इस प्रकार की भ्रान्ति और उसके अनुगमन करनेवाले कर्म से उत्पन्न चित्त वृत्तियाँ अविद्यामूलिका क्लेशवृत्ति हैं। "मैं देह नहीं हूँ" ऐसे ज्ञानमय ध्यानादि वा उक्त भाव के अनुसार आचरण से उत्पन्न चित्तवृत्तियाँ अविलष्टा वृत्ति हैं। ऐसी वृत्तिपरम्परा से अन्त में देहादिधारण (अतएव अविद्यादि) नष्ट हो सकता है, अतः उनको गुरणिधकारविरोधिनी अविलष्टा वृत्ति कहा जाता है। विवेक के द्वारा अविद्या नष्ट होने पर विवेक-स्थातिरूप जो वृत्ति उठती है वही मुख्य अविलष्टा वृत्ति है। विवेक का साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक श्रवण-मनन-पूर्वक विवेक का अनुभव गौरण अविलष्टावृत्ति होती है।
- ४—(४।५) यह शंका हो सकती है कि जीव तो प्रायः क्लिप्टवृत्ति के प्रधिक होते हैं ग्रतः ग्रक्लिप्टवृत्ति पैदा होने की संभावना ही कहाँ है ग्रीर बहुत सी क्लिप्टवृत्ति के ग्रक्ति हैं ग्रतः ग्रक्लिप्टवृत्ति के ग्रक्ति हुई ग्रक्लिप्टवृत्ति कार्यकारिणी कैसे होगी? भाष्यकार इसका समाधान करते हैं कि क्लिप्ट प्रवाह के ग्रन्दर पड़े रहने से भी ग्रर्थात् उसी में उत्पन्न होने पर भी ग्रॅंबेरे कमरे में भरोखों से ग्राये हुए प्रकाश की भाँति ग्रक्लिप्टा वृत्ति स्पष्ट रूप से रहती है।

श्रभ्यास-वैराग्यरूप जो क्लिष्टवृत्ति के छिद्र हैं उनमें भी श्रक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न हों सकती है। वैसे ही श्रक्लिष्ट-वृत्ति के छिद्रों में भी क्लिष्ट वृत्ति हो सकती है। समस्त वृत्तिय़ों के संस्कार भाव में रहने पर भी क्लिष्ट प्रवाह में पड़ी हुई श्रक्लिष्ट वृत्ति धीरे धीरे बलवती होकर क्लेशप्रवाह रोक सकती है।

५—(६) क्लिष्ट या ग्रक्लिष्ट वृत्ति से वैसे ही संस्कार भी उत्पन्न होते हैं। श्रनुभूत-विषय का चित्त में श्राहित रहना संस्कार है। इसीलिए क्लिष्ट वृत्ति से क्लिष्ट-संस्कार ग्रीर ग्रक्लिष्ट से ग्रक्लिष्ट संस्कार होता है। ग्रागे कही जाने वाली प्रमागादि वृत्तियों में कौन सी वृत्ति क्लिष्टा ग्रीर कौन सी ग्रक्लिष्टा है यह बताते हैं। विवेक के ग्रनुकूल संमस्त प्रमाए-ज्ञान श्रन्तिलब्ट प्रमाए। हैं श्रीर उनके विपरीत प्रमाए। विलब्ट प्रमाए। हैं। विवेक काल में वा निर्माएा-चित्त-ग्रहए। के समय में जो श्रस्मितादि रहते हैं श्रीर जो विवेक के साधक हैं ऐसे श्रस्मिता-रागादि श्रिवलब्ट विपर्यय होते हैं श्रीर उनके विपरीत, क्लिब्ट। जिन वाक्यों के द्वारा विवेक सिद्ध होता है उन वाक्यों से उत्पन्न विकल्प श्रिक्लब्ट, उनके विपरीत क्लिब्ट विकल्प होता है।

विवेक की और विवेक के साधक ज्ञानमय ग्रात्मभावादि की स्मृति श्रक्लिष्टा स्मृति होती है और इसके अतिरिक्त दूसरी क्लिष्टा स्मृति होती है। विवेकाभ्यास तथा उसके अनुकूल ज्ञानमय ग्रात्मस्मृति इत्यादि के ग्रभ्यास ग्रथवा सत्त्वसंसेवन के ढारा क्षीयमाणा निद्रा श्रक्लिष्टा निद्रा ग्रीर साधारण निद्रा क्लिष्टानिद्रा होती है। जिस निद्रा के पहिले ग्रीर पीछे आत्मस्मृति ठहरती है तथा जो आत्मस्मृति ढारा क्षीण हो रही है ग्रथवा जो साधना- वस्था में स्वारथ्य के लिये ग्रावश्यक होती है वह ग्रक्लिष्टा निद्रा कहाती है।

u— (v) जो 'सत्' है उसका विनाश नहीं होता, इसलिये दर्शन संगत, लौकिक दृष्टि में हमारे पास जो सत् के समान प्रतीयमान होता है वह, जब तक लौकिक दृष्टि रहेगी तब तक सत्रूप में प्रतीत होगा। प्राकृतिक सभी पदार्थ विकारशील हैं। वे सदा एक ही रूप 'सत्' या विद्यमान नहीं रहते हैं। उनकी सत्ता ग्रलग ग्रलग रूप धारए। करती है । जैसे–'मिट्टी है', ''मिट्टी घड़ा बन गई'' । घटावस्था में मिट्टी का ध्वंस नहीं हुम्रा, परन्तु मिट्टी पहले पिण्ड रूप को त्याग करके घट के रूप में 'विद्यमान' रही। इस प्रकार से लौकिक दृष्टि से प्रतीयमान सब द्रव्य ही रूपान्तर ग्रहण करके विद्यमान रहते हैं। उनका पूर्ण स्रभाव हम कभी नहीं सोच सकते । यह वस्तु का जो रूपान्तर-परिखाम है--इसमें जो पूर्वरूप में स्थित वस्तु है उसे पर-रूप-स्थित वस्तु का अन्वयी कारए। बोला जाता है। यथा--घट का अन्वयी काररा मिट्टी। द्रव्य के काररा रूप में लौट ग्राने को 'नाश' कहा जाता है। प्रतएव नाश का अर्थ है कारणा में लीन रहना। अतएव लौकिक दृष्टि से मुक्तिचत्त अपने उपादान भ्रव्यक्त में लीन है ऐसा भ्रनुमान होता है। दु:ख प्रहारा की दृष्टि से भ्रथित् परमार्थ सिद्ध होने पर जब त्रिविध दु:ख की सम्पूर्ण निवृत्ति होती है, तब पुनः उसका कोई भी व्यक्तभाव होने की संभावना नहीं रहती है, इस कारएा चित्त प्रलीन वा श्रभाव-प्राप्त सा हो जाता है। उस समय चित्त त्रिगुरासाम्यरूप में रहता है, दुःख के काररा केवल दृष्ट दृश्य के संयोग का ही ग्रुभाव होता है। ४-१४ (२)।

धर्ममेघ ध्यान म चित्त-सत्त्व ग्रपने यथार्थं स्वरूप में ग्रर्थात् रज-तम-मलहीन विशुद्ध सत्त्वस्वरूप में रहता है ग्रौर कैवल्य में स्वकारएा में लीन रहता है। रज-तमोमलहीन शब्द का ग्रर्थं रजस्तम से शून्य नहीं, किन्तु विवेक विरोधी दूसरे मालिन्य से हीन है।

भाष्यम्—ताः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाश्च वृत्तयः—

प्रमाख-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ॥ ६॥

भाष्यानुवाद्—वे क्लिष्टा श्रौर श्रक्लिष्टा वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं, (यथा)— ६—प्रमारा, विषय्वय, विकल्प, निद्रा श्रौर स्मृति (१)। टीका—६-(१) यहाँ यह शंका की जा सकती है कि यदि निद्रा को वृत्तियों में परिगिणित किया गया है तो जाग्रत और स्वप्न को और संकल्पादि को क्यों छोड़ दिया गया है ? इसका उत्तर यह है कि जाग्रत-ग्रवस्था प्रमाण प्रधान है और उसम विकल्पादि भी रहते हैं; स्वप्नावस्था भी वैसे ही विपर्ययप्रधान हैं; उसमें विकल्प, स्मृति और प्रमाण भी रहते हैं। ग्रतएव प्रमाण इत्यादि चारों वृत्तियों के उल्लेख से ये ग्रवस्थाएं भी कह दी गई हैं।

इन चारों वृत्तियों के निरोध से जाग्रतादि का भी निरोध हो जाता है श्रतः इनको पृथक् नहीं गिना गया। इसी प्रकार संकल्प भी ज्ञान-वृत्ति-पूर्वक उदित ग्रीर उसके निरोध से निरुद्ध होता है, ग्रतएव यह भी ग्रलग नहीं कहा गया। पाँच विपर्ययों के द्वारा संकल्प भी सूचित होता है क्योंकि रागद्धेषादि-पूर्वक ही संकल्पादि होते हैं। फलतः यहाँ सूत्रकार ने मूलतः-निरोध करने योग्य वृत्तियों का ही उल्लेख किया है। सुखदुःखादि क्प वेदना वा ग्रवस्था वृत्तियों को भी यहाँ छोड़ दिया गया है। सुख-दुःखादि पृथक् रूप से निरोध करने योग्य नहीं होते; प्रमागादि के निरोध से ही उनका निरोध करना पड़ता है। विज्ञानिभक्षु ने भी योगसार-संग्रह में कहा है। 'इच्छा कृत्यादिरूप वृत्तीनां चैति। भरेतेविनरोधो भवति'।

योगशास्त्र की परिभाषा में प्रत्यय को ग्रर्थात् परिदृष्ट चित्तभाव या बोध समूह को ही वृत्ति कहा गया है। उनमें प्रमारा यथाभूत बोध; विपर्यय ग्रयथा भूत बोध, विकल्प प्रमारा विपर्यय से अन्य अवस्तुविषयक बोध, निद्रा रुद्धावस्था का अस्फुट बोध और स्मृति म्रनुभूत भाव पुनरनुभव होते हैं । समस्त वृत्तियाँ बोध पूर्वक प्रवृत्ति ग्रौर स्थिति होती हैं तथा बोध सब प्रकार की वृत्तियों का मुखिया होता है श्रतः बोध-वृत्ति-समूह के निरोध से समग्र चित्त निरुद्ध होता है। इसलिए योग द्वारा निरोध-योग्य वृत्तियाँ ज्ञानवृत्ति वा प्रत्यय हैं। योगी लोग चित्तनिरोध के लिये समस्त ज्ञानवृत्ति को निरुद्ध करके सफल होते हैं। ज्ञान-वृत्ति के अवलम्बन द्वारा चित्त निरोध करना ही सच्चा वैज्ञानिक उपाय है। योग की वृत्ति चित्तसत्त्व या प्रख्या का भेद है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा गृहीत शब्द, स्पर्श, रूप, रस ग्रौर गन्ध यह पाँच विषयविज्ञान, पाँच कर्मेन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य का चालन या देशान्तर में गमन श्रीर गमनीयता-बोध, पाँच प्राणों के द्वारा ग्राह्य के जड़त्व-धर्म का बोध तथा सुखादि करण-गत भावों का श्रनुभव, इन सब को ले कर जो श्रान्तर शक्ति संमिश्रित-बोध कराती है, चेष्टा दर्शन में ग्रांख से केवल एक विशेष कृष्णवर्णमय ग्राकारमात्र जाना जाता है, किन्तु हाथी के जो ग्रन्यान्य गुरा हैं वे सिर्फ ग्राँख से ही नहीं जाने जाते हैं। हाथी की भारवाहिनी शक्ति, गमन-शक्ति, भोजन-शक्ति, उसके शरीर की दृढ़ता, उसकी चिंघाड़ भ्रादि गुरा पहिले ही अन्य इन्द्रियों के द्वारा गृहीत होकर अंतरस्थित हो जाते हैं। हस्तिदर्शन काल में इन सब का समन्वय कर जो भ्रान्तर ज्ञक्ति 'यह हाथी हैं' ऐसा ज्ञान कराती है वही चित्त है, श्रौर हस्तिदर्शन की किया से जो ग्रानन्द होता है वह भी चित्त की किया है। उस ग्रानन्दा-नुभव का स्वरूप ग्रन्तःकरएा-गत ग्रनुकूल हस्तिदर्शन की ग्रवस्था का बोधमात्र होता है।

वृत्ति के द्वारा चित्त की वर्तमानता अनुभूत होती है और उसके बिना चित्त लीन हो जाता है। ये सब वृत्तियाँ त्रिगुरा के अनुसार कई प्रकार के मूल भागों में विभक्त हो

सकती हैं । उनमें योग द्वारा मूलतः निरोध योग्य वृत्तियों को सूत्रकार न पाँच श्रिणियों म बाँटा है। पाठकों को चित्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों का स्मरएा रखना चाहिये। प्रख्या, प्रवृत्ति ग्रौर स्थिति-धर्म-विशिष्ट ग्रन्तः करण चित्त है । प्रख्या ग्रौर प्रवृत्ति माने ज्ञान ग्रौर चेष्टा भाव, स्थिति ग्रर्थात् संस्कार । प्रत्यक्षादि बोध, संस्कार-बोध (स्मृतिरूप) प्रवृत्ति बोध, सुखादि के अनुभव का विशेष बोध, ये सभी बोध चित्तवृति या प्रत्यय हैं। इच्छादि चेष्टा भी दृष्ट धर्म होने के कारएा प्रत्ययरूप हैं। संस्कार ग्रपरिदृष्ट धर्म है। श्रत-एव चित्त प्रत्यय तथा संस्कार इन दो धर्मों से युक्त वस्तु है। उनमें प्रत्ययों का नाम चित्त-वृत्ति होता है। साधारएतया समस्त वृत्तियाँ इस शास्त्र में वित्त नाम से ही परिवित है। ज्ञान स्वरूप होने के कारएा वृत्तियाँ सत्त्वपरिएगाम बुद्धि के ग्रनुगत परिएगाम हैं। इसलिये चित्त श्रौर बुद्धि ये दोनों शब्द श्रनेक स्थलों पर श्रभिन्न रूप में व्यवहृत होते हैं। यह बुद्धि बुद्धि-तत्त्व नहीं है । चित्तवृत्ति भी बुद्धिवृत्ति नाम द्वारा परिचित होती है । बहुत जगह पर चित्त श्रौर मन शब्द एक ही श्रर्थ मं व्यवहृत होते हैं, किन्तु वास्तव में मन छठा इन्द्रिय है। म्रर्थात् भीतरी चेष्टौ, बाह्योन्द्रिय का प्रवर्त्तन ग्रौर चित्तवृत्ति ग्रथवा मानस भाव के चैत्तिक विज्ञान के लिये जिस स्रालोचन का प्रयोजन होता है वह मनका कार्य है। मानस-प्रत्यक्ष उस भ्रालोचन के साथ होता है, जैसे चक्षु से चाक्षुष ज्ञान होता है। म्रतः प्रवृत्तिरूप संकल्पक इन्द्रिय या मन ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का आ्राभ्यंतरिक केन्द्र है ग्रौर चित्तवृत्ति केवल विज्ञान है । मन के द्वारा गृहीत, कृत प्रथवा घृत विषय का विशेष प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान वा चित्तवृत्ति होता है। प्राचीन परिगणन ऐसा ही है यह स्मरण रखना चाहिये।

भाष्यम्—तत्र—

प्रत्यात्त्रनुमानागमाः प्रमाणानि ।। ७ ॥

इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य वाह्यवस्तूपराग।त्तद्विषया सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम् । फलमविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृत्तिबोधः बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः ।

स्रनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबन्धः, यस्तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम् । यथा, देशान्तरप्राप्तेर्गतिमच्चन्द्रतारकं चैत्रवत्, विन्ध्य-इचाप्राप्तिरगतिः ।

स्राप्तेन दृष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्ववोधसंक्रान्तय शब्देनोपिदश्यते, शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः । यस्याऽश्रद्धेयार्थः वक्ता न दृष्टानुमितार्थः स स्रागमः प्लवते, मूलवक्तिर तु दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात् ॥ ७ ॥

भाष्यानुवाद-उनमें -

७ — प्रत्यक्ष, ग्रनुमान ग्रौर ग्रागम (इन तीन प्रकार से साधित यथार्थ ज्ञान का नाम) प्रमारा (१) है।

इन्द्रियप्रगाली के द्वारा चित्त का वाह्य वस्तु से उपराग का कारगा (२) वाह्यविषया एवं सामान्य तथा विशेष विषयों में विशेषावधारगप्रधाना (३) वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमागा है। बुद्धि के साथ ग्रविशिष्ट, पौरुषेय चित्तवृत्तिबोध ही (विज्ञानभूतवृत्ति का) फल (४) है। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंबेदी (५) है यह ग्रागे प्रतिपादित किया जायगा। (२।२० सूत्र)

ग्रनुमेय के साथ तुल्य जातीय वस्तु में ग्रनुवृत्त ग्रीर उसने भिन्नजातीय वस्तु से व्यावृत्त (धर्म ही) संवन्ध कहाता है (६) । इसी संवन्ध को जियय बनाकर (सम्बन्ध-पूर्वि का) जो सामान्यावधारण प्रधाना वृत्ति हो वह ग्रनुमान है । यथा—देशान्तर प्राप्ति के लिए चन्द्रमा, तारका ग्रीर ग्रहादि गतिमान हैं, जैसे चैत्र इत्यादि । विन्ध्य को ग्रन्थ-देश प्राप्ति नहीं होती, ग्रतः वह गतिमान नहीं है ।

श्राप्त पुरुष से दृष्ट वा श्रनुमित जो अर्थ वा विषय है श्रीर दूसरें ध्यिनितयों को उसका बोध कराने के लिये आप्त पुरुष जिसका उपदेश करते हैं श्रीर उसमें जो अर्थ-विषया वृत्ति उत्पन्न होती है वह श्रोता पुरुष का श्रागम प्रमारा (७) होता है। जिस श्रागम का वक्ता अश्रद्धेय अथवा वंचक पुरुष है श्रीर जिसका श्रर्थ (वक्ता के द्वारा) दृष्ट वा अनुमित नहीं हुआ, वह श्रागम भूटा है अथवा उतने मिथ्यांश में श्रागम प्रमारा नहीं होता। जो विषय मूल वक्ता के द्वारा या आप्त के द्वारा दृष्ट तथा अनुमित होता है उस विषय का श्रागमप्रमारा विष्व से रहित अर्थात् सच्चा होता है (६)।

टीका ७-(१) प्रमा-विपर्यय के द्वारा ग्रबाधित अर्थ में प्रवेश करने वाल बोध। प्रमा का करण = प्रमाण । पहले ग्रप्राप्त सत् या यथाभूत विषय के सत्ता निश्चय का नाम प्रमारण है। अथवा अज्ञात विषय की प्रमा की प्रक्रिया का नाम प्रमारण है। यह जो प्रमारण लक्षरा है इसमें ऐसा संशय हो सकता है कि अनुमान से 'आग नहीं हैं' ऐसी असत्ता का जब निश्चय होता है तब यह प्रमागा लक्ष्मा ऐसे श्रनुमान में नहीं घटना । इसका उत्तर यह है कि "ग्रसत्ता का बोध" वास्तव में जिसकी ग्रसत्ता है उसके ग्रसिरियन ग्रन्य-पदार्थ-बोध-पूर्वक विकल्पमात्र है। 'भावान्तरमभावो हि कयाचित्तु व्यपेक्षया।' अर्थान् स्रभाव यथार्थ में दूसरा एक भाव पदार्थ है; किसी एक विषय की सत्ता की अपेक्षा से ही दूसरी वस्तु का श्रभाव बोला जाता है। वस्तु के नास्तिता-ज्ञान के विषय में रलोक वार्तिक में लिखा है 'गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षान पेक्षया ।' भ्रर्थात् सद्वस्तु को ग्रहरा करके श्रीर प्रतियोगी वा जिसका श्रभाव हो उसे स्मररा करके मन-ही-मन (वैकल्पिक) नास्तिता ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे किसी स्थान में यदि घट नहीं दीखे तो उस स्थान तथा आलोकमय अवकाश का रूप ज्ञान आखों से होता है, तत्परचात् मन में "घटाभाव" शब्द के द्वारा विकल्प-वृत्ति होती है (१।६ सूत्र देखिये) । पलतः विषय-हीन ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान होने का ग्रर्थ है सत्ता का निश्चय होना। शास्त्र कहते हैं 'यदि चानुभवरूपा सिद्धिः सत्तेति कथ्यते । सत्ता सर्वपदार्थानां नान्या संवेदनादृते ।' अर्थात् ग्रनुभव-सिद्धि ही यदि सत्ता होती तो सब पदार्थों की सत्ता संवेदन को छोड़कर दूसरा कुछ हो नहीं सकती।

जितने प्रकार के सद्विषयक बोधक हैं वे मूलतः द्विविध हैं, प्रमाण और अनुभव। उनमें प्रमाण करण से वाह्य, पदार्थ विषयक अथवा करण, वाह्य-रूप में व्यवहृत पदार्थविषयक होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाण में ही यह लक्षण साधारण है। अनुभव करणागत भाव-विषयक होता है; यय — स्मृति का अनुभव, सुख का अनुभव इत्यादि। अनिधगत तत्त्व का बोध प्रमा है, इस प्रमा का दूसरा एक अर्थ होता है; उसका करण = प्रमाण, प्रमाण का इस लक्षण के द्वारा स्मृति से उसका भेद जान पड़ता है।

इस शास्त्र में कुछ अनुभवों को मानस-प्रत्यक्षस्वरूप में ग्रहण कर के प्रमाणों में परिगणित किया है परन्तु स्मृति का अनुभव मानस-प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि वह अधिगत विषय

का पुनर्नुभव है। इसीलिये प्रमारा से स्मृति पृथक् है।

७—(२) बाह्य वस्तु की भिन्नता से चित्त भिन्न-भाव धारण कर लेता है इस कारण चित्तका वाह्य-वस्तु-जिनत उपरंजन होता है। इंद्रिय प्रणाली से विषय के संपर्क में स्राकर चित्त उपरंजित वा विकृत होता है। चित्त सत्त्व का एक एक प्रकार का परिग्णाम ही एक एक ज्ञान है। इंद्रिय प्रणाली से चित्त के साथ विषय का संपर्क होता है। पांच वाह्येन्द्रियाँ तथा एक अन्तरिन्द्रिय मन ये छः इन्द्रिय इस शास्त्र में ली जाती हैं। इन्द्रिय से सिर्फ आलोचन ज्ञान होता है अर्थात् अर्ह्मणमात्र होता है। केवल कान आदि इन्द्रियों से जो जाना जाता है वही आलोचन ज्ञान है। यथा, कौआ टेरेने से जो 'का' 'का' मात्र ध्विन का बोध होता है वह आलोचन ज्ञान होता है। इसके बाद अंतःकरण में विद्यमान अन्य वृत्ति के सहारे से 'यह कौआ की 'का' 'का' ध्विन हैं इस प्रकार जो विज्ञान होता हैं वही चैत्तिक प्रत्यक्ष है।

मानस विषय का प्रत्यक्ष होने पर अनुभव का विज्ञान होता है या करएा-स्थित भाव ग्रहरा-पूर्वक उसका विज्ञान होता है। सुखादि वेदना का अनुभूति मात्र मानस आलोचन है; पीछे उसका भी जो विज्ञान होता है वही मानस विषय का प्रत्यक्ष है। वाह्य इन्द्रिय के समान विषय सब से पहल मन के द्वारा गृहीत होता है तदतु मन के द्वारा चित्त के उपरंजित होने पर उसका चैत्तिक प्रत्यक्ष होता है। ग्रतएव समस्त चैत्तिक प्रत्यक्ष में पहले ग्रहरा, पीछे उसका प्रत्यक्ष प्रमारा होता है। ग्रतएव 'कररा वाह्य भाव का निश्चयप्रमारा' यह लक्षरा

समस्त प्रत्यक्ष प्रमागा में संगत हुन्ना।

७—(३) मूर्ति-ग्रौर व्यवधि (वाह्य विषय) का नाम विशेष है। प्रत्येक द्रव्य का जो ग्रपना विशेष वा दूसरे से ग्रलग शब्द-स्पर्शादि गुगा है वही उसकी मूर्ति है; व्यवधि का ग्रथं है ग्राकार। मानो एक ईंट का टुकड़ा है; उसके जो ठीक रङ्ग ग्रौर ग्राकार हैं उन्हें हजारों शब्द की सहायता से भी ठीक ठीक प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। किन्तु उसे देखने से शीघ्र ही उनका ज्ञान हो जाता है। इसलिये प्रत्यक्ष प्रधानतः विशेष विषयक होता है। 'प्रधानतः' कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष में सामान्य ज्ञान भी रहता है किन्तु विशेष ज्ञान की ही प्रधानता होती है बहुतों में साधारण पदार्थ है (पद ग्रथवा Common Term का ग्रथं) वही सामान्य है। ग्रान्न जल ग्रादि प्रायः सब शब्द सामान्य ग्रथं में ही संकेतित हैं। ग्राकार ग्रौर प्रकार के भेद से ग्रान्न ग्रसंख्य प्रकार की हो सकती परन्तु उसका सामान्य नाम ग्रान्न होता है। सत्ता पदार्थ सर्व-वस्तु-साधारण होने से सामान्य है। प्रत्यक्ष में ऐसा सामान्य ज्ञान भी ग्रप्रधान-भाव से रहता है। किन्तु ग्रनुमान ग्रौर ग्राग्म प्रमाण के (जिनको ग्रागे बतायेंगे) विषय सामान्य मात्र होते हैं, क्योंकि वे शब्द का या ग्रन्य ग्राकारादि के

संकेत से सिद्ध होते हैं। यदि कहो कि 'चैत्र है' ऐसा ज्ञान यदि अनुमान या आगम के द्वारा सिद्ध हो तो चैत्र नाम से विशेष पदार्थ का ज्ञान भी होता है यह शंका छोड़नी पड़ेगी, कारएा, कि अगर चैत्र पूर्वेदृष्ट हो तो चैत्र शब्द के द्वारा केवल स्मरगा-ज्ञान ही होगा, और 'अमुक स्थान पर है' केवल इतना अंश ही प्रमारा होगा। चैत्र पहले अदृष्ट होने से तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा होने से चैत्र संबन्धी कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा केवल सामान्य एक अंश का ज्ञान अनुमान या आगम के द्वारा हो सकेगा।

७—(४) फल—प्रत्यक्ष व्यापार का फल । विज्ञानिभक्षु ने कहा है "वृत्तिरूप करण का फल ।" "पौरुषेय चित्त वृत्ति-बोध" के उदाहरण में विज्ञान भिश्न कहते हैं "मैं घड़ा जान रहा हूँ" ऐसा वोध । किन्तु ऐसा वोध दो प्रकार हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में 'यह घड़ा' या 'घड़ा है' ऐसा वोध होता है। किन्तु उसमें भी ज्ञानृ भाव रहने के कारण 'मैं घड़ा देख रहा हूँ" ऐसा वाक्य विश्लेषण करके उसे व्यक्त किया जा सकता है, श्रीर घट देखते-देखते, मन में "मैं घट देख रहा हूँ" यह विन्ता होती है। पहला (घट है) व्यवसाय प्रधान है, दूसरा (मैं घट जान रहा हूँ) अनुव्यवसाय प्रधान है। पहला श्रवां 'यह घट' स्रथवा 'घट है' यही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है।

इस प्रत्यक्ष में 'मैं' 'घट' 'देख रहा हूँ' ये तीन भाव रहते है। किन्तु घट के प्रत्यक्ष काल में केवल 'घट हैं' यह बोध होता है अर्थात् द्रप्टा, दर्शन और दृश्य की पृथक् उपलब्धि नहीं होती। "मैं द्रष्टा हूँ" यह ज्ञान न रहने के कारगा तथा केवल 'घट हैं' ऐसा बोध होने के कारगा मैं-पन के अन्तर्गत दृष्ट पुरुष और ग्राह्म घट अविशिष्ट या अविभागापन्न सा अर्थात् अभिन्नवत् होते हैं। चौथे सूत्र में यह कहा भी है। कोई एक प्रत्यक्ष वृत्ति क्षाया उसका प्रवाह चलता रहता है, किन्तु जिम क्ष्मण में एक 'घट-प्रत्यक्ष वृत्ति' उदित होती है उसी में 'मैं घट देख रहा हूँ' ऐसा विभागपन्न भाव नहीं होता है, एक मात्र 'घट' इसी प्रवार का भाव होता है। घट बोध में उस बोध का द्रप्टा मूल में है। यतः वह द्रष्टा घट बोध के साथ अविशिष्ट-भाव से (पृथक् होने पर भी अपृथक् रूप में) रहता है, ऐसा कहना होगा।

हम इस विषय को दूसरे ढंग से भी समभ सकते हैं। समस्त ज्ञान ही कारग्गा-त्मक अभिमान का विकार मात्र है। उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान वाह्य-िकया-जित्व अभिमान विकार है। अत्र एव घट बोध, वस्तुतः अभिमान या अहम्त्व (मैंपन) का विकार-विशेष होता है। किन्तु 'मैं' इसके अन्तर्गत द्रष्टा भी है। घट-प्रत्यक्ष में घट-ज्ञान-रूप अहम्त्व का विकार और द्रष्टा अभिन्न से होते हैं। अनुव्यवसाय के द्वारा विचारपूर्वक द्रष्टा और घट की अभिन्नता का बोध हो सकता है। परन्तु घट प्रत्यक्षरूप व्यवसाय-प्रधान-वृत्ति में ऐसा नहीं हो सकता है।

पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध का अर्थ है पुरुष द्वारा साक्षीकृत चित्तवृत्ति अथवा पुरुष द्वारा उपदृष्ट चित्तवृत्ति या ज्ञान का प्रकाश । यह शंका कि पुरुष यदि नाना वृत्तियों का प्रकाशक है तो वह भी नानात्व से युक्त अथवा परिगामी होगा, निर्मूल है; कारगा, नानात्व पुरुष में नहीं प्रत्युत इन्द्रिय और अन्तःकरण में ही रहता है । समस्त विषयों का यदि विश्लेषण किया जाय तो क्षण-क्षण में उदित और विलीन होने वाली केवल एक ही सूक्ष्म किया का बोध होता है । इसी के अहम्त्वरूप बुद्धि नानात्व-रूप क्षिण्यक परिणाम होता है । इस एक रूप किन्तु क्षिणिक विकारशील अहम्त्व का प्रकाशक ही पुरुष है । विकार शान्त होने पर केवल

पुरुष और विकारोदय होने पर बिंद्ध रहते हैं। अतः ये विकार पुरुष तक नहीं पहुँचते। योगी इसी प्रकार ही पुरुषतत्त्व के निकटस्थ होते हैं। वे पहले नील, पीत, अपनल, मधुर आदि नानात्व में रूपमात्र, रसमात्र इत्यादि तन्मात्र का साक्षात्कार करते हैं। तदनु तन्मात्रतत्त्व का अस्मिता में (क्रमेण सूक्ष्मतर ध्यान के द्वारा) विलीन होना अनुभव करते हैं। यह अति-सूक्ष्म तन्मात्रतत्त्व कैसे अस्मिता का विकार है इसकी उपलब्धि करके अस्मिता-मात्र में स्थित होते हैं और इसके बाद वि के ख्याति के द्वारा पुरुषतत्त्व में प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार स क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विकार को निरोध करके पुरुषतत्त्व में स्थित होती है।

७—(५) ''पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है," पुरुष के इस लक्ष्मण का बहुत गंभीर ग्रर्थ है। जैसे प्रतिफलन का ग्रर्थ है किसी दर्पणादि-फलक में लगकर दूसरी ग्रीर जाना वैसे ही प्रतिसंवेदन का ग्रर्थ है किसी संवेदक में जाकर दूसरा संवेदन उत्पादन करना ग्रथवा दूसरे संवेदन रूप से प्रतीत होना। रूपादि प्रतिफलन का जैस दर्पणादि प्रतिफलक रहता है, वैसे ही बुद्धि वा व्यवहारिक ग्रहम्त्व (मैंपन) का वर्त्तमान क्षण में जो संवेदन होता है वहीं संवेदन ग्रन्य क्षण में पूनः मैंपन रूप में प्रतिसंविदित होता है। इस प्रतिसंवेदन का जो केन्द्र है वहीं बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। "मैं हूँ" ऐसा चिन्तन कर सकना भी प्रतिसंवेदन का फल होता है। ('पुरुष वा ग्रात्मा' १६ द्रष्टव्य)।

समस्त निम्न शारीर-बोध या वैषियक बोध के प्रतिसंवेदन का केन्द्र बुद्धि या उसकी नीचेवाली करण शिक्तयाँ हैं। किन्तु बुद्धिरूप सर्वोच्च व्यावहारिक ग्रात्मभाव का जो प्रतिसंवेदी है वह बुद्धि से ग्रतीत है; वही निर्विकार चिद्रूप पुरुष होता है। इस प्रकार प्रतिसंवेदन भाव के द्वारा ही पुरुषतत्व प्राप्त करना पड़ता है। समाधि के बल से बुद्धि तत्त्व का सौक्षात्कार किया जाता है। विचारानुगत ध्यान के द्वारा प्रतिसंवेदन भाव ग्रवलम्बन कर के प्रतिसंवेदी पुरुष की उपलब्धि होती है। यही वस्तुतः विवेक ख्याति है।

- ७—(६) अर्थात् सहभाव ग्रीर ग्रसहभाव ये द्विविध संबन्ध हैं। सहभाव = तत्सत्त्व म सत्त्व एवं तदसत्त्व में ग्रसत्व। ग्रसहभाव = तत्सत्त्व में ग्रसत्व एवं तदसत्त्व में सत्त्व। स्थूलतः इस प्रकार के संबन्धों को जान करके सम्बध्यमान वस्तु का एकांश जानकर ग्रन्यांश के ज्ञान का नाम ग्रनुमान है। जिस स्थल पर ग्रनुमेय वस्तु के ग्रसत्त्व का निश्चय होता है उसका ग्रथं है उससे ग्रतिरिक्त ग्रन्य भाव का निश्चय। यह पहिले ही कहा जा चुका है। निविषयक वा ग्रभावविषयक प्रमारा ज्ञान इस शास्त्र में निषद्ध माना गया है।
- ७—(७) सिर्फ शब्द ग्रर्थात् शब्दमय कियाकारकयुक्त वाक्य से शब्दार्थ का बोध होता है, किन्तु उस ग्रर्थ का ग्रबाधित यथार्थ निश्चय सब स्थानों पर नहीं होता है। किसी स्थल में तिष्ठषयक संशय होता है तो कहीं पर ग्रनुमान के द्वारा संशय हटकर निश्चय होता है जैसे 'ग्रमुक मनुष्य विश्वासपात्र है; वह बोल रहा है तो सत्य है।' पठन से भी इसी प्रकार से निश्चय होता है। यह ग्रनुमान प्रमाण हुग्रा। इसमें बहुत लोग विचारते हैं कि ग्रागम एक स्वतन्त्र प्रमा का करण वा प्रमाण नहीं है। यह ठीक नहीं। ग्रागम नाम से एक प्रकार का स्वतन्त्र प्रमाण है। कितनों की स्वभावतः ऐसी शक्ति देखी जाती है कि वे दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, ग्रीर दूसरे के मन में ग्रपनी चिन्ता धारा डाल सकते हैं वे ग्रंगेजी म Thought reader या परिचत्ता कहलाते हैं। उनम चिन्ताक्षेपक (Thought transference) शक्ति भी रहती है। Telepathy भी इसी प्रकार स है।

उनके पास जाकर ग्राप मन में सोचें कि 'ग्रमुक स्थान में पुस्तक है' उसी समय उनके मन में वह जागेगा प्रयात उनमें उस स्थान पर पुस्तक का सत्त्वज्ञान वा प्रमारा होगा । ऐसे परचित्तज्ञ व्यक्ति का प्रमाण कैसे होता है ? साधारण प्रत्यक्ष से नहीं । किसी के मन ही मन उच्चारित शब्द तथा उनके ग्रर्थ का निरुचय ज्ञान अन्य के मन में संक्रान्त हुए, उसी से उस व्यक्ति को भी निश्चय ज्ञान हम्रा। यह प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त दूसरे ही प्रकार का प्रमारा है यह मानना पड़ेगा। साधाररा मनुष्य की परचित्तज्ञता कम रहने के काररा स्फूट रूप से शब्द उच्चारित न हों तो उनको निश्चयज्ञान नहीं होता। प्रायः हम लोग समस्त मनोभाव शब्दों के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं, अतएव एक का मनोभाव दूसरे में संकान्त करना शब्द या वाक्य द्वारा ही सम्भव होता है। ऐसे बहुत ग्रादमी हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष वा श्रनुमित निश्चय ज्ञान श्रापसे कहने पर भी श्रापका प्रत्यय वा उनके समान ही निश्चय नहीं होता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो श्रापसे निश्चय के लिये कुछ कहें तो तत्काल श्रापका वैसाही निश्चय हो जाता है। उनमें ऐसी शक्ति रहती है जिसमे उनके मनोनाव वाक्य से वाहित हो कर श्रापके मन में भली भांति बैठ जाते है। प्रसिद्ध वरृता लोग इसी प्रकार हैं। जिनके वाक्य से इस प्रकार श्रविचारसिद्ध निश्चय होता है वे ही श्रापके लिए श्राप्तपुरुष हैं। श्राप्तों का वाक्य सुनकर उनका निश्चय ज्ञान एक साथ ग्रापके मन में भी जाकर स्वसद्श निश्चय ज्ञान उत्पादन करता है, यही श्रागम प्रमारण होता है। सब शास्त्र सर्व प्रथम तत्त्व-साक्षात्कारी ग्राप्त पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट होने के कारए। ग्रागम नाम से विज्ञात हैं। किन्तु वे वास्तव में स्रागम प्रमारा नहीं हैं। स्रागम प्रमारा में वक्ता स्रीर श्रोता की स्राव-श्यकता है। अनुमान और प्रत्यक्ष जैसे कभी कभी दोषयुक्त होते हैं वैसे आप्त दोष रहने से श्रागम भी दुष्ट होता है। केवल शब्दार्थ का ज्ञान ही ग्रागम नहीं होता। ग्राप्तोक्त शब्दार्थ के सहारे किसी श्रनिश्चित विषय को निश्चित करना ही श्रागम प्रमाग्ग होता है। श्रभिनव गुप्त ने इस को पौत्रिकी (सस्नेह) शिक्तिपात कहा है। Plato का ग्रिभिमत-

No philosophical truth could be communicated in writing at all; it was only by some sort of immediate contact that one soul could kindle the flame in another—Burnet.

• ७—(६) संबन्धज्ञान इत्यादि के दोष से जैसे अनुमान दुप्ट होता है, तथा इन्द्रिय बैंकल्पादि रहने से जैसे प्रत्यक्ष का दोष होता है, वसे उनके सजातीय आगम प्रमाए। का भी दोष होता है।

# विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥ ८॥

भाष्यम् — स कस्मान्न प्रमाणम् ? यतः प्रमाणनबाध्यते, भूतार्थविषयत्वात्प्रमाणस्य, तत्र प्रमाणेन वाधनमप्रमाणस्य दृष्टम्, तद्यथा द्विचंद्रदर्शनं सद् विषयेणैकचंद्रदर्शनेन वाध्यत इति । सेयं पंचपर्वा भवत्यविद्या, श्रविद्यऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशा इति, एत एव

स्वसंज्ञाभिस्तमोमोहो महामोहस्तामिस्रः ग्रन्धतामिस्र इति एते चित्तमलप्रसंगेनाभि-धास्यते ॥ ८ ॥

५-विपर्यय अतदूपप्रतिष्ठ (१) मिथ्याज्ञान है। सू

भाष्यानुवाद्—विपर्यय क्यों नहीं प्रमाण होता है ?—कारण, वह प्रमाण के द्वारा बाधित (निराकृत) होता है क्योंकि प्रमाण भूतार्थ विषयक होता है (ग्रर्थात् प्रमाण का विषय यथाभूत, किन्तु विपर्यय का विषय उसके विपरीत होता है)। प्रमाण से ग्रप्रमाण की बाधाप्राप्ति देखी जाती है, जैसे—द्विचन्द्रदर्शन (—रूप विपर्यय) सद्विषय एक चन्द्रदर्शन (—रूप प्रमाण) के द्वारा बाधित होता है इत्यादि। यह विपर्ययाख्या ग्रविद्या पंच-पर्वा है ग्रर्थांत् ग्रविद्या, ग्रस्मिता, राग, द्वेष ग्रीर ग्रमिनिवेश पाँच क्लेशों युक्त है। ये तम, मोह, महामोह, तामिस्र ग्रीर ग्रन्थतामिस्र भी कहलाते हैं। चितमलप्रसंग म इनकी व्याख्या की जायगी।

टीका ५—(१) स्रतद्रपप्रतिष्ठ स्रर्थात् वास्तव ज्ञेय से भिन्न एक ज्ञेय विषयक। प्रमाण् यथारूप विषयप्रतिष्ठ; विपर्यय स्रयथारूपविषयप्रतिष्ठ; विकल्प स्रवास्तविषयवाची शब्द-प्रतिष्ठ; निद्रातम व ज़्ताप्रतिष्ठ; स्मृति स्रनुभूतिषयमात्र प्रतिष्ठ है। प्रतिष्ठा के स्रनुसार वृत्तियों में भी भेद होता है। प्रमा चित्त के यथार्थ विषय की प्रकाश-शीला शिक्त होती है। समाधिजात प्रज्ञा ही प्रमा का चरम उत्कर्ष होती है। प्रमा से जो स्रज्ञान (या वस्तु का स्रन्य प्रकार का ज्ञान)—समूह निरुद्ध होता है, उसका साधारण नाम विपर्यय होता है। स्रविद्या स्रादि पाँच विपर्यय हैं (२१३–६ सूत्र देखिये) इन सभी का साधारण लक्षण — स्रयथाभूतज्ञान होता है भीर ये सब यथार्थ ज्ञान से निरुद्ध हो सकते हैं। भ्रान्तिज्ञानमात्र का नाम विपर्यय है। स्रविद्यादि क्लेश विपर्यय होने पर भी केवल परमार्थ (दुःख की स्रत्यन्त निवृत्ति के साधन) संबन्ध में परिभाषित विपर्यय ज्ञान होते हैं। भ्रान्त-ज्ञान विपर्यय वृत्ति कही जाती है। योगी लोग जिन सब विपर्ययों को दुःख की जड़ जान करके निरोध करने के लिये ग्रहण्य करते हैं उनका नाम क्लेश-रूप विपर्यय है।

# शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशूर्यो विकल्यः ॥ ६ ॥

भाष्यम्— स न प्रमाणोपारोही, न विषयंयापारोही च, वस्तुज्ञान्यत्वेऽिप शब्दज्ञान-माहात्म्य निबन्धनो व्यवहारो दृश्यते, तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपिमिति, यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्रकेन व्यपदिश्यते, भवति च व्यपदेशे वृत्तिर्यथा चैत्रस्य गौरिति। तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मो निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठिति वाणः स्थास्यिति स्थित इति गतिनिवृत्तौ धात्वर्थ-मात्रं गम्यते। तथा अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष इति, उत्पत्ति धर्मस्याभावमात्रमवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्मः, तस्माद्विकत्पितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवहार इति।। १।।

६—विकल्पवृत्ति शब्दज्ञान के अनुपाती और वस्तुशून्य अर्थात् अवास्तव पदार्थ-(पदका अर्थमात्र) विषयक अथच व्यवहार्य एक प्रकार ज्ञान है (१)। सू

भाष्यातुवाद—विकल्प न तो प्रमागान्तर्गत है ग्रीर न विपर्ययान्तर्गत । कारगा,

वस्तुशून्य होने पर भी शब्द-ज्ञान-माहात्म्य-जन्य-व्यवहार विकल्प से होता है। विकल्प जैसे"पुरुष का स्वरूप चैतन्य है"; ग्रव चितिशक्ति ही पुरुष है तब यहाँ कौन विशेष्य किसी से
व्यपिदिष्ट वा विशेषित हो रहा है ? व्यपदेश वा विशेष्य विशेषण भाव रहने से वाक्यवृत्ति होती
है जैसे "चैत्र की गाय" (२)। पुरुष इस प्रकार प्रतिषिद्ध—(पृथिव्यादि) वस्तु धर्म, ग्रौर
निष्क्रिय होता (लौकिक उदाहरण यथा—) वाण चलता नहीं है; चलेगा नहीं, चला नहीं इस
प्रकार गित निवृत्त होने पर "स्था" धातु के ग्रर्थ मात्र का ज्ञान होता है। (ग्रौर दृष्टान्त
दिया जाता है यथा—) "ग्रनुत्पत्तिधर्मा पुरुष" यहाँ पुरुषान्वयी किसी धर्म का ज्ञान नहीं
होता, केवल उत्पत्तिधर्म का ग्रभावमात्र जाना जाता है, इसीलिये यह धर्म विकल्पित होता
है। उसके (विकल्प के) द्वारा (उक्त वाक्य का) व्यवहार होता है।

टीका--६-(१) ऐसे ग्रनेक पद ग्रौर वाक्य जिनका वास्तविक ग्रर्थ नहीं है। ऐसे पद ग्रौर वाक्य सुनकर एक प्रकार की श्रस्फुट ज्ञानवृत्ति हमारे चित्त में उठती है। वही विकल्प वृत्ति कहाती है । जो जीव भाषा से वातचीत करते हैं उनको बहुधा विकल्पवृत्ति की सहायता लेनी पड़ती है। "अनन्त" एक वैकल्पिक पद है। इसर्की व्यवहार हम बहुत करते हैं और एक प्रकार का अर्थ भी समभ लेते हैं। अनन्त एद का वास्तविक अर्थ हमारी धारणा में नहीं स्राता। स्रन्त पद का स्रर्थ धारण कर सकते हैं, उसे लेकर स्रनन्त पद के अर्थ के विषय में एक प्रकार की अलीक, अस्फुट धारएा। हमारे चित्तमें जागती है। किन्तू 'म्रनन्त' 'म्रसंख्य' म्रादि शब्द म्रन्य म्रर्थ में भी व्यवहृत होते हैं । जैसे——जिसका परिमारण श्रथवा संख्या करते हुए अन्त नहीं पाते उसे 'अनन्त' और 'असंख्य' कहते हैं। इस अर्थ में 'भ्रनन्त' भ्रादि शब्द वैकल्पिक नहीं होता। किन्तु 'भ्रनन्त' को एक समग्र पदार्थ समभ कर व्यवहार करने से वह वैकल्पिक होगा ; कारएा यह है कि 'समग्र' समभते ही वह सान्त हो जायगा । योगी लोग जब समाधि-साधन-पूर्वक प्रज्ञा के द्वारा वाह्य श्रौर स्नाभ्यंतर पदार्थ का यथा-भूत-ज्ञान पाने के लिये चलते है तब उनको विकल्पवृत्ति त्याग देनी पड़ती है, कारण, विकल्प एक प्रकार की ग्रयथार्थ चिन्ता है। ऋतम्भरा नामक प्रज्ञा (१।४२ सूत्र) सब विकल्पों के विरुद्ध है। वस्तुतः चिन्तन से यदि समस्त विकल्प न हट जायं तो ऋत का (साक्षात् ग्रधिगत सत्य का) चिन्तन होता है। विकल्प को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। वस्तुविकल्प, कियाविकल्प ग्रीर ग्रभाविकल्प। पहले का उदाहरएा "पुरुष का स्वरूप चैतन्य हैं", "राहु के शिर है।" इस स्थल पर दोनों वस्तुग्रों की एकता रहने पर भी व्यवहार-सिद्धि के लिये उनको भिन्न कहना वैकल्पिक है। जहाँ ग्रकर्ती व्यवहार-सिद्धि के लिये कर्ता के समान प्रयुक्त होता है वहाँ कियाविकल्प होता है। जैसे, "वारा-स्तिष्ठिति", स्था थानु का अर्थ है गतिनिवृत्ति, वाए। उस गतिनिवृत्ति किया का कर्त् कप से व्यवहृत होता है। वस्तुतः वारा में गतिनिवृत्ति के ग्रनुकूल कोई कर्त्तृ रूप नहीं रहता। जो सब पद ग्रीर वाक्य ग्रभावार्थक हैं उन पर ग्राधित चित्तवृत्ति ग्रभावविकल्प है। जैसे, ''पुरुष उत्पत्तिधर्म शून्य है।'' शून्यता स्रवास्तविक पदार्थ है, उसके द्वारा किसी भावपदार्थ की स्वरूपोपलब्धि नहीं होती, इसीलिये इस वाक्य पर ग्राधित चित्तवृत्ति की वास्तव-विषयता नहीं रहती। जब तक भाषा से चितन किया जाता है तब तक विकल्पवृत्ति की सहायता लेनी पड़ती है।

विकल्प के ग्रनेक प्रकार के ग्रर्थ होते हैं, जैसे (१) उपरिलिखित विकल्पवृत्ति;

- (२) ''वा'' म्रथं में प्रयुक्त (Alternative) जैसे—''ईश्वर प्राृिग्धानाद् वा'', (३) प्रपंच, जैसे—वैदान्तिक निर्विकल्प समाधि; (४) काल्पनिक म्रारोपित होना, जैसे—म्रस्मिता का वैकल्पिक रूप।
- $\mathfrak{E}$ —(२) "चैत्र की गाय" इस अविकल्पित उदाहरएा में विशेष्य—विशेषगा-भाव से युक्त वाक्य की जिस प्रकार वृत्ति होती है, "पुरुष का स्वरूप चैतन्य है" इस विकल्प- उदाहरएा का वास्तव अर्थ न रहने पर भी शब्द-ज्ञान-काहात्म्य के कारएा ऐसी वाक्य वृत्ति या वाक्य जित चित्त का एक प्रकार का बुद्ध-भाव होता है। इस विकल्प वृत्ति को सम-भना कुछ कठिन है, अतएव भाष्यकार ने बहुत उदाहरएा दिए हैं। वस्तुतः इसको नहीं समभने से निर्वितर्क और निर्विचार समाधि समभना संभव नहीं है। विपर्यय की व्यवहार सिद्धि नहीं रहती, परन्तु विकल्प से व्यवहार सिद्धि सदा चलती है।  $\mathfrak B$

#### श्रभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १० ॥

भाष्यम्—सा च संप्रवोधे प्रत्यवमर्शात् प्रत्ययविशेषः । कथं, सुखमहमस्वाप्सं प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदीकरोति, दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितं, गाढ़ं मूढ़ोऽहमस्वाप्सं गुरूणि मे गात्राणि क्लान्तं मे वित्तमल सं (अलिमिति पाठान्तरम्) मुषितिमव तिष्ठतीति । स खल्वयं प्रवुद्धस्य प्रत्यवमशों न स्यादसित प्रत्ययानुभवे, तदाश्चिताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः । तस्मात्प्रत्ययविशेषो निद्रा । सा च समाधावितरप्रत्ययविश्ररोद्ध-व्येति ॥१०॥

(--) (जागृत् तथा स्वप्न के = ) स्रभाव के प्रत्ययस्वरूप स्रथवा हेतुभूत तमस् (जड़ता विशेष) को स्रवलम्बन करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है।

भाष्यानुवाद जागने के बाद उसका स्मरण होने के कारण निद्रा प्रत्यय या वृत्ति-विशेष होती है। किस प्रकार ? यथा "मैं सुख की नींद सोया था, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, मेरी प्रज्ञा को स्वच्छ कर रहा है।" ग्रथवा "मैं दुःख से सोया था, मेरा मन चंचलता से

<sup>% &#</sup>x27;शारा-शृङ्ग' 'श्राकाशकु सुम' प्रभृति पद वैकिल्पक होते हैं या नहीं ऐसी शंका उठ सकती है। उसका उत्तर यह है कि विकल्प का विषय श्रवस्तु है। वह वस्तु रूप से धारणा या मानसिक रचना करने योग्य नहीं है, जैसे—'राहु के शिर है' जब, जो राहु है वही शिर है, तब दोनों को श्रक्त करके मानस श्रथवा वाह्य प्रत्यच करने की संभावना नहीं होती, श्रीर यहाँ संवन्थ भी मिथ्या है। वैसे ही—'वाण नहीं चल रहा है' इस वाक्य में 'वाण' श्रीर 'नहीं चल रहा है', उसकी यह किया पृथक नहीं होती। श्रतः कारक की किया विकल्प है। किन्तु 'शराश्वंग' ऐसा नहीं है। शशक तथा उसके मस्तक पर श्वंग-योजना करके हम मानस-प्रत्यच्च या कल्पना कर सकते हैं, श्रतः यह कल्पना है। श्रीर, 'शशक का श्वंग' यह जो सम्बन्ध कहा जाता हैं वह दो वस्तुओं का है; इसीलिये विकल्प भी नहीं होता। यह सम्बन्ध मिथ्या तो है ही, श्रीर हम भी उस अजीकता को दिखाने के लिये ऐसा कहते हैं, व्यवहार सिद्धि के लिये नहीं। जो स्वयं मिथ्या है उसे मिथ्या कहना विकल्प नहीं होता। श्रतः 'शशश्वंग' या 'श्राकाश कुसुम' सर्थ में 'कुळ श्रसंभव' नहीं जान पड़ते।

श्रस्थिर श्रीर अकुर्मण्य हो रहा है श्रीर इधर उधर भटक रहा है अवश्रा "मुग्ध भाव से मैं प्रगाढ़ निद्रा में था, मेरी देह भारी श्रीर चित्त सुम्न श्रीर थका है मानों दूसरे से अपहृत होकर स्तब्ध-सा हो गया है।" यदि निद्रा-काल में प्रत्यय का अनुभव (नामम भाव का अनुभव) नहीं रहता तो अवस्य ही जागृन व्यक्ति को ऐसा प्रत्यवमर्ग वा अनुस्मरण नहीं होता श्रीर चित्ताश्रित स्मृतियां भी प्रत्ययाश्रित (निद्रा-विषय के अश्रीन) न होतीं। श्रतः निद्रा प्रत्ययविशेष है श्रीर समाधि काल में अन्य प्रत्ययों के साथ उसका भी निरोध करना चाहिये (१)।

टीक: —१० — जागृत काल में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा चिन्ताधिण्ठान (मस्तिष्क का विचारक भाग-विशेष) चेतन भाव से चेण्टा करते हैं: स्वप्नकाल में कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय जड़ रहते हैं, केवल चिन्ताधिण्ठान चेण्टा करता है। किन्तु मुगुण्त में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा चिन्तास्थान सभी जड़ हो जाते हैं किन्तु प्राग्गों की किया चलती रहती है। निद्रा के पहले शरीर में श्राच्छन्नभाव मालूम होता है वही जड़ता वातमम् होता है। उत्स्वप्न वा Nightmare नामक श्रस्वाभाविक निद्रा में कभी कभी ज्ञानेन्द्रिय जागरूक होता है, किन्तु कर्मेन्द्रिय जड़ रहता है। वह व्यवित उस समय कुछ-कुछ मुन श्रीर देख सकता है, किन्तु हाथ-पैर नहीं चला सकता, ऐसा श्रमुभव होता है कि वे जम गये हैं। इस प्रकार का जम जाना श्रथवा जड़ भाव ही सूत्रोक्त तमस् है। यह तमस् जिस वृत्ति का विषयीभूत होता है वही निद्रा है। निद्रा में तमसाच्छन्न होने के कारण कियागीलता रक जाती, इस कारण वह भी एक प्रकार की स्थिरता होती परन्तु वह समाधि काल की स्थिरता से कुछ विपरीत है। निद्रा श्रवश तथा श्रस्वच्छ स्थिरता है, समाधि स्ववश तथा स्वच्छ स्थिरता है। स्थिर किन्तु श्रति कीचमय जल निद्रा है तथा स्थिर श्रीर श्रत्यन्त निर्मल जल समाधि है।

भाष्यकार ने कमशः सात्त्वक, राजस श्रीर तामस निद्रा का उदाहरण देकर निद्रा के त्रिगुग्तत्व तथा वृत्तित्व प्रमाणित किये हैं। निद्रा में भी एक प्रकार का स्रस्कुट स्रनुभव होता है स्रतः निद्रा का भी स्मरण्-ज्ञान होता। वस्तुतः निद्रा स्राग्ने गमय हम पूर्वानुभूत निद्रा-भाव का ही स्मरण् करते हैं। जाग्रति श्रीर स्वप्न की तुलना में निद्रा तामस वृत्ति होती है, यथा—सत्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत्। प्रस्वापनं तु तमसा तुरीयं त्रिषु सञ्चतम्।।'' इत्यादि शास्त्र से निद्रा का तामसत्व ही प्रमाणित होता है। पहले ही कहा जा चुका है कि चित्तवृत्ति का श्रर्थ ज्ञान विशेष है। सुष्पित काल में जो जड़, श्राच्छन्न-करण् भाव होता है, निद्रावृत्ति उसी का विज्ञान है। जाग्रत् श्रीर स्वप्न में प्रमाणादि वृत्तियाँ होती हैं, सुष्पित में नहीं।

निद्रा वृत्ति का निरोध करने के लिये सर्वप्रथम शरीर की स्थिरता पहला अभ्यास है। इसके द्वारा शरीर की क्षयजनित प्रतिक्रिया, निद्रा की आवश्यकता नहीं होती। शरीर स्थिर रहने पर भी मस्तिष्क की शांति के लिये एकाग्रता अथवा ध्रुवा स्मृति आवश्यक है। निद्रारोध के लिये यही प्रधान साधन है। इसको 'सत्त्वसंसेवन' (सत्वसंसेवनाधिद्वां—महाभा०) कहते हैं। निरंतर जिज्ञासा या ज्ञानेच्छा अथवा 'अपने को भूलूँगा नहीं' ऐसा संप्रजन्यरूप ज्ञानाभ्यास भी इसका साधन है (ज्ञानाभ्यासाज्जागरणं जिज्ञासार्थमनन्तरम्'——महाभा०) दिनरात इस साधन में स्थित होने की शक्ति होने पर निद्रावश में आती है और ऐसी एकाग्रभूमि

होने पर संप्रज्ञात योग होता है। संप्रज्ञात के बाद संप्रज्ञान को त्याग कर के ग्रसंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है।

साधारण अवस्था में जैसे किसी भी असाधारण शक्ति का विकास हो जाता है वैसे ही निद्रा हीनता भी (अनिद्रा रूप बीमारी नहीं) आ सकती है। अन्य अवस्थाओं म भी ऐसा हो सकता है; किन्तु अन्य वृत्तियों के निरोध न होने के कारण ये सब योग नहीं हैं। स्मृति साधन करते करते प्रतिक्रिया वश किसी का चित्त स्तब्ध या सुषुप्त होता है, इसके उदाहरण बहुत मिलते हैं। इस समय किसी का शिर भुक जाता है, किसी के शरीर और शिर ठीक सीधे रहते हुए भी निद्रित व्यक्ति के समान साँस चलती है, प्रायः निरायास-जनित अस्फुट आनन्द बोध रहता है और दूसेरे किसी का स्मरण नहीं रहता। यह सब भी पूर्वोक्त सत्त्वसंसेवन द्वारा हट जाता है।

#### अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ।।११॥

भाष्यम्—िकं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरित, ब्राहोस्विद् विषयस्यति । ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्यग्रहणोभयाकारिनर्भासस्तथा जातीयकं संस्कारमारभते । स संस्कारः स्वव्यञ्ज-काञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्यग्रहणोभयात्मिकां स्मृति जनयित । तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धि ग्रीह्याकारपूर्वा स्मृतिः सा च द्वयो भावितस्मर्तव्या चाऽभावितस्मर्तव्या च स्वप्ने भावितस्मर्तव्या जाग्रत्समये त्वभावितस्मर्तव्येति । सर्वाः स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रास्मृती-नामनुभवात् प्रभवन्ति । सर्वाः क्तेवेत वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः सुखदुःखमोहात्व क्लेशेषु क्याख्येयाः । सुखानुशयीरागः दुःखानुशयी द्वेषः मोहः पुनरविद्यति । एताः सर्वाः वृत्तयो गिरोद्धव्याः । ग्रासां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिभवित ग्रसंप्रज्ञातो वेति ॥११॥

११—, अनुभूत विषय का असंप्रमोष (१) अर्थात तदनुरूप आकार युक्त वृत्ति है।

• भाष्यानुधाद — चित्त पूर्वानुभव रूप प्रत्यय को स्मरण करता है प्रथवा विषय को (२)? प्रत्यय ग्राह्योपरक्त होने पर भी ग्राह्य तथा ग्रहण इन दोनों के स्वरूप को निर्भासित वा प्रकाशित करता है ग्रौर उसी प्रकार के संस्कार भी पैदा करता है। यह संस्कार ग्रपने व्यंजक के द्वारा (उपलक्षण ग्रादि के द्वारा) उद्घुद्ध होता है (३) ग्रौर स्वकारणाकार (ग्र्यात् ग्रपने ग्रनुरूप) ग्राह्य तथा ग्रहणात्मक स्मृति ही उत्पन्न करता है। (यहाँ स्मृति का ग्रथं है मानस शक्ति का विकास। ग्रधिगत विषय का विकास है स्मृति ग्रौर ग्रहण-शक्ति का विकास है प्रमाणारूप बुद्धि)। उनम बुद्धि ग्रहणाकार पूर्वा ग्रौर स्मृति ग्राह्याकार पूर्वा होती है। यह स्मृति दो प्रकार की है—भावितस्मर्तव्या तथा ग्रभावितस्मर्तव्या। स्वप्न म भावितस्मर्तव्या (४) ग्रौर जाग्रत काल में ग्रभावितस्मर्तव्या होती हैं। सम्पूण स्मृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के ग्रनुभव से होती है। (प्राणुक्त) सब वृत्तियाँ मुख दुख ग्रौर मोहात्मका है। सुख, दुख ग्रौर मोह (५) क्लेशों की विवेचना के साथ कहे

जायेंगे। राग मुखानुशयी, द्वेष दुःखानुशयी भीर मोह भविद्या है। ये सब वृत्तियाँ निरोध-योग्य हैं। इनका। नरोध होने पर सम्प्रज्ञात वा श्रसम्प्रज्ञात समाधि उत्पन्न होती है।

 $\hat{\mathbf{z}}$ िकः —११ —(१) श्रसंत्रमोप = श्रस्तेय श्रथवा निजस्व-मात्र का ग्रहिण, परस्व का श्रग्रहिण । श्रथित् स्मृति काल में पूर्वानुभूत विषयों का ही पुनरनुभव होता है, श्रौर किसी श्रननुभूत भाव की स्मृति नहीं होती है ।

११—(२) क्या घट रूप ग्राह्म मात्र की स्मृति होती है श्रथवा केवल प्रत्यय की (अनुभव मात्र श्रथवा घट-ज्ञान की)? उत्तर में भाष्यकार ने यह सिद्धान्त दिखाया है कि उन दोनों का ही स्मरण होता है। यद्यि प्रत्यय ग्राह्मोपरनत ग्रथीत् ग्राह्माकार है तथापि उसमें ग्रहणभाव ग्रनुस्यूत रहता है। ग्रथीत् केवल घट का ज्ञान नहीं होता परन्तु 'घट मैंने जाना' ऐसे ग्रहण भाव-युक्त घटाकार प्रत्यय होता है। ग्रनुभूत विषय का ग्रसम्प्रमोष ही स्मृति ग्रथीत् पूर्वानुभृत ग्राह्म विषयमात्र का ग्रनुभव कहलाता है। किन्तु उस तरह की ग्राह्म-स्मृति में ग्रहण वा 'जान रहा हूँ' या 'जाना' ऐसा एक नवीन ज्ञान भी रहता है। नवीन का ग्रथ है जो पूर्वानुभूत न हो, किन्तु स्मृति रूप में जो घटना नये रूप में घटती है वह भी नूतन ही मानी जाती है। स्मरण ज्ञान में जब उस प्रकार का ज्ञान भी रहता है तब स्मरण-ज्ञान में दोनों ही हैं यही कहना होगा (१) पूर्वानुभूत विषय का ज्ञान, ग्रीर (२) 'जाना' ऐसी नयी मानसिक घटना इनमें पहला ग्रधिगत विषय का ज्ञान है ग्रीर दूसरा ग्रमिणत विषय का ज्ञान। इनमें पहला स्मृति लक्षरण में ग्रायगा ग्रीर दूसरा प्रमाण में— यही प्रमाण रूप वृद्धि है।

समस्त अनुभव के भीतर ग्राह्म भी रहता है ग्रहरण भी तथा उन दोनों का ही संस्कार होता है। सुतरां उन दोनों से ही प्रत्यय होता है। इनम ग्राह्म संस्कार जिनत प्रत्यय स्मृति है। ग्रहरण संस्कार जिनत प्रत्यय किया प्रर्थात् मानस किया जानन की शिवत है ग्रतः वहीं संस्कार जानने की शिवत है। ज्ञानशिवत से जो मानस किया होती वह पूर्णतया पूर्ववत् नहीं होती वह नवीन ज्ञान रूप एक प्रत्यय है ग्रतः यही प्रमारण है।

ै वाचस्पित मिश्र ने कहा है— ग्रहणाकारपूर्वा का ग्रथं है प्रधानतः ग्रनिधगत विषय का ग्रहण या ग्रादान करानेवाली बृद्धि (वस्तुतः बृद्धि श्रीर ग्रहण एकार्थक हैं, यहाँ विकल्पित भेद कर के बुद्धि का कार्य समभा दिया गया है)। स्मृति प्रधानतः ग्राह्माकारा है श्रर्थात् ग्रन्य वृत्ति द्वारा ज्ञात विषय को अवलंबन करतो है ग्रर्थात् ग्रधिगत विषयाकारा है।

- ११—(३) स्वव्यंजकांजन—स्वव्यंजक = स्वकारणा, श्रंजन = स्राकार वाली श्रथवा ध्यंजक = उद्बोधक, श्रंजन = फलाभिमुखीकरणा कला (वाचस्पति मिश्र)।
- ११—(४) भावितस्मर्त्तंव्या श्रर्थात् उद्भावित या किल्पत तथा विपर्यस्त प्रत्यय के भ्रनुगत विषयों का स्मरण करनेवाली, जैसे---'में राजा हुआ हूँ' इस किल्पत प्रत्यय के सहभावी प्रासाद, सिंहासन आदि स्वप्नगत स्मृति के विषय हैं। जाग्रत् काल में इसके विपर्यति होता है, श्रर्थात् प्रधानतः उस समय अनुद्भावित प्रत्यय भीर ग्राह्म इनका समिष्टि रूप विषय ही स्मरगीय होता है।
- ११--(५) वस्तुतः जिस बोध में मुख तथा दुःख के स्पष्ट ज्ञान की शक्ति नहीं रहती घही मोह है, जैसे अत्यन्त पीड़ा-बोध के बाद दुःख-ज्ञान स शून्य मोह होता है। मोह सम प्रधान होने के कारण अविद्या प्रत्यन्त समीप है। चित्त के सब बोध ही सुख, दुःख वा मोह

के साथ होते हैं; अतः इन्हें चित्त की बोधगत अवस्था-वृत्तियाँ कहा जा सकता है। चित्त की समस्त चेष्टायें राग, द्वेष वा अभिनिवेश के साथ होती हैं। इस कारण इनको चेष्टागत अवस्था-वृत्ति भी कहते हैं। जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति धार्यगत अवस्था वृत्ति हैं (सांख्य-तत्त्वालोक ३८।३६ प्रकरण देखिये)।

भाष्यम् -- अथास्य निरोधे क उपाय इति-अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥

चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी, वहित कल्याणाय, वहित पापाय च । या तु कैवल्य प्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा । संसारप्राग्भारा अविवेकविषयनिम्ना पापवहा । तत्र वैराग्येण विषयक्षीतः खिलीजियते, विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकस्रोत उद्घाट्यते । इत्युभयाधीनश्चिवृत्ति-निरोधः ॥ १२ ॥

भाष्यानुवाद - इनके निरोध का क्या उपाय है ? १२-- अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनका निरोध होता है।

चित्त नामक नदी दोनों दिशाश्रों में बहती है। बह कल्यागा की श्रोर भी बहती है श्रौर पाप की श्रोर भी। जो विवेक-विषयरूप निम्न मार्ग से जाती है श्रौर कैवल्य-रूप उच्च-भूमि तक बहती है वह कल्याग्य-वहा है; श्रौर जो श्रविवेक विषय रूप निम्नमार्ग से जाती है श्रौर संसारप्राग्भार तक बहती है वह पापवहा है। इनमें वैराग्य द्वारा विषयस्रोत मन्द या कम हो जाता है श्रौर विवेक-दर्शन के श्रभ्यास द्वारा विवेक स्रोत फूट पड़ता है। इस प्रकार चित्त-निरोध इन दोनों के श्रधीन है (१)।

टीका—१२। (१) अभ्यास और वैराग्य मोक्षसाधन के साधारणतम उपाय हैं। अन्य सब उपाय इनके अंतर्गत हैं। योग के ये दो तत्त्व गीता में भी प्रतिपादित है यथा—— "अभ्यासेन हि कौन्तेय वैराग्येण च ग्रुह्यतें" इस कथन को मुख्य समफ्त भाष्यकार ने विवेक-दर्शन के अभ्यास का ही उल्लेख किया है। परन्तु साधन से युक्त समाधि ही अभ्यास का विषय होती है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही फल पाओगे, मार्ग की दुर्गमता देखकर पतवार न छोड़ो यथासाध्य यत्न करते जाओ। अनेक व्यक्ति साधन की कठिनाई देखकर और दुर्दम प्रकृति को आधीन न कर सकन के कारण "ईश्वर के द्वारा नियोजित होकर प्रवृत्ति मार्ग पर चल रह हैं" ऐसा तत्त्व स्थिर करके मन को आश्वासन देने की चेष्टा करते हैं। किन्तु ईश्वर के द्वारा हो या किसो भी प्रकार से हो, पाचाभ्यास करन पर उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और कल्याण करने पर सुखमय फल होग। यह ध्यान रखना ।।हिए । प्रत्युत 'ईश्वर द्वारा नियुक्त होकर सनस्त कार्यं कर रहा हूँ' यह भाव भी अभ्यसनीय है। प्रत्युत 'ईश्वर द्वारा नियुक्त होकर सनस्त कार्यं कर रहा हूँ' यह भाव भी अभ्यसनीय है। प्रत्युत 'ईश्वर द्वारा नियुक्त होकर सनस्त कार्यं कर रहा हूँ' यह भाव भी अभ्यसनीय है।

डहाम प्रवृत्तिमार्ग में विचरण करने के लिये इस उक्ति को तर्क या प्रमाण बनाने से सिवाय हुख के ग्रीर क्या फल मिलेगा ? विना प्रयत्न के यदि मोक्ष लाभ हुग्रा करता को एकदिन में ही सब को मोक्षलाभ होजाता।

#### तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥१३॥

भाष्यम्—चित्तस्य प्रवृत्तिकस्य प्रशांतवाहिता स्थितिः, तदर्थः प्रयत्नः वीर्यमुरसाहः तत्सिम्प्पादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥१३॥

१३—-उनके भ्रन्तर्गत (ग्रभ्यास ग्रौर वैराग्य में) स्थिति-विषयक 'यत्न' का नाम भ्रभ्यास है।

भाष्यानुव द्—श्रवृत्तिक (वृत्तिशून्य) चित्त की 'प्रशांतवाहिता' (१) श्रथीत् निरोध के प्रवाह का नाम स्थिति है। उसी स्थिति के लिए जो प्रयत्न या वीर्य्य या उत्साह श्रथीत् उसी स्थिति के सम्पादन करने की इच्छा से उसके साधन द्वारा बार-बार श्रनुष्ठान करने का नाम श्रभ्यास है।

टीका:—१३—(१) निरुद्ध अवस्था अथवा सर्ववृत्तिनिरोध के प्रवाह का नाम 'प्रशांत वाहिता' है। वही चित्त की चरम स्थिति है, अन्य स्थैयं गौरा स्थिति है। साधन के उत्कर्ष से स्थिति का भी उत्कर्ष अवश्य होता है। प्रशांत वाहिता पर ध्यान रख कर जो साधक जैसी स्थिति को प्राप्त हुए हैं उसी को जाग्रत् रखने के यत्न का नाम अभ्यास है। जितने उत्साह और वीर्य से वह यत्न करेगा उत्तनी ही जल्दी अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त करेगा। श्रुति भी कहती है 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाष्यिलङ्गात्। एतैरुपायेर्यंतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विश्वतेष्वद्यामा' (मुण्डक ३।२।४)

# सतु दीधक लनै रंतयसत्कार सेवितो दृद्भूमिः ॥१४॥

भाष्यम्—दीर्घकालासेवितो निरंतरासेवितस्तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च सम्पादितः सत्कारवान् दृढ्गूमिर्भवति, ब्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येव श्रनभिभूतविषय इत्यर्थः ॥१४॥

१४—वही अभ्यास बहुत समय तक निरंतर तथा अत्यंत भादर के साथ आसेवित होने से दढ़ भूमि होता है।

भाष्यानुवाद—दीर्घंकाल तक ग्रासेवित, निरंतर श्रासेवित तथा (सत्कार युक्त भ्रांत्) तपस्या, श्रह्मचयं, विद्या श्रीर श्रद्धापूर्वंक संपादित होने से उसे सत्कारवान् कहा

जाता है एवं वह अभ्यास दृढ़ भूमि होता है अर्थात् स्थैर्यरूप अभ्यास का विषय व्युत्थान संस्कार के द्वारा शीघ्र अभिभूत नहीं होता (१)।

टीका—१४—(१) निरंतर ग्रर्थात् प्रात्यहिक ग्रथवा साध्य हो तो प्रत्येक क्षरा का जो स्थैर्याभ्यास है, जो उसके विपरीत ग्रस्थैर्याभ्यास के द्वारा ग्रंतरित वा भग्न नहीं होता, वही 'निरंतर ग्रभ्यास' है।

तपस्या = विषय-सुख त्याग। शास्त्र में कहा है। 'सुख-त्यागे तपो योगं सर्वत्यागे समापनम्' प्रथात् सुखत्याग तप ग्रौर सर्वत्याग रूप निःशेष-त्याग ही योग होता है। विद्या = तत्त्वज्ञान। तपस्यादि पूर्वक ग्रभ्यास करते रहने पर यह ग्रभ्यास प्रकृत-संस्कार-पूर्वक ही किया जा रहा है यह सुनिश्चित हैं। इस प्रकार ग्रभ्यास करते रहने से यह दृढ़ ग्रौर ग्रपराजेय होता है। श्रुति में कहा गया है—'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्य्यवत्तरम्भवति' (छान्दोग्य १।१।१०) ग्रथात् जो युवितयुक्त ज्ञान, श्रद्धा तथा सारयुक्त शास्त्रज्ञान के साथ ग्रथात् वास्तविक प्रगाली से किया जाता है वही ग्रथिकतर वीर्यवान् होता है।

# दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्ण्स्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् ॥ १४ ॥

भाष्यम्—स्त्रियः स्रन्नपानम् ऐश्वर्यम् इति दृष्ट विषयवितृष्णस्य, स्वर्ग-वंदेह्यप्रकृति-लयस्य प्राप्तावानुश्रविकविषयेवितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषय संप्रयोगेऽपि चित्तस्य विषयदोष-दिश्तिः प्रसंख्यानवलाद् स्रनाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥ १५ ॥

१४—-दृष्ट श्रौर श्रानुश्रविक विषय में वितृष्ण चित्तका वशीकार नामक वैराग्य होता है ।

भाष्यानुवाद्—स्त्री, श्रन्न, पान, ऐश्वर्य श्रादि दृष्ट विषय है। स्वर्ग, विदेह-सयत्व (१) श्रीर प्रकृतिलयत्व श्रादि ग्रानुश्रविक विषय हैं। इन सबमें वितृष्ण श्रीर दिव्यादिव्य विषयों की उपस्थित होने पर भी विषय दोषदर्शी चित्त की प्रसंख्यान की सहायता से जो अनाभोगात्मक (२) तथा हेयोपादेय शून्य वृत्ति या संज्ञारूप निर्विकल्पकबुद्धि विशेष है, वही वशीकार नामक वैराग्य है।

टीका १४--(१) विदेहलय और प्रकृतिलय के विषय भागे १६वें सूत्र की टिप्पग्री में देखिये।

१५—(२) प्रसंख्यान = विवेक साक्षात्कार। ग्रनाभोग = चित्त के पूर्णभाव-विषय में वर्तमान रहने का नाम ग्राभोग है। समाधि के समय ध्येय का विषय चित्त जिस भाव में रहता है वह ग्राभोग का उदाहरए। है। ग्रनाभोग इसका विपरीत-भाव है। विक्षेपकाल में चित्त को साधारए। क्लेशजनक विषय में ग्राभोग रहता है। जिस विषय में ग्राधिक राग रहता है या इच्छा के कारए। जिस विषय पर चित्त को लगाया जाता है उसी में ग्राभोग होता है। राग हट जाने से चित्त का ग्रनाभोग होता है ग्रर्थात् उस विषय से चित्त का

श्यापार निरसित होता है। उस समय उस विषय का स्मरण या उसमें प्रवृत्ति का अभाव रहता है।

जब विषय का त्रिताप-जननता-दोष प्रसंख्यान की सहायता से सविशष जान पड़ता है तब श्रग्नि से जले हुए शरीर में जलन के समान उसका साक्षात् अनुभव होता है। 'श्रग्नि जलन पैदा करती हैं यह जानना और जलन भ्रनुभव करना इन दोनों में जो भेद है वही श्रवण-मनन द्वारा विषय-दोष-ज्ञान और प्रसंख्यान द्वारा उसके साक्षात् ग्रनुभव करने में हैं। प्रसंख्यान के द्वारा समस्त विषयों के दोषों का साक्षात् अनुभव करने पर विषयों में चित्त का जो सम्यक् घनाभोग होता है वही वर्शाकार नामक वैराग्य है । वशीकार एक बार में ही सिद्ध नहीं हो जाता है। उससे पहले वैराग्य की तीन श्रवस्थाएँ हैं (१) यतमान (२) व्यतिरेक (३) एकेन्द्रिय इन तीन ग्रवस्थाग्रों के बाद वशीकार सिद्धहोता है। "विषयों की स्रोर इन्द्रिय प्रवृत्त नहीं करगे" इस प्रकार की चेप्टा करते रहना यतमान वैराग्य है। यतमान वैराग्य स्वल्पाधिक सिद्ध हो जाने पर जब किसी-किसी विषय से राग हट जाता है भौर किसी-किसी में क्षीए। होता रहता है तब व्यतिरेक के साथ अथवा पृथक् करके कहीं-कहीं वैराग्यावस्था दृढ़ करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाने से, उसे व्यक्तिरेह-पैराग्य कहते हैं। श्रभ्यास के द्वारा इसको श्राधीन करने पर जब सब इन्द्रियाँ बाह्यविषयों से भली भाँति निवृत्त हो जाती हैं किन्तु उत्सुकता के रूप में मन में कुछ श्रनुराग श्रवशिष्ट रहता है तब उसे एकेन्द्रिय कहा जाता है क्योंकि वह केवल मनोरूप एक ही इन्द्रिय में रहता है। इसके बाद जब जितेन्द्रिय योगी इच्छापूर्वक राग को ग्रौर ग्रधिक निवृत्त करने के लिए बाध्य नहीं होते श्रौर चित्त ग्रौर ग्रन्य इन्द्रिय लौकिक तथा पारलौकिक सभी विषयों से ग्रपने ग्राप ही निवृत्त हो जाते हैं तब वशीकार नामक वैराग्य होता है । इसमें विषयों की श्रोर परम उपेक्षा रहती है।

# तत् परं पुरुपख्यातेर्गु गावैतृष्ण्यम् ॥ १६ ॥

भ ज्यम्—-दृष्टानुश्रविक विषयदोषदर्शी विरक्तः पुरुषदर्शनाभ्यासात् तच्छूद्धिप्रविवेकाप्यायितवृद्धिगुँणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधर्म केभ्यो विरक्त इति, तद्द्वयं वैराग्यं, तत्रयदुत्तरं
तज्ज्ञानप्रसादमात्रम् । यस्योदये प्रत्युदितख्यातिरेवं मन्यते "प्राप्तं प्रापणीयं, क्षीणाः क्षेतव्याः
क्लेशाः, छिन्नःश्लिष्टपर्वा भवसंक्रमः, यस्य अवित्छेदाज्जिनत्वा म्रियते मृत्वा च जायते,
इति ।" ज्ञानस्यत्र पराकाळा वैराग्यम् एतस्यैव हिनान्तरीयकं कैवत्यिमिति ।। १६ ॥

१६—पुरुष ख्याति होने के पश्चात् गुरावैतृष्ण्य रूप वैराग्य ही परवैराग्य कहलाता है।

भाष्यानुवाद्—दृष्टादृष्ट-विषय-दोष-दुर्शी, विरक्त-चित्त योगी द्वारा पुरुष का दर्शनाभ्यास करते करते तदिषयक दर्शन की शुद्धि या सन्वैकतानता पैदा होती है। इस शुद्ध दर्शन से उत्पन्न प्रकृष्ट विवेक के द्वारा श्राव्यायित या उत्कृष्ट-बुद्धि या तृप्त-बुद्धि

होंगी व्यक्ताव्य कि क गुरा-समूह म (२) विरक्त (३) होते हैं। श्रतएव वैराग्य दो प्रकार का है जिन्में अन्ति श्रयांत् पर वैराग्य ज्ञानप्रसाद-मात्र होता है। यह वैराग्य होने पर व्यक्ति क्यों (श्रात्मज्ञानी) योगी इस प्रकार सोचते हैं: -प्राप्य को प्राप्त हो चुका हूँ, क्षेतव्य (क्षीरा करने योग्य) सभी विषय क्षीरा हो चुके हैं, श्लिष्टपर्व या श्रविरल भव-संकम (जन्ममररा प्रवाह) छिन्न भिन्न हो चुके हैं (जिसके छिन्न भिन्न न होने से जीवगरा श्रावाग्मन सें फँसे रहते हैं) ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है श्रीर कैवल्य वैराग्य का श्रविनाभावी है। श्रर्थात् विना वैराग्य के मोक्ष होना श्रसंभव है।

टीफा—१६।(१) (२) प्रविवेक का अर्थ ज्ञानकी पराकाष्ठा है। केवल चित्त के निरुद्ध होने से ही कैवल्य सिद्धि नहीं होती। पारवश्य या ग्रपनी इच्छा की ग्रनधीनता के कारए। निरोध का (प्राकृतिक नियम से) जो भंग होता है वह जब ग्रौर नहीं होता तब उसको कैवल्य कहा जाता है। श्रभंगनीय निरोध के लिए वैराग्य श्रावश्यक होता है। श्रीर वैराग्य के लिए तत्वज्ञान (पुरुष भी एक तत्व है)। वशीकार वैराग्य के द्वारा चित्त को विषय से निवृत्त कर पुँरुषख्याति की सहायता से निरोधसमाधि का अभ्यास करना पड़ता है । पुरुषख्याति के समय में चित्त, वाह्य विषयशून्य ,केवल विवेक विषय से सम्बन्धित रहता है। जो वशीकार-वैराग्य पूर्वक वाह्य-विषय से चित्त-निरोध करके बुद्धि और पुरुष की भेदख्याति (विवेक ख्याति) नहीं साधते हैं, केवल अव्यक्त या शून्य को चरम तत्त्व जानकर उपी में समाहित होते हैं (जैसे कि कुछ बौद्ध संप्रदाय), उनका वैराग्य पूर्ण नहीं होता इसलिए चित्त का निरोध भी शाश्वतिक-सार्वकालिक नहीं होता है, क्योंकि उनका वैराग्य वस्तुतः व्यक्त विषय पर (इहामुत्रं विषय पर) सिद्ध हो जाता है किन्तु भ्रव्यक्त विषय में सिद्ध नहीं होता । अतः वे प्रकृति में लीन रहकर पुनः उठते हैं । इसके अतिरिक्त अव्यक्त तथा पुरुष की भेदख्याति न होने के कारएा उनका सम्यक्दर्शन भी सिद्ध नहीं होता। उसी सूक्ष्म श्रज्ञान बीज से ही उनका पुनरुत्थान होता है। इस कारण योगी लोग वशीकार वैराग्य-संपन्न होकर पुरुषदर्शन के श्रभ्यास के साथ चेतन-सी बुद्धि से चिद्रूप पुरुष का पृथकत्व साक्षात् कर सब विकारों के मूलस्वरूप अव्यक्त में भी वितृष्ण होते हैं अर्थात् वे तीनों गुणों की व्यक्त वा अव्यक्त ( शून्यवत् ) सभी अवस्थाओं में विरक्त होते हैं।

१६—(३) राग बृद्धि (अंतःकरण) का धर्म है। अतः वैराग्य भी उसीका धर्म है। राग से प्रवृत्ति होती है और वैराग्य से निवृत्ति। जिस बृद्धि के द्वारा पृष्ठवतत्त्व का साक्षात्कार होता है उसे अग्या बृद्धि कहते हैं। श्रुति कहती है, "दृश्यते त्वग्याया बृद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मर्वाशाः" (कठ १।३।१२)। पृष्ठवष्याति होने से उसके द्वारा आप्यायित बृद्धि फिर अव्यक्त में वा शून्य में समाहित होने के लिये अनुरक्त नहीं होती किन्तु द्रष्टा के स्वरूप में सम्यक् स्थिति के लिये प्रवृत्त होकर शाश्वती शांति को पाती या उसमें प्रलीन होती है। गुण और गुण विकार से उस समय सम्यक् वियोग हो जाता है। पर-वैराग्य एवं निविष्लवा पृष्ठवष्ट्याति अविनाभावी होते हैं। उसी के द्वारा ही चित्तप्रलयरूप कैवल्य सिद्ध होता है।

१७—(४) ज्ञान का प्रसाद—इसका श्रर्थ, ज्ञान की चरम शृद्धि है। मनुष्य का सम्पूर्ण ज्ञान ही दुःख निवृत्ति का प्रमुख श्रथवा गीए। कारए। होता है। जिस ज्ञान से दुःख की एकांत तथा श्रत्यंत निवृत्ति होती है वही चरम ज्ञान होता है। उससे श्रधिक श्रीर कुछ

ज्ञातन्य नहीं रह जाता। पर-वैराग्य स दुःख की एकांत तथा ग्रत्यंत निकृत्ति होती है। ग्रतः परवैराग्य ही ज्ञान की चरम श्रवस्था या चरम शृद्धि है, श्रीर वह ज्ञान स्वरूप होती है। क्योंकि उसम ग्रन्य कुछ भी प्रवृत्ति नहीं रहती। प्रवृत्ति के ग्रभाव में चित्त समाहित रहता है श्रीर केवल पुरुषख्याति ही ग्रविषट रहती है। ग्रतः प्रवृत्तिशून्य ज्ञान प्रासाद मात्र होता है। प्रवृत्ति-हीन ग्रथवा जाड्य हीन चित्तिस्थिति होने से प्रकाश या ज्ञान होता है। प्राप्य को प्राप्त कर चुका हूँ। इत्यादि भाष्य के द्वारा भाष्यकार ने प्रवृत्तिशून्यता तथा ज्ञान-प्रासाद-मात्रता दिखाई हैं। पर-वैराग्य के विषय में श्रुति का कथन है अथ धीरा श्रम्तत्वं विदित्वा श्रुवमश्रुवेष्वह न प्रार्थयन्ते। (कठोपनिषद्)

भाष्यम् — ग्रथ उपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञात समाधिरिति ? — वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगम त् संप्रज्ञातः ॥१७॥

वितर्कः चित्तस्य श्रालम्बने स्थूल श्राभोगः, सूक्ष्मो विचारः, श्रानंदो 'ह्लादः, एकात्मि का संविद् श्रस्मिता । तत्र प्रथमश्चनुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्कः । द्वितीयो वितर्कविकलः सविचारः । तृतीयो विचार विकलः सानन्दः । चतुर्थस्तद्विकलः श्रस्मितामात्र इति । सर्वे एते सालम्बनाः समाधयः ॥१७॥

भाष्यानुवाद—उपायद्वय के (श्रभ्यास तथा वैराग्य के) द्वारा निरुद्ध चित्त की वृत्ति को संप्रज्ञात समाधि (१) क्यों कहा जाता है ?——

१७--वितर्क, विचार, श्रानन्द तथा श्रस्मिता इन चार भावों के श्रनुसार (श्रर्थात् इन चार पदार्थों के ग्रहण या श्रतिकमण के साथ होना ही श्रनुगत भाव से होना है) समाधि संप्रज्ञात होती है।

प्रथम है वितर्क ग्रर्थात् किसी ग्रालम्बन म समाहित (२) चित्त के ग्रालम्बन का स्थूल रूप-विषयक ग्रामोग ग्रर्थात् स्थूल रूप की साक्षात्कारिणी प्रज्ञा। द्वितीय है विचार-सूक्ष्म ग्रामोग (३)। तृतीय है ग्रानन्द-ह्लादयुक्त ग्रामोग (४) चतुर्थ है ग्रस्मिता = एकात्मिका संविद् (५)। इनमें प्रथम सवितर्क समाधि चतुष्टयानुगत है। द्वितीय सविचार समाधि वितर्क-विकल (६) है। तृतीय सानन्दसमाधि विचार-विकल (७) है। चतुर्थ ग्रानन्दविकल ग्रस्मितामात्र (५) है। ये सब समाधियाँ सालम्बन (६) है।

टीका—१७—(१) प्रथम सूत्र के भाष्य तथा टिप्पणी में संप्रज्ञात योग का जो विवरण है पाठक उसे स्मरण रखें। एकाग्रभूमिक चित्त में समाधिसिद्धि होने पर जो क्लेशों के मूल की नाशकारिणी प्रज्ञा होती है वही सम्प्रज्ञात योग है। जिस समाधि से साक्षात्कार-विती प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसके वितर्क ग्रादि चार प्रकार के भेद हैं। विषयगत भेदों के अनुसार विर्तेक ग्रादि भेद होते हैं। सवितर्क ग्रीर निर्वितर्क वा सविचार ग्रीर निर्विन चार-रूप से जो समापत्ति भेद हैं वे समाधि के विषयगत प्रकृतिगत भदों से होते हैं। (१।४१-४४ सूत्र देखिये)।

१७—(२) शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प से युक्त चित्तवृत्ति यदि स्थूलविषयक हो तो उसे वितर्कान्वयी वृत्ति कहते हैं। साधारण इन्द्रियों के द्वारा जो गौ, घट, नील-पीतादि विषय गृहीत होते हैं वे ही स्थूल विषय हैं। वास्तव म कहने का तात्रयं यह है कि स्थूल ग्राहक इन्द्रियों के द्वारा जब शब्द-रूपादि नाना इन्द्रिय-ग्राह्य धर्म संकीण-भाव से गृहीत होकर एकमात्र द्वाय रूप में ज्ञात होते हैं। यही स्थूलता का साधारण लक्षण है। उदाहरणार्थ गौ को ही लीजिए, गौ का स्थूल-ज्ञान इन्द्रिय-ग्राह्य वहुविध धर्म समिष्टि के संकीणं ग्रहण के ग्रातिरवत और कुछ नहीं है। इसी प्रकार स्थूल विषय शब्दादि पूर्वक शब्द वाय्यरूप में समाधि प्रज्ञा का विषय होता है तब उसको सवितर्क कहते हैं और वितर्कहीन समाधि को निर्वितर्क वहते हैं। ये दोनों ही विह्नर्कानुगत संप्रज्ञात हैं (१।४२ सूत्र देखिये)।

१७—(ई) स्थूलविषयक समाधि वशीकृत होने पर उस समाधि के अनुभव के साथ विचार विशेष से सूक्ष्मतत्व का संप्रज्ञान होता है। यही सिवचार 'सम्प्रज्ञात' है। शब्द की सहायता के बिना विचार नहीं होता, अतः यह भी शब्दार्थ के ज्ञान, की विशेष विधि से सम्बद्ध है किन्तु यह (विचार) सूक्ष्म विषय से सम्बन्धित होता है। चित्त (अर्थात् ध्यानकालीन) विचार दिशेष इसका विशेष लक्ष्मा होता है। अतः यह वितर्क-विकल अर्थात् वितर्क छप अंग से हीन होता है। सूक्ष्म, ग्राह्म और प्रह्मा इस समाधि के विषय हैं। पुनः, इसमें विचारपूर्वक सूक्ष्म ध्येय के प्राप्त होने के कारण इसका नाम सिवचार है। यह और 'निविचार' दोनों ही 'विचार'-पदार्थ ग्रहण करके सिद्ध होने के कारण दोनों ही विचारा-नुगत समाधि हैं। विकृति से प्रकृति में जिस विचार के द्वारा जाते हैं वह यही विचार है; तथा हेय, हेय-हेतु, हान और हानोपाय इन विषयों का ज्ञान जिस समाधि के द्वारा सूक्ष्मतर या स्फुटतर होता है, वह भी 'विचार' है। तत्त्व और योग विषयक सूक्ष्मभाव इस प्रकार विचार के द्वारा उपलब्ध होते हैं, अतः सूक्ष्म विषयक समाधि का नाम विचारान्गत-समाधि हैं।

१७—(४) ग्रानन्दानुगत समाधि वितर्क तथा विचार से होन होती है। वह स्थूल ग्रीर सूक्ष्म भूतविपयक नहीं हैं। विशेष-स्थिरता से उत्पन्न चित्तादिकरण में व्याप्त सात्त्विक सुखमय भाविवशेष इस समाधि का ग्रालम्बन होता है। शरीर, चित्त, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय एवं प्राणों का यह ग्रधिष्ठानस्वरूप होता है। ग्रतः वह ग्रानन्द समाधि का, सात्त्विक स्थैयं या स्थैयं का स्वाभाविक बोधस्त्र इप है फताः सानन्द समाधि वस्तुतः करण या ग्रहण विषयक है। करणसमूह के विषय व्यापार की ग्रपेक्षा उनकी शांति ही परम ग्रानन्द दायक है, ऐसा संप्रज्ञान ग्रानन्दानुगत समाधि का फल होता है। इस सम्प्रज्ञान से ग्रानन्दित योगी करणसमूह को सदा के लिये शांत करने में प्रयत्नशील होते है। विशेष प्राणायाम के द्वारा ग्रथवा नाड़ी चक्रूप शारीरिक मर्मस्थान के ध्यान से शरीर के सुस्थिर होने पर शरीर में व्याप्त जिस सुख का ग्रनुभव होता है। केवल उसी के सहारे ध्यान करते करते ग्रानन्दमय करण प्रसाद-रूप भाव की प्राप्ति होती है। यही सानन्द समाधि का साधन है। वाचस्पित मिश्र सास्मित समाधि की तुलना में सानन्द ग्रस्मिता को स्थूलभाव कहते हैं, कारण, चित्तादि सब करणा ग्रस्मिता के विकार या स्थूल ग्रवस्था है।

वितर्क में जैसे वाचक शब्द की सहायता से चित्त में प्रज्ञा होती है, इसमें वाचक शब्द की उतनी अपेक्षा नहीं होती। कारण, यह अनुभूयमान आनन्द विषयक है। किसी शब्द की यदि अपेक्षा होती भी तो आनन्द-शब्द की हो अपेक्षा रहेगी; किन्तु वह निरर्थक है।

भूत से तन्मात्र म जान के लिए जिस विचारपूर्वक ध्यान की आवश्यकता होती है, इसम उसकी भी नहीं होती। विचारानुगत संप्रज्ञात का विषय जो सूक्ष्मभूत है उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिये यह वितर्क-विचार-विकल होता है। समापत्ति की दृष्टि से यह निविचारा समापत्ति का विषय है।

इसी विषय पर मोक्षधमं में कहा है—"इन्द्रयाणि मनश्चैव यथा पिण्डीकरोत्ययम्।
एष ध्यानपथः पूर्वो मया समनुर्वणितः॥ एवमेवेन्द्रियग्रामं शनैः सम्परिभावयेत्। संहरेत्
क्रमशश्चैव स सम्यक् प्रशमिष्यति॥ स्वयमेव मनश्चैवं पञ्चवर्गं च भारत। पूर्वं ध्यानपथे
स्थाप्य नित्योगेन शाम्यति॥ न तत् पुरुष कारेण न च देवेन केनचित्। सुखमेष्यति तत्तस्य
यदेवं संयतात्मनः॥ सुखेन तेन संयुद्दतोरंस्यते ध्यानकर्मणि।" (मोक्षधर्म—१६५ अ०)
प्रथात् अभ्यास के द्वारा इन्द्रिय समूह को विषयहीन करके मच में पिण्डीभूत करने से
(ग्रहणतत्त्वमात्र का अवलंबन करने से) जो उत्तन सुजनाम होता है वह दैव अथवा लौकिक
दूसरे किसी पौरुष से प्राप्त विषय के लाभ से नहीं हो सकता है। इन सुप से संयुक्त होकर
ही योगी ध्यान ग्रौर कर्म म रमणा करता है।

१७—(५-८) वाह्यावलम्बी तथा वितर्क एवं विचार की अनुगत समाधि, विषय से सम्बन्धित होती है। आनन्दानुगत समाधि प्रहातृ विषय से और अस्मितानुगत समाधि प्रहीतृ विषय से संबंधित होती हैं। ग्रहीतृ-विपयक, अर्थात् 'मैं आनन्द का ग्रहीता हूँ' इस प्रकार केवल ग्रहं विषयक होने के कारण यह आनन्द विकल है। आनन्द विकल का अर्थ है आनन्द से प्रतीत, किन्तु निरानन्द नहीं; यह आनन्द की अपेक्षा अभीष्ट शान्ति स्वरूप है। सानन्द के ध्यान में समस्त साधन से संपन्न आनन्द उसका विषय होता है। आनन्दिकल सास्मित ध्यान में वह आनन्द का विषय नहीं होता, किन्तु आनन्द का ग्रहीता ही थिषय होता है। यही सानंद और सास्मित का भेद है। पृष्ठप वस्तुतः इस समाधि के थिपय नहीं होते, प्रत्युत् अस्मितामात्र या "श्रहें" ऐसा बोधमात्र ही इस समाधि का विषय होता है। इस आत्मभाव का नाम ग्रहीतृ पृष्ठप है। पृष्ठप के आध्य से यह व्यक्त होता है। ग्रहीतृ-पृष्टप इस समाधि का विषय होने के कारण सास्मित समाधि को ग्रहीता से संबंधित कहा जाता है। सास्मित समाधि का श्रालंबन-स्वरूप-द्रष्टा नहीं है, परन्तु थिका द्रष्टा, व्यवहारिक ग्रहीता अथवा महान् आत्मा ही उसका आलंबन होता है। सांख्य शास्त्र म इसे महत्तत्व कहा गया है। यह पृष्ठपाकारा बुद्धि या 'मैं अपना जाता हूँ' एसी पृष्ठप के साथ एकात्मिका संविद् (चेतना) होती है। संविद का अर्थ वित्तभाव या बिद्ध का बोध है।

इस विषय में व्याख्याकारों में मतभेद हैं। विज्ञानिभिञ्ज का मत सार पूर्ण नहीं है। भोजराज कहते हैं— "जिस दशा में अंतर्मुखता के कारण प्रतिजोम परिणाम के द्वारा चित्त प्रकृतिलीन होने से सत्तामात्र अवभात होता है, वही शुद्र अस्मिता होती है।" यह कथन गंभीर होने से भी लक्ष्य-अष्ट है, क्योंकि प्रकृतिजोन चित का विषय नहीं रह सकता, व्यक्त चित्त का ही विषय होता है। सास्मित समाधि सालंबन है इसलिए श्रव्यक्तता प्राप्त चित्त का वह धर्म नहीं हो सकती है। क्ष सास्मित समाधि प्राप्त व्यक्ति ग्रंतर्मुंख होकर

<sup>\*</sup> अन्यक्ता प्रकृति को छोड़ कर अन्य श्कृति में लीन रहने से जित्त का आलम्बन रह सकता है। ' इस अर्थ में भोजराज की उक्ति ठीक है। \*

जब विषयग्रहरण नहीं करते तब उनका चित्त प्रकृतिलीन हो जाता है; किन्तु उस समय सास्मित समाधि नहीं रहती, तब भवप्रत्यय निवींज समाधि हो जाता है श्रीर योगी 'कैवल्य-पद' के सद्वा पद का श्रनुभव करते हैं।

वाचस्पति मिश्र ने यथार्थं व्याख्या की है---"तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीति एवं तावत्संप्रजानोते" (१--३६) भाष्योद्धृत इस पंचिशिखाचार्य के वचन से सास्मित समाधि, श्रीर बुद्धि तत्त्व का स्वरूप प्रस्फुटित होता है। वस्तुतः "मैं" इस प्रकार का प्रत्यय मात्र थ्रथवा श्रन्तर्भाव ही बुद्धितत्त्व होता है। "मैं ज्ञाता हूँ" "मैं कर्त्ता हूँ" इत्यादि प्रत्ययों से यह सिद्ध होता है कि ग्रहम्भाव समस्त करण-व्यापारों का मूल या शीर्ष स्थानीय है। बुद्धितत्त्व भी व्यक्त तत्वों में सर्व प्रथम है। ज्ञान कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो ज्ञान रहते से ज्ञाता श्रवश्य रहेगा, ज्ञान का सम्यक् निरोध होने से ज्ञेय-ज्ञातृत्व श्रथवा व्यावहारिक श्रहम्भाव का निरोध होगा । तत्पश्चात् द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति होगी । श्रुति में भी .कहा है, "ज्ञानमात्मेनि महति, नियच्छेत् तद्यच्छेच्छान्त ग्रात्मिन ॥ कठ ॥ ग्रतएव यह महान् भ्रात्मा या महत्तत्व या बुद्धितत्व एवं भ्रमित्व-मात्र बोध एक ही हुए। बुद्धि का विका**र** श्रहंकार है श्रतएव श्रहम्प्रत्यय को जो ''मैं श्रमुक वस्तु का ज्ञाता या कर्ता हूँ" इत्यादि जो म्रन्यथा-भाव है वही म्रहंकार है। ज्ञास्त्र भी कहते हैं—'म्रभिमानोऽहंकारः ।' भोजराज का कथन है--- "ग्रहमित्युल्लेखेन विषयान् वेदयते सोऽहंकारः।" यह 'ग्रहम्' श्रस्मिता मात्र नहीं किन्तु श्रमिमानरूप होता है । सूत्रकार ने दृक्शिक्त श्रौर दर्शनशक्ति की एकता को श्रस्मिता कहा है । बुद्धि के साथ हो पुरुष की सूक्ष्मतम एकता है । विवेकख्याति के द्वारा उसका श्रपगम होने से बुद्धि लीन होती है। श्रतः सास्मित समाधि चरम श्रस्मिता-स्वरूप बुद्धितत्त्व का साक्षात्कार है । वही ग्रस्मि-प्रत्ययरूप व्यवहारिक ग्रहोता है ।

१७—( ६) संप्रज्ञात समाधियों में चित्त व्यक्तधर्मक ( श्रर्थात् श्रसम्यक् निरुद्ध ) रहता है। इसलिए उसका श्रालम्बन श्रविनाभावी है। फलतः ये सालम्बन समाधियां हैं। वक्ष्यमाएा (श्रागे कथनीय) श्रसम्प्रज्ञात निरालंब होती है। सालंबन समाधि भली भाँति न समभने से निरालंब समाधि का समभना क्रिटन हो जाता है, पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए।

भाष्यम्—ग्रथासंप्रज्ञात समाधिः किनुपायः किस्वभावो वेति ?—

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥

सर्ववृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधिक्वत्तस्य समाधिः श्रस्तंप्रज्ञातः, तस्य परं वैराग्यमुपायः । सालम्बनो हि श्रभ्यासस्त्रत्साधनाय न कल्पते इति विरामप्रत्ययो निर्वस्तुक श्रालंबनीकियते, स च श्रर्थशून्यः, तदभ्यासपूर्व चित्तं निरालंबनमभाव प्राप्तिमव भवतोति एष निर्वोजः समाधिरसंप्रज्ञातः ॥ १८ ॥ भाष्यानुषाद्-प्रतंतवार समानि कित उराय छाटा साध्य है स्रोर उसका स्वरूप भ्या है ?—

१५—विरान (सब प्रकार की साथस्य गृति हा तिरोप) के कारण भूत पर-वैराम्य के श्रभ्यास द्वारा साथ्य संस्कार-वेप-रूप समाधि श्रास्तात है।

सब वृतियों के निरुद्ध हो। पर संकार-बेग-का सामि अपनामा कही जाती है। इसका साथन पर-वैराग्य है, क्योंकि, सायम्बन अस्वास ६ प्रका साथन नहीं हो सकता। विराम का कारण परवेराग्य बस्तुहोन आजम्बन के सहारे प्रवृत होता है, उसमें कुछ भी चिन्त्य पदार्थ नहीं रहता है। वह अर्थ-सून्य है और उसका अस्वासी जिल्ला निरालम्ब और अभावापन-सा होता है। इस प्रकार की निरींग समाधि ही अध्यम्यकान कही जाती है।

टीका—१८। (१) संस्कार शेप = वंकारकान जिसका स्मरूप हो। निरोध प्रत्ययात्मक अर्थात् नील-पीतादि की भाँति ज्ञान पृत्ति नहीं होता, किन्तु प्रत्यय-विच्छेद का संस्कार मात्र होता है इसिजिये वह संस्कार गे। है। पित के दो पर्ग हैं—प्रत्यय और संस्कार। निरोध काल में प्रत्यय नहीं रहता किन्तु प्रत्यय पुनः उठ सकता है। इस कारण प्रत्यय होने का या व्युत्थान का संस्कार उस सगय नित्त में रहता है, यह स्वीकार्य्य है। प्रतप्य संस्कार शेप का अर्थ व्युत्थान और निरोध इन दोनों का संस्कार शेप का अर्थ व्युत्थान और निरोध इन दोनों का संस्कार शेप है। निरोध संस्कार व्युत्थानसंस्कार का विच्छेद होता है, अतः 'संस्कार-शेप' पद का 'विच्छित-व्युत्थान संस्कार शेप' ऐसा अर्थ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि एक घंटा के लिये दवा रहता है। अतएव निरोध विच्छित-व्युत्थान संस्कार (प्रत्यय के साथ) एक घंटा के लिये दवा रहता है। अतएव निरोध विच्छित-व्युत्थान है। निरोध को अव्यक्त अवस्था मानने से संस्कार शेष का अर्थ विच्छित-व्युत्थान देशकार शेप होना और निरोध को व्यक्त अवस्था संस्कार शेप का अर्थ विच्छित-व्युत्थान-संस्कार शेप होना और निरोध को व्यक्त अवस्था संस्कार शेप का अर्थ है, जित अवस्था में व्युत्थान संस्कार निरोध संस्कार के द्वारा प्रत्यय उत्पन्न नहीं करता। वही संस्कार-शेप या संस्कार-मात्र रूप में रहता है।

१५—(२) इस समाधि का उपाय है "विराम प्रत्यवाग्यान" प्रथीत् विराम के प्रत्यय क्ष या कारण परवैराग्य का प्रभ्यास या वारंबार भावना। परवैराग्य द्वारा किस प्रकार विराम होता है यह प्रदर्शित किया जाता है। संप्रज्ञात योग में स्थूलतत्व को भली भाँति जान कर कनशः महत्तत्वका ग्रह्मिभाव में निश्चल स्थिति होतो है। ग्रह्मिभाव में स्थूल इन्द्रियजनित ज्ञान नहीं रहता है किन्तु वह सुसूक्ष्म विज्ञान का ज्ञापक होता है (बौद्धों की भाषा में, 'नैव संज्ञा ना संज्ञायतनम्')। वह सत्वगुणमय सर्थ-शीर्षभाव है। 'ऐसे ग्रह्मिभाव को भी नहीं चाहता' ऐसा विचार कर निरोध वेग ले ग्राने से फिर दूसरी कोई भी चित्तवृत्ति नहीं उठ सकतो। तब चित्त लोन श्रमावापन्न सा होता है या श्रव्यवतावस्था में श्रा जाता है। इसे निरोधक्षण भी कहते हैं। यह ग्रवस्था ही द्रष्टा को स्वक्ष्य स्थिति है। उस समय ज्ञ-मात्र का निरोध नहीं होता, ग्रनात्म ज्ञान निरुद्ध होता है। ग्रतएव ग्रनात्मभाव का ज्ञापक

<sup>\*</sup> भाजराज ने "विरामश्वांनी प्रत्यवश्चिति" ऐता अर्थ किया है। यहाँ भी प्रत्यय का अर्थ कारण ही भाजा जायगा। प्रत्यय का अर्थ साथारणवः ज्ञान्यति है। किन्तु भाष्यकर ने सब वृत्तियों के अभाव की विराम कहा है। अतुष्य यहाँ प्रत्यय का अर्थ है साजात् कारण। यही अर्थ स्पष्ट होता है।

ग्रस्मिभाव भी रुद्ध हो जाता; किन्तु उसमें भी परवैराग्य का कर्ता या निरोध का कर्ता निष्णत्रकृत्य ज्ञापकमात्र होकर रहेगा। विषयविद्याल्य करके हम विज्ञान को रुद्ध कर सकते हैं पर उसमें विज्ञाता का ग्रभाव नहीं हो सकता। ज्ञान का कारण विषयसंयोग है; संयोग होने में दो पदार्थों की ग्रावश्यकता रहती है। एक तो विषय है, किन्तु दूसरा कौन है ? बौद्ध लाग कहेंगें वह विज्ञान धातु है। किन्तु विज्ञानधातु क्या है ? बौद्ध इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वे धातु का अर्थ करते हैं, निःसत्त्व-निर्जीव। निःसत्त्व-निर्जीव का श्रथं यदि चेत्राता-गून्य वा imperso की हो, तो "चेत्रयता-गून्य विज्ञानावस्था" ग्रथीत् ग्रन्य विज्ञाताहीन विज्ञान ग्रवस्था या जो विज्ञान वही विज्ञाता—विज्ञान धातु का ग्रथं ऐसा होगा। वह हमारे दर्शन की चितिशक्ति का निकट पदार्थ होता है। निःसत्त्व-निर्जीव का ग्रथं यदि "शून्य" हो तथा शून्य का ग्रथं यदि ग्रसत्ता हो, तो बौद्ध लोगों का विज्ञानधातु प्रलाप के ग्रतिरिक्त ग्रीर क्या हो सकता है ?

१५—(३) निर्वीज समाबि होने से ही वह असंप्रज्ञात नहीं हो जाती। जैसे सालंबन समाधिमात्र ही संप्रज्ञौत नहीं है, किन्तु एकाग्रभूमिक चित्त की समाधि-प्रज्ञा चिरस्थायी होने पर उसको संप्रज्ञात कहा जाता है और उसी प्रकार संप्रज्ञान पूर्वक निरोधभूमिक चित्त की समाधि को असंप्रज्ञात कहते हैं। तब निरोध ही चित्त का स्वभाव हो जाता है। यह भेद विशेषरूप से समभ लेना चाहिए। असप्रंज्ञात कैवल्य का साधक होता है, पर निर्वीज कैवल्य का साधक नहीं भी हो सकता है; यह दूसरे सूत्र में कहा है। विज्ञानभिक्षु ने असंप्रज्ञात और निर्वीज का भेद न समभ कर कुछ गड़बड़ की है।

निरोध का स्वरूप भली भाँति समभना चाहिए। प्रत्ययहीनता ही निरोध होती है। प्रथमतः निरोध दो प्रकार का है, सभंग या संस्कार शेष और जो शाश्वत या संस्कार-हीनता से होता है। पुनः सभंग निरोध भी द्विविध है यथा, (क) एक प्रत्यय का भंग होकर निरुद्ध होना वा संस्कार में जाना। यह नियत क्षर्ण-झर्ण में होता रहता है एवं व्युत्थान अवस्था का यही स्वरूप है, यह निरोध लक्ष्य नहीं होता। (ख) समाधि के द्वारा जो कुछ काल तक सम्यक् प्रत्ययहीनता होती ह, यही निरोध समाधि नाम से प्रसिद्ध होती है।

सभंग निरोध केवल प्रत्यय का निरोध है, उसमें प्रत्यय संस्काररूप में जाता है। शाश्वत निरोध या कैवल्य है संस्कारक्षय में सम्यक् प्रत्ययनिरोध तथा समग्र चित्त का (प्रत्यय तथा संस्कार का) स्वकारण त्रिगुण म प्रलय या प्रतिप्रसव। व्युत्यान दशा में नियत संस्कार से प्रत्यय उठता है, ग्रतः प्रत्ययहोनता ग्रलक्ष्य होती है ऐसा जान पड़ता है मानों ग्रविरल प्रत्यय-प्रवाह चत रहा है। समाधि की कुशलता से जब संस्कार की उदयशीलता क्षीण होती है तथा प्रत्यय को लीयमानता का प्रवाह चलता है, तब उसी को निरोधसमाधि कहा जाता है। इस ग्रवस्था में व्युत्यान का विपरोत भाव होता है ग्रथांत् व्युत्थान में प्रत्यय की ग्रविरलता प्रतीत होती है ग्रीर निरोध में संस्कार की ग्रविरलता रहती है। प्रत्यय की ग्रविरलता को प्रतीत रहने से संस्कार की ग्रविरलता के प्रतीत होने की संभावना स्वाभाविक है। समस्त संस्कार सूक्ष्म मानस-किया-स्वरूप होने पर भी उस समय वे विराम-प्रत्यय के ग्रभ्यास बल से ग्रभिभूत या भिनतहीन होकर कुछ काल तक प्रत्ययता प्रान्त नहीं हो सकते हैं। सभंग निरोध में प्रत्यय का ग्रभिभव होने पर भी संस्कार भली भाँति बलहीन होने के कारण पुनरत्थान की

संभावना जाती नहीं ग्रतः वह संस्कार शष है। ग्रीर, संस्कार प्रतिभूमि प्रज्ञां के द्वारा विनष्ट होने पर प्रत्यय तथा संस्कार-प्रात्मक समग्र चित्त ही ग्रव्यक्तता या गुरासाम्य प्राप्त करता है। जब प्रत्यय तथा संस्कार ये दोनों धर्म ही भंगुर हैं तब समग्र चित्त भी भंगुर होता है। समग्र चित्त की भंग ग्रवस्था प्रति शरीर में गुरा साम्य प्राप्ति है। पहिले श्रन्य वृत्तियों का निरोध करके एक ही वृत्ति में स्थिति, वह सम्पूर्ण होने पर सर्व वृत्ति का निरोध। पहले सर्व वृत्ति का निरोध। पहले सर्व वृत्ति का निरोध तो भंगुर होगा ही, क्योंकि व्युत्थान संस्कार एकाएक नप्ट नहीं होता। निरोध श्रभ्यास या निरोध संस्कार के द्वारा क्रमशः उसके नष्ट होने पर दुवारा प्रत्ययोत्पत्ति की सामथ्यं नहीं रहती, ग्रतएव उस समय संस्कार-प्रत्यय-हीन शाश्वत निरोध या प्रति-प्रसव होता है। चित्त-भूत उस गुरा वैषम्य का केवल साम्य होता है, किसी का ग्रत्यंत नाश नहीं होता।

संस्कार रूप में रहना अपरिदृष्ट अवस्था है, वह गुएगसाम्यरूप अव्यवत अवस्था नहीं है। तरंग के साथ उपमा देनेपर समतल जल गुरगसाम्य है, उस समतल रेखा का ऊपरी भाग प्रत्यय और निम्न-भाग संस्कार है। प्रत्यय से संस्कार में तथा संस्कार से प्रत्यय में जाने के लिये उस 'समतल रेखा' को लाँघना होगा। यही समग्र चित्त का भंग या गुरासाम्य है। जैसे कोई दोलनशील वस्त्र इधर उधर हिलती डोलती हुई एक ऐसी जगह पर ठहरेगी जहाँ इधर उधर जाना सम्भव नहीं, ग्रतः स्थित हो जाती है, वैसे ही चित्त की भी उसी प्रकार की धर्मान्तरता का मध्यस्यल सम्यक भंग होता है। वृत्ति की ग्रिभव्यक्ति क्षराभर होती है ग्रौर दूसरे क्षरण ही उसका भंग हो जाता है ग्रतः उसके ग्रनुरूप संस्कार भी क्षरण क्षरण में नष्ट होते रहते हैं। ग्रतः संपिण्डित संस्कारसमूह का तथा उनके फलरूप प्रत्ययों का उक्त प्रकार से प्रतिक्षण भंग होता रहता है। जिसके द्वारा तरंग होती है उस किया को बहुत श्रिधिक बार करने से जैसे तरंगप्रवाह अविरल सा प्रतीत होता है श्रीर भंग होने पर भी वह दिखाई नहीं देता, वैसे ही चित्त के व्युत्थान-काल में भी प्रत्यय ग्रभंग सा प्रतीत होता है । निरोध जनक किया घनीभूत होने से निरोध तरंग का प्रवाह (प्रज्ञांतवाहिता) एक रूप सा प्रतीत होता है। वही निरोधक्षण होता है। (यहाँ पर संस्कारात्मक निरोध को समतल जल के निम्नस्तर के साथ एवं प्रत्ययात्मक व्युत्थान को समतल जल के ऊपर की तरंगों के साथ उपिमत किया गया है, ऐसा समभना चाहिये)। तरंगजनक किया न करने से जैसे जल समतल रहता है वैसे ही व्युत्थानजनक किया न करने से अर्थात् उस निष्क्रियता के द्वारा व्युस्थान संस्कार का नाश होने से चित्त में तरंगे नहीं रहतीं, गुए।-साम्य-रूप समतलता हीं रहती है वही कैवल्य होता है।

व्यापी कालज्ञान प्रत्यय का संख्यामात्र होता है। ग्रनेक वृत्तियाँ उठने पर दीर्घकाल मालूम होता है। ग्रतः निरुद्ध चित्त का स्थिति-काल उसके लिये एक क्षर्णमात्र है ग्र्यात् साधारण प्रत्यय ग्रथवा भंग के समान केवल एक क्षर्ण व्यापी होता है, यद्यपि वही समय ग्रनेक वृत्तियों के ग्रनुभवकर्ता के पास दीर्घकाल-साप्रतीत हो सकता है। ग्रतएव प्रतिक्षिणिक भंग जैसे क्षर्णमात्र होता है, वैसे ही दीर्घकाल व्यापी निरोध भी निरुद्ध चित्त के लिये क्षर्णमात्र ग्रथित् कालज्ञान-होन होता है। केवल संस्कार की उदयशीलता का ही क्षय ग्रथवा विनाश होता है।

संस्कार शक्तिरूप होने से भी व्यक्तशक्ति है, क्योंकि वह हेतुमान् और श्रव्यापी है। गुंगात्रय श्रहेतुमान् श्रीर सर्वव्यापी शक्ति होने के कारण श्रव्यक्त शक्ति है। वर्तमान काल क्षणमात्र होने के कारण जो वर्तमान है सो क्षणमात्र व्यापी है, घही भंगुर होने पर क्षण-भंगुर होता है ।

क्षण्-भंग-वादी बौद्धों के मत में प्रतिक्षण समग्र चित्त (प्रत्यय तथा संस्कार) निरुद्ध हो रहा है। यह सांख्य के मत में भी है। किन्तु उनका यह कहना कि निरुद्ध होकर 'शून्य' हो जाता है तथा 'शून्य' से पुनः 'भाव' उठता है, युक्तिहीन है, क्योंकि चित्त का कारण शून्य नहीं होता। त्रिगुण तथा पुरुष ही चित्त के कारण होते हैं।

समंग निरोध में संस्कार रहता है अतएव ऐसे निरोध में अंगुरता की अनुभूति के बाद ही निरोध होता है और निरोध भंग की भी अनुभूति होती है। इसी से 'मेरा चित्त निरुद्ध था' ऐसी अनुभूति होती है। 'मेंने निरोध प्रयत्न के द्वारा प्रत्यय रुद्ध किया था, वह फिर जाग गया है' ऐसा स्मरण ही निरोध की अनुस्मृति है। प्रत्येक किया ही (मानस किया भी) समंग है। उसकी भंग अवस्था में वह स्वकारण में लीन होकर व्यक्तित्व खो बैठती है। व्यक्तित्व खो बैठने का अर्थ है तुल्यबल जड़ता के द्वारा किया का अभिभव होना अर्थात् प्रकाशित या ज्ञानगीचर न होना। अतः वह उस वस्तुगत प्रकाश, किया तथा स्थिति का साम्य है। जब समग्र अंतः करण ऐसी स्थिति पाता है तब उसके मूल कारण त्रिगुण की साम्यावस्था हो जाती है।

प्रत्यय प्रख्या और प्रवृत्ति स्वरूप है, ग्रतः प्रत्यय संस्कार का ग्रर्थ है ज्ञान ग्रीर चेष्टा का संस्कार । ग्रतः व्युत्यान का ग्रर्थ, कोई ज्ञान ग्रीर उसकी उत्थान रूप चेष्टा । प्रत्यय के रहते जैसे चित्त प्रत्यय वा परिदृष्टि धर्म के रूप में रहता है वैसे ही प्रत्यय का निरोध होने पर चित्त संस्कारगत होकर रहता है । प्रत्यय तथा संस्कार दोनों ही त्रेगुिए। चित्तभाव है । उनमें परिदृष्ट को प्रत्यय ग्रीर ग्रपरिदृष्ट को संस्कार कहते हैं ।

क्या विना प्रत्यय के संस्कार रह सकता है—ऐसे प्रश्न का यथार्थ ग्रथं है परिदृष्ट भाव के विना केवल ग्रपरिदृष्ट भाव से क्या चित्त रह सकता है ? इसका उत्तर है हाँ, निरोध की कुशलता से वह हो सकता है । 'मैं कुछ नहीं जानूँगा'—समाधि के बल से ऐसे निरोध प्रयत्न के द्वारा यदि विषय न जाना जाय तो विषय ग्रही नृत्व भी (मैं विषय का ग्रहीता हूँ इस प्रकार का भाव भी) रुद्ध हो जायगा । ऐसे निरोध का यदि भंग हो जाय तो प्रत्ययोत्थान का चेष्टारूप संस्कार था, इसके द्वारा भंग हुग्रा, ऐसा कहना होगा । ग्रतएव उस समय चित्त संस्कारगत रहता है ऐसा कहा जाता है । प्रत्यय तथा संस्कार एक ही वस्तु के दो पहलू हैं । एक पहलू देखने से इसका ग्रारिदृष्ट होता है, ग्रांखं मूँ देने पर ग्रथ्गित निरोधावस्था में दोनों ही ग्रपरिदृष्ट होते हैं । (चित्त केवल संस्कार वा संस्कार शेष रहता है) तब परिदृष्ट (प्रत्यय) कुछ नहीं रहता है ।

निरोध के समय सम्यक् चित्तकार्य-रोध होने पर शरीर मन और इन्द्रियों के कार्य भी सम्यक् अवरुद्ध हो जायेंगे। शरीर रुद्ध हो जाने पर भी अनेक समय इन्द्रिय कार्य (अलीकिक दृष्टि आदि) रह सकते हैं, और मन स्तब्ध होने पर भी शरीर के कार्य श्वास-प्रश्वास, रक्त का आवागमन तथा परिपाक आदि हो सकते हैं। निरोध होने पर इन कार्यों का अस्तित्व-भान नहीं रहेगा। जो आदमी प्रकृति विशेष का है उसका मन स्तब्ध होने पर कुछ ही ज्ञान नहीं रहता, उसमें उस आदमी की अनुभूति की भाषा निरोध लक्षरण के समान हो सकती है किन्तु वह प्रबल तामस भाव है। वयोंकि शरीर चलते रहने से वह चित्त

से ही परि-चालित होता है, निरुद्ध चित्त से शरीर परिचालित नहीं हो सकता है। निरोधकाल में समस्त यांत्रिक किया—जानेन्द्रिय, कमन्द्रिय थ्रौर हुन्पिडादि प्राएगेन्द्रियों की किया—रद्ध होगी, कारएग, मैंपन ही उन यंत्रों की संहत्यकारिता का मूल केन्द्र तथा प्रयोक्ता होता है। अतः निरोध के बाह्य लक्षरण हैं, सर्व प्रथम शरीरिक त्रिया-समूह का अदरोध। स्वेच्छा से स्वच्छा-पूर्वक शरीर-निरोध न कर सकने पर कोई भी योग की निरोध-प्रयस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरा, आभ्यंतर लक्षरण हैं शब्दादि इन्द्रिय विषयों का रोध। ग्रहरण ग्रौर ग्रहीता की उपलब्धि न होने पर इनका सम्यक् रोध नहीं होता है। शतरीर-किया तथा इन्द्रिय-किया को रद्ध करके ग्रहीतृभाव में स्थित करने से ग्रौर उसमें समाहित होने से ही निरोध-वेग वा सर्वक्रियाक्त्यता के वेग के द्वारा चित को निरुद्ध या प्रदाराना ग्राप्य कराई जा सकती है। अत्रव्य समाधितिद्धि के बिना निरोध नहीं हो सकता है। समाधितिद्धि होने से योगी किसी भी विषय पर समाहित हो सकते हैं कारएग, समाधि मन का स्वेच्छायत्त वल विशेष होता है, एक विषय में समाधि हो सकती है श्रन्य विषय में नहीं—ऐसा नहीं कहा जा सकता। हुए में समाहित हो सकते पर रस में भी समाहित हुगा जा सकता है।

यथार्थं निरोधकाल में मन के साथ शरीर के समस्त यंत्र प्रवश्य ही कियाहीन होंगे। यदि ऐसा न हो ग्रीर केवल मन का स्तव्यीभाव ही हो तो सुपुष्ति वा में द्विशेष होगा। शरीर के यंत्रसमूह की त्रिया जब ग्रह्मितामूलक है तब निरोध में उसकी समस्त किया का ग्रवरोध ग्रावश्यक है। निरोधकाल में जो संस्कार रहता है उस संस्कार के ग्राधाररूप सब शारीरिक धातु यांत्रिक किया के ग्रभाव से स्तम्भित प्राण् (Suspended & imation) ग्रवस्था में रहते हैं। सात्त्विकभाव पूर्वक या सम्पूर्ण शरीर में ग्रानन्द बोध पूर्वक ग्रायासहीनता या निष्क्रियता (Restitutionss) ले करके रुद्ध होने के कारण सब धातुएँ विरकाल ग्रविकृत भाव से रहती हैं। हठयोगी इसका उदाहरण होते हैं। निरोध भंग होने पर शरीर में यांत्रिक किया लौट ग्राने से धातु समूह भी पूर्वन्त् हो जाता है।

इस प्रकार से स्वेच्छापूर्वक रागाधि-चल के सहारे से शरीर, इन्द्रिय तथा मन का ('मैंपन' का भी) रोध ही निरोध समाधि होती है। इस निर्वीज रामाधि के असंप्रज्ञात और भव-प्रत्यय-रूप जो भेद हैं उनकी व्याख्या अगले सूत्र में देखिए।

प्रकृति विशेष के व्यक्तियों के चित्त सहज ही स्तब्ध हो जाते हैं। उस समय उन्हें . कोई भी परिदृष्ट ज्ञान नहीं रहता। किन्तु श्वास प्रश्वास ग्रादि शारीर किया - चलती रहती है सुतरां निद्रा-वस्था के समान तामस प्रत्यय रहता है। वे योगशास्त्र में सुशिक्षित न होने से भ्रांति वश यह सोचते हैं कि हमारो 'निर्विकल्प' निरोध भ्रादि समाधि हो जा चुकी है। (१—३०(१) देखिए)।

भाष्यम् स खल्वयं द्विविधः, उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च, तत्र उपायप्रत्ययो योगिनाम्भवति—

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥ १६ ॥

बिदेहानां देवानां भवप्रत्ययः, तेहि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन (मात्रोपभोगेन इति-

पाठन्तरम्) चित्तेन कैवल्यपदिमवान्भवन्तः स्वसंस्कारिवपाकं तथाजातीयकमितवाहयन्ति, तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतिस प्रकृतिलीने कैवल्यपदिववानुभवंति यावन्न पुनरावर्तते ग्रिधिकारविज्ञाचत्तिमिति ॥ १६ ॥

भाष्यानुबार्—वह निर्वीज समाधि द्विविध है—उपायप्रत्यय ग्रौर भवप्रत्यय (१) उनमें योगियों का उपाय प्रत्यय, तथा—

१६-विदेहलीन एवं प्रकृतिलीनों का भवप्रत्यय होता है।।

विदेह—(२)देवताग्रों का (पद) भवप्रत्यय होता है; वे स्वकीय जाति के धर्मभूतः (निरुद्ध वा ग्रवृत्तिक) संस्कारगत चित्त द्वारा कैवल्य जैसी ग्रवस्था ग्रनुभव करके उसीं प्रकार के सब संस्कार का विवाक या फल भूगेते हैं। वैसे ही प्रकृतिलीन पुरुष (३) ग्रयनी साधिकार-चित्त (४) प्रकृति में लीन होने के वाद कैवल्य की भाँति पद ग्रमुभव करते हैं, जब तक कि ग्रधिकार वश उनके चित पुनरावर्तित नहों।

टीका---१६ । (१) उपाय प्रत्यय = (१।२० सूत्र में देखिए ) विवेक के साधक श्रद्धादि उपाय जिस के प्रत्यय वा कारएा हैं। भवप्रत्यय शब्द का भव शब्द बहुत प्रयौं में व्याख्यात हुन्ना है। मिथा के मत में भव अविद्या है; भोजराज के मत में भव संसार है; भिक्षु के मत में भव जन्म है। प्राचीन बौद्ध शास्त्र में है 'भव पच्चया जाति' ग्रर्थात् जन्म का निर्वर्तक (साधक) कारएा भव है। वास्तव में ये सब ग्रर्थ ग्रांशिक सत्य हैं। ग्रविद्या के स्थान में भवशब्द प्रयोग करने का ग्रवश्य ही कुछ कारए। है; ग्रतः भव केवल ग्रविद्या नहीं है। सम्यक् रूप से जो नष्ट न हुन्ना हो ग्रथवा जो सूक्ष्म ग्रविद्या मूलक संस्कार हो—जिससे विदेहादियों का जन्म वा ग्रभिव्यक्ति सिद्ध होती है—वही भव होता है। पूर्व संस्कारवश म्रात्म भाव की जो उत्पत्ति ग्रीर ग्रविञ्छन्न काल तक स्थिति ग्रीर तदनु विनाश है, वही जन्म **है** । विदेहों का तथा प्रकृतिलीनों का पद भी इसलिये जन्म होता है । भाष्यकार कहते हैं कि स्वसंस्कार के उपयोग रो उनके उसी उसी पद को प्राप्ति घटती है। सांख्य सूत्र में है प्रकृतिलीनों का पुनरावर्तन ड्वे हुए के पुनरत्थान के समान होता है। अतएव जन्म का हेतुभूत ग्रविद्यामूलक संस्कार ही अब है। उस विदेहादि जन्म का कारण क्या है? प्रकृति श्रीर विकृति से ग्रात्मा की पृथक् उपलिध न करना ही अर्थार् अविद्या ही उसका कारण है। समाधिसंस्कार के बल से वे इन अवस्थाओं को पाते हैं। अतएव सूक्ष्म अविद्यामूलक, जन्म का हेत् जो संस्कार है वह विदेहा दियों का भव हुआ। सूक्ष्म अविद्या का अर्थ है जो श्रसमाहितों की श्रविद्या जैसी स्थूल नहीं है श्रीर जो विवेक साक्षात्कार द्वारा सम्यक् नष्ट नहीं हुई है। साधारण जीव का भव होता है क्लिष्ट कर्माशयरूप ग्रक्षीणीभूत ग्रविद्यामूलक संस्कार।

१६—(२) जिदेह-देव या थिदेहलीनदेव । इस विषय में भी व्याख्याकारों का मत-भेद देखा जाता है । भोजराज कहते हैं "सानंद समाधि में (ग्रहण समापित में ) जो धृति के साथ प्रधान तथा पृष्पतत्व का साक्षात्कार नहीं किया करते वे देहाहंकार से शून्य होने के कारण विदेह पद याच्य होते हैं ।" मिश्र कहते हैं "भूत तथा इन्द्रियों में से किसी एक को ग्रात्मस्वरूप जानकर उसकी उपासना के संस्कार द्वारा देहांत के पश्चात् जो उपास्य में लीन होते हैं वे विदेह हैं ।" यह स्पष्ट नहीं, क्योंकि भूत की ग्रात्मभाव से उपासना करके भूत में लीन होने से उन्हें निर्वीज समाधि कैसे हो सकती हैं ? विज्ञानिभिक्षु विभूतिपाद के ४३ वें सूत्र के अनुसार ''शरीर-तिरनेक्ष जो बुद्धिवृत्ति है उससे युक्त महादादि देवताएँ विदेह हैं।'' यह कल्पित अर्थ है।

फलतः व्याख्याकारों ने एक विषय पर ध्यान नहीं दिया है। सूत्रकार ग्रीर भाष्यकार कहते हैं कि विदेहों की निर्वीज समाधि होती है। सानन्द समाधिमात्र ही निर्वीज नहीं होती। सानन्दसिद्ध शरीरपात के बाद लोक विशेष में उत्पन्न हो कर ध्यानसुख भोग कर सकते हैं। विदेह ग्रीर प्रकृतिलीन किसी लोक के ग्रंतर्गत नहीं होते हैं। (३—-२६ सूत्र-का भाष्य देखिये)

श्रौर भूतों में समापन्नचित कभी निर्वीज नहीं हो सकता है। इस विषय का प्रकृत सिद्धांत यही हैं:—स्थूल ग्रहण में समापन्न योगी किपय त्याग से ग्रानन्द पा कर यदि विषय त्याग को ही परम पद मानें ॐ तथा शब्दादि-ग्राह्म-विषय में पिरागयुक्त हो कर उनका (शब्दादि ज्ञान का) अत्यंत निरोध करें तो उस समय विषयसंयोग का श्रभाव होने के कारण करणवर्ग लीन हो जायगा, क्योंकि विषयों के बिना करणगण एक मुहूर्त भी व्यक्त नहीं रह सकते। वे ऐसा विषय ग्रहण-रोध या क्लेशहीन संस्कार-संचय करके देहांत में विलीन-करण होकर निर्वीज समाधि को प्राप्त करते हैं और संस्कार बल के ग्रनुसार श्रवच्छिन्न काल तक कैवल्य जैसी श्रवस्था अनुभव करते हैं। वे ही विदेह-देव होते हैं। पुनः जो योगी लोग सम्यक् विषयनिरोध का प्रयत्न न कर ग्रानन्दमय सालंबन ग्रहणतत्त्वध्यान में ही तृष्त रहते हैं, वे देहान्त होने पर यथायोग्य लोकों में उत्पन्न होकर दिव्य ग्रायुक्ताल तक इस ध्यान सुख को भोगते हैं। (३—२६ द्रष्टव्य)।

परमपुरुषतत्त्व का साक्षात्कार न होने के कारएा विदेह देवतास्रों का "श्रदर्शन" बीज रह जाता है। उसी से वे फिर लौटते हैं स्रौर शास्वती शांति नहीं पाते।

१६—(३) प्रकृतिलय । 'वैराग्यात्प्रकृतिलयः' इत्यादि सांख्यकारिका के (४५संख्यक) भाष्य में श्राचार्य गौड़पाद जी कहते हैं 'जिनको वैराग्य है, किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं है वे

क्ष इठयोग प्रणाली से जो अवस्था होती है वह भी विदेह के समान है। हठयोग प्रक्रिया में खड्डान, जालन्वर तथा मृल इन तोन बन्ध और खेचरी मुद्रा के द्वारा प्राणों का रोध करना पड़ता है। दीर्घकाल [ २।३ महीने ] तक रोध करना हो तो नेति, धौति, कपालभाति आदि के द्वारा शरीर शोधन पूर्वक 'हलचल' से अन्त्र परिष्कार करना पड़ता है। अधिक जल पीकर अन्त्र के भीतर चला करके अन्त्र को धोना हो 'हलचल' कहाता है। परचात् भावना विशेष के साथ कुन्डली को दशवें द्वार पर या भिस्तिष्क के कपर उठाकर रोकना पड़ता है। उस से शरीर काष्ठवत हो जाता है श्रीर चिंता-यन्त्र-मस्तिष्क प्रकार विशेष से रुद्ध हो जाने से चिंता या चित्तवृत्ति रुक जाती है और निरोध के समान विदेह [ शरीर के सम्यक् रोध का कारण ]-अवस्था की प्राप्ति होती है। चित्तरीध होने पर दु:ख नहीं रहता अतः यह मोच जैसी अवस्था होती है। किन्तु स्मति प्रज्ञादि पूर्वक संस्कार चय तथा तत्वसाचान् न होने के कारण यह प्रकृत कैंवल्य नहीं है। यह देखा भी जाता है कि समाधि सिद्धिजनित ज्ञानशक्ति तथा निवृत्ति का जो ज्यकर्ष होता है वह इनको नहीं होता। हरिदास योगी तीन मास तक ऐसी "समाधि" के [यह प्रकृत समाधि है ] पश्चात् माथे में गरम रोटो की सेंक से वाह्य ज्ञान पाकर प्हिले ही रणजित् सिंह जी से बोले, "क्या अब आप मेरा विश्वास करते हैं ?" खेचरी आहि सिद्ध करने पर स्मति के द्वारा एकाग्रभूमि साधन का उपदेश हैं ! जैसे योगतारावली में कहा है — "पश्यनुदासीन दशा प्रपंच संकल्पमुनमूलय सार्वधानः" [ आगामी सूत्र देखिए ]। वही स्मृति साधन श्रीर समाधि एकाश्रभूमि संस्कारत्त्रय श्रीर संप्रज्ञान का उपाद है जिसके द्वारा प्रकृत योगियों का उपाय-प्रत्यय निरोध सिद्ध होता है।

श्रज्ञान के कारण मृत्यु के बाद प्रधान, बुद्धि, श्रहंकार तथा पंचतन्मात्र इन श्रष्टप्रकृतियों से किसी एक में लीन होते हैं।" इस सूत्र में कहे हुए प्रकृतिलय, प्रधान या मूला प्रकृति में लय ऐसा समभना चाहिये। इसका कारण यह है कि इसी में चित्त लय पाता है या निर्वीज समाधि होती है। श्रन्य प्रकृति में लीन होने से वैसे चित्त-लय होने की संभावना नहीं है। कारण के साथ श्रविभाग-प्राप्ति लय कहाती है। कार्य ही कारण में लय पाता है; कारण कार्य में लय नहीं पाता। 'तन्मात्र तत्त्व में कोई योगी लीन हुश्रा' ऐसा कहने से क्या समभा जायगा? यही कि योगी का चित्त तन्मात्र में लीन हुश्रा। पर योगी के चित्त का कारण तन्मात्र तत्त्व नहीं है। श्रतः योगी का चित्त कभी तन्मात्र में लीन नहीं हो सकता है। इसलिये योगी तन्मात्र में लीन होता है यह कहना यथार्थ नहीं परन्तु उसमें तन्मय होते हैं, यही कहना ठीक होगा।

परन्तु भूततत्त्व में वैराग्य होने का ग्रर्थ है भूततत्त्वज्ञान का तन्मात्रतत्वज्ञान में परिगातं होना । तब योगी की ग्रवस्था स्वरूपशून्य सी ग्रात्म-विस्मृत-सी होकर तन्मात्रतत्त्व ही ध्यान गोचर रहता है । ग्रतः यह सालंबन समाधि हुई । ग्रतएव केवल प्रधान में लय ही सूत्र तथा भाष्य में उक्त प्रकृतिलय होता है यह समभना होगा । जब तत्त्वज्ञानहीन शून्यवत् समाधि ग्रधिगत होती है, परन्तु परम पृष्ण तत्त्व का साक्षात्कार न करने पर उसे ही चरम गित जान कर ग्रौर ग्रंतर्मुख हो कर वशीकार वैराग्य द्वारा विषय वियोग का कारण ग्रंतः करण लीन हो जाय, तब प्रकृतिलय सिद्ध होता है ।

इस प्रकार प्रकृतिलयादि-पद पर वायुपुरागा में ऐसी उनित है :—"दशमन्वन्ताणीहै तिष्ठन्तीन्द्रियम्वितकाः । भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रान्त्वाभिमानिकाः । बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । पूर्णंशतसहस्रन्तु तिष्ठन्त्यव्यक्तींचतकाः । पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालं संख्या न विद्यते ॥"

१६—(४) विवेकस्याति होने पर चित्त का ग्रिधिकार समाप्त हो जाता है। ग्रिथीत् उसी से चित्त की विषय प्रवृत्ति या व्यक्तावस्था का बीज सम्यक् दग्ध हो जाता है। ग्रिधिकारसमाप्ति का दूसरा नाम चरितार्थता है। भोग ग्रीर प्रपर्वर्ग-रूप पुरुषार्थ इससे सम्यक् चरित या निर्वर्तित या निष्पन्न या समाप्त होता है। विवेक स्थाति न होने से ग्रिधिकार नहीं समाप्त होता, ग्रतएव चित्त प्राकृतिक नियम से ग्रावर्तित होता है।

# श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञा पूर्वेक इतरेपाम् ॥ २०॥

भाष्यम् उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति, तस्य हि श्रद्धधानस्य विवेकार्थिनः बोर्यमुपजायते, समुपजात वीर्यस्य स्मृतिरूपतिष्ठते, स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते, समाहितचितस्य प्रज्ञाविवेक उपा वर्तते, येन यथावद् वस्तु जानाति, तदभ्यासात् तद्विषयाच्च वैराग्याद् ग्रसंप्रज्ञातः समाधि भैवति ।। २०॥

२०— (जिनको उपाय प्रत्यय है उनको) श्रद्धा, बीर्थ, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा इन सब उपायों के द्वारा असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है।

भाष्यानुवाद — योगियों को उपाय प्रत्यय ( ग्रसंप्रज्ञात समाधि ) होता है। श्रद्धा चित्त का संप्रसाद है (१), वह योगी को कल्याणी माँ के समान पालती है। इस प्रकार श्रद्धायुक्त विवेकार्थी के वीर्य (२) होता है। वीर्यवान् की स्मृति उपस्थित होती है (३)। स्मृति की उपस्थित से चित्त ग्रनाकुल होकर समाहित होता है (४)। समाहित चित्त में प्रज्ञा विवेक या विशिष्टता उत्प्रन्न होती है। विवेक से (योगी) वस्तु का यथार्थज्ञान करते हैं। विवेक के ग्रभ्यास से तथा उसके (उस चित्त के) विषय वैराग्य से ग्रसंप्रज्ञात समाधि (५) उत्पन्न होती है।

टीका—२०—(१) श्रद्धा = चित्त की संप्रसाद या अभिरुचिमती निश्चय वृत्ति । "श्रत् सत्यं घोयते ग्रस्याम् इति श्रद्धा" (यास्क-निरुचत) । गीता में कहा है "श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । श्रुति में कहा है "तपः श्रद्धे ये ह्युपवसंत्यरण्ये" (मृण्डक) इत्यादि । शास्त्र ग्रौर गुरु से लब्ध ज्ञान बहुत व्यक्तियों की ग्रात्पृवय-निवृत्ति करता है । ऐसे ग्रौत्सुक्य-वश होकर जो जाना जाता है वह श्रद्धा नहीं होती । जिस जानने के साथ चित्त का संप्रसाद रहता है वही श्रद्धा होती है । श्रद्धा भाव रहने से लगातार श्रद्धेय विषयों के गुरासमूह के ग्राविष्कार द्वारा प्रीति ग्रौर ग्रासिवत बढ़ती रहती है ।

२०—(२) उत्साह या बल का नाम वीर्य है। चित्त के क्लांत होने पर या विष-यान्तर में दौड़ने पर, जिस बल के द्वारा उसे पुनः साधन की ग्रीर लौटाया जाता है वही बीर्य होता है। श्रद्धा रहने पर भी वीर्य होता है। जैसे कष्टपूर्वक भारी बोभ उठाते-उठाते कसरती उसमें कुशल हो जाता है, वैसे ही जी-जान से ग्रालस्य-त्याग ग्रीर मन की स्थिरता का ग्रभ्यास करते करते वीर्य उन्मुक्त हो जाता है। 'विवेकार्थी का' इस शब्द से विवेक विषय में श्रद्धा वीर्य ग्रादि ही कैवल्य के उपाय स्वष्ट्रंग कहे गए हैं। दूसरे विषयों में श्रद्धादि रह सकते हैं किन्तु ऐसा होने पर भी योग या कैवल्य सिद्धि नहीं होती।

२०—(३) स्मृति। यही प्रधान साधन है। अनुभूत ध्येय भाव का बारम्बार यथावत् अनुभव करते रहना तथा उसका 'जो मैं अनुभव कर रहा हूँ और करूँगा' इसका भी अनुभव करते रहना स्मृति साधन होता है। स्मृति साधित होने से स्मृति का उपस्थान होता है। स्मृति एकाअभूमि का एकमात्र साधन है। सर्वदा के लिए स्मृति उपस्थित होने से ही एकाअभूमि सिद्ध होती है।

ईश्वर श्रौर तत्वसमूह ध्येय विषय होते हैं। स्मृति भी उसका श्रवलम्बन कर साधन योग्य होती है। ईश्वर विषयक स्मृति साधन इस प्रकार होता है—प्रग् वतथा ईश्वर के वाचक-वाच्य सम्बन्ध का स्मृत्यभ्यास कर चुकने पर जब प्रग् उच्चारित ( मन ही मन वा व्यक्तभाव से ) होने से क्लेशादि-शून्य ईश्वरभाव मन में श्राता है, तब वाच्य-वाचक की स्मृति सुस्थिर होती है। इसकी सिद्धि होने पर ईश्वर को हृदयाकाश में श्रथवा श्रात्मा में स्थित जानकर वाचक शब्द जपपूर्वक स्मर्ग करते रहना एवं उसको जो स्मर्ग कर रहे हो श्रौर करते रहोगे, इसको स्मर्ग में रखना। पहले पहल एक पद के द्वारा स्मर्ग अभ्यास न करके वाक्यमय मंत्र के द्वारा स्मर्ग श्रभ्यास करना उचित है।

इस प्रकार भूततत्त्व, तन्मात्रतत्त्व, इन्द्रियतत्त्व, श्रहंकारतत्त्व तथा बुद्धितत्त्व इन तत्त्व-

संमूह के स्वरूप लक्षगों के अनुसार तद्गत भावों को चित्त में उदित करके स्मृति साधन करना पड़ता है। विवेक-स्मृति ही मुख्य साधन है। चित्त मानों प्रहरी बनकर उसमें किसी प्रकार संकल्प नहीं घुसने दूँगा तथा केवल ग्रह्ममाग्ग विषय का द्रष्टस्वरूप होकर रहूँगा, इस प्रकार का स्मृति साधन श्रानुव्यवसायिक होता है। यह चित्तप्रसाद या सत्वशुद्ध-प्राप्ति का मुख्य उपाय है। योगतारावली में कहा है—'पश्यन्नुदासीनदृशा प्रपंचं संकल्पमुन्मूलय सावधानः।' यही श्रेष्ठ स्मृति साधन है।

स्मृति साधन के सिवा बोधपदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती। स्मृति सभी चेष्टाभ्रों हारा सदा साध्य होती है। गमन, उपवेशन, शयन सब श्रवस्थाग्रों में स्मृति-साधन हो सकता है। कोई भी काम करते समय पारमार्थिक ध्येय-विषय मन में भली भाँति जागरूक रखना चाहिए जिससे वह मन से न हट जाय। इस प्रकार सावधान होकर काम करना ही "योगयुवत कर्म" कहा जाता है। तैल पूर्ण वर्त्तन लेकर के सीढ़ी पर चढ़ने जैसा यह योगयुक्त कर्म होता।

ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मानसिक चिंता म इतने लीन रहते हैं कि वाह्य विषय को लक्ष्य नहीं बनाते। इनके सामने कुछ भी घटना घटे, ये अपनी चिंताओं में इतने मग्न रहते हैं कि उसपर घ्यान ही नहीं दे पाते हैं। पागल और नशेबाज लोग भी प्रायः इसी प्रकार "एकाग्र" होते हैं। यह यथार्थ एकाग्रता नहीं है और समाधि की भी सम्यक् विरोधी अवस्था है। इनको समाधि-साधक स्मृति कभी नहीं होती। ये मूढ़ या आत्म विस्मृत होकर चिंता की धारा पर चलते रहते हैं। अपने चित्त-विक्षेप को समक्ष नहीं पाते हैं।

स्मृतिसाधन काल में, चित्त में जो भाव उठते हैं वे सर्वदा अनुभूत होने चाहिये एवं विक्षिप्त-भाव को त्याग कर अविक्षिप्त या संकल्पहीन भाव को स्मृतिगोचर रखना चाहिये। यही वास्तविक सत्त्वशुद्धि का या ज्ञान प्रसाद का उपाय है। यह स्मृति प्रबल होने पर अर्थात् जब आ्रात्म विस्मृति और नहीं होती तब उस आत्मस्मृतिमात्र में डूब कर जो समाधि होती है वही प्रकृत संप्रज्ञान योग होता है।

स्मृतिरक्षा के लिये संप्रजन्य की श्रावश्यकता है। संप्रजन्य का साधन करते हुए जब सतर्कता सहज हो जाती है तब ही स्मृति उपस्थित रहती है। 'योगकारिका' का स्मृति लक्षरा में "वर्त्ता श्रहं स्मरिष्यश्चं स्मराणि ध्येयिमत्यिप' इसमें—

#### ' "वर्ता ग्रहं स्मरिष्यन् = संप्रजन्य है तथा 'स्मराणि ध्येयम्' = स्मृति ।

बौद्ध शास्त्र में भी इसी स्मृति की प्रधानता ली गयी है। वे भी कहते हैं कि स्मृति श्रौर संप्रजन्य (योगशास्त्र के सम्प्रज्ञान के साथ सादृश्य है) के बिना चित्त का ज्ञानपूर्वक रोध नहीं होता है। संप्रजन्य का लक्षरण है—

#### "एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम् । यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहुः ॥" बोधिचर्यावतार ४।१० द

श्रयात् शरीर की तथा चित्त की जब जैसी श्रवस्था होती है उसकी प्रतिक्षणा प्रत्य-वेक्षा का नाम ही संप्रजन्य होता है। इससे श्रात्मिविस्मृति नष्ट होती एवं चित्त का श्रिति सूक्ष्म विक्षेप भी मालूम पड़ता श्रीर उसे रोकने की शक्ति होती है। श्रीर भी तत्वज्ञान में विशेष करके श्राध्यात्मिक तत्वज्ञान में समापन्न होने की सामर्थ्य होती है। शंका हो सकती है कि चित्तेन्द्रिय म पहुँचे हुए विषय को देखते जाना एकाग्रता नहीं; किन्तु ग्रनेकाग्रता है— वास्तव में ग्राह्म विषय में ग्रनेकाग्रता होने पर भी वह ग्रह्गा विषय पर एकाग्र होती है। कारण 'मैं ग्रात्मस्मृतिमान् हूँ तथा रहूँगा' ऐसी ग्रह्गाकारा बुद्धि उसमें एक ही रहती है। यही एकाग्रता ही मुख्य एकाग्रता है, इसकी सिद्धि होने पर ग्राह्म की एकाग्रता सहज हो जाती है। केवल ग्राह्म की एकाग्रता से प्रतिसंवेतृ संबन्ध की एकाग्रता नहीं भी ग्रा सकती है।

जो ग्रपने मन से हँसते हैं, रोते हैं, बरबराते हैं, ग्रंगभंगी करते हैं ऐसे 'एकाग्र' वा वाह्य-ज्ञान से छुटे हूए मूढ़ व्यक्तियों के लिए स्मृति ग्रीर संप्रज्ञानसाधन ग्रसाध्य है। यह भली भाँति स्मरण रखना है। सदा सप्रतिभ रहना ही स्मृति का साधन होता है।

इस प्रकार के साधन के समय योगी लोग वाह्यज्ञान हीन नहीं होते हैं, किन्तु संकल्पहीन चित्त के द्वारा उपस्थित विषयों को देखते जाते हैं। चित्त इत्यादि में जो विषय उपस्थित होते हैं वे उनके द्वारा अलक्षित नहीं होते (कारण, इनका अलक्षित होना और मोह वश अपने को भूलना एक ही बात हैं)। इस प्रकार साधन के समय वाह्य शब्दादि प्रतिकूंल नहीं होते हैं। इन्द्रियादि के द्वारा जो सब प्रभाव आत्मभाव के ऊपर पड़ते हैं वे उन सबको देखते जाते हैं। उनको द्रष्टा के समान न देख सकना ही आत्मविस्मृति या मोह है।

इस प्रकार चित्त सत्व शुद्ध होने पर इन्द्रियादि जब स्थिर या पिंडीभूत होते हैं तब वाह्य-विषय आत्मभाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इस अवस्था में विषय ध्यान का अभाव आत्मिवस्मृति नहीं विषयहीन आत्मस्मृति वा प्रकृत संप्रज्ञात योग तथा प्रकृत समाधि होती है। वह आत्मस्मृति जितनी सूक्ष्म और शुद्ध होगी उतना ही सूक्ष्मतत्व का धियाम होगा। विवेक ही इस आत्मज्ञान की सीमा है।

प्रवल विक्षिप्त चिंता में पड़कर वाह्य विषय पर ध्यान न देना और इस प्रकार इन्द्रियों को पिंडीभूत करके ज्ञान तथा इच्छा से विषय-प्रहरण का रोध करना, इन दो भ्रवस्थाओं के भेद साधकों को भली भाँति समभ लेना चाहिये। (स्मृतिसाधन की व्याख्या 'ज्ञान योग' प्रकरण में देखिए)

स्वेच्छापूर्वक केवल वाह्येन्द्रिय रुद्ध करके विषयग्रहिंग्-रोध करने से ही चित्तरोध नहीं होता। उस समय भी चित्त विषय धारा में तैर सकता है। ग्रात्मस्मृति के द्वारा तब भी चित्त की प्रत्यवेक्षा करके उसे ग्रमल ग्रीर संकल्पशून्य करना पड़ता है। तदनु चित्त को भी पिंडीभूत करके रोध करने पर सम्यक् चित्तरोध होता है।

परन्तु इस प्रकार सम्यक् चित्तरोध वा निरोध समाधि होने पर भी सफलता नहीं मिल सकती । पूर्वोक्त भवप्रत्यय-निरोध ही वास्तविक निरोध है । चित्त ग्रात्मभाव के प्रति-संवेत्ता दृष्ट पुरुष की स्मृति (ग्रर्थात् विवेक ज्ञान) प्राप्त कर जो सम्यक् निरोध होता है बही कैवल्य मोक्ष का निरोध है।

२०—(४)श्रद्धा से वीरत्व होता है। जिनकी जिस विषय में श्रच्छी श्रद्धा नहीं रहती, वे उस विषय में वीरत्व नहीं कर सकते हैं। वीरत्व श्रथवा बार-बार कष्ट सहन पूर्वक चित्त को एकाग्र करते करते चित्त में स्मृति होती है। स्मृति ध्रुवा या श्रचला होने से समाधि होती है। समाधि से प्रज्ञालाभ श्रीर प्रज्ञा के द्वारा हेय पदार्थ का यथार्थ ज्ञान

(स्रथित वियोग) होकर निर्विकार दृष्ट पुरुष में स्थिति या कैंवल्यसिद्धि होती है। ये मोक्ष के उपाय हैं। कोई किसी भी मार्ग पर चले, इस साधारण उपाय को छोड़ने की शक्ति किसी को भी नहीं है। श्रुति भी कहती है, 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्योंलगात्। एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष स्नात्मा विशते ब्रह्मधाम ॥' स्रथीत् बल (वीरत्व) स्रप्रमाद (स्मृति) तथा संन्यास युक्त ज्ञान (वैराग्ययुक्त प्रज्ञा) इन सब उपायों के द्वारा जो प्रयत्न वा स्रभ्यास करते हैं उनकी स्नात्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होती है। (मुण्डक)।

बृद्धदेव भी कहते हैं—(धम्मपद में) शील, श्रद्धा, वीरत्व, स्मृति, समाधि ग्रौर धर्म विनिश्चय (प्रज्ञा) इन सब उपायों द्वारा समस्त दुःख का उपशम होता है।

२०—(५) ग्रनात्मविषय का कर्ता, ज्ञाता तथा घर्ता ये तीन भाव, ग्रर्थात् ज्ञाता, कर्ता वा घर्ता कहने से साधारएगतः हृदय में जो उपलब्धि होती है वही महान् ग्रात्मा है। बुद्धिरूप ग्रात्मभाव भी पुरुष नहीं होता है यह ग्रति-स्थिर, समाधि-निर्मल चित्त द्वारा जानकर ग्रन्य-ज्ञान-रोध करके पौरुष प्रत्यय में स्थिर होने का सामर्थ्य ही विवेक या विवेक-ख्याति है। विवेक द्वारा बुद्धि निरुद्ध होती है या निरोध-समाधि होती है। विवेकज ज्ञान नामक सार्वज्ञ भी होता है। इस विवेकज ऐश्वर्य में भी विराग करके उक्त विवेकमूलक निरोध का ग्रभ्यास करते करते जब यह निरोध संस्कार बल से चित्तस्वभाव हो जाता है तब उसे ग्रसंप्रज्ञात कहा जाता है। उसमें विवेकख्प एवं दूसरे दूसरे संप्रज्ञान भी निरुद्ध होते हैं इस कारएग उसका नाम ग्रसंप्रज्ञात होता है।

भाष्यम्—ते खलु नव योगिनः मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति, तद्यथा मृदूपायः, मध्योपायः, ग्रिधिमात्रोपाय इति । तत्र मृदूपायोऽपि त्रिविधः मृदुसंवेगः, मध्यसंवेगः, तीव्रसंवेग इति । तथा मध्योपायस्तयाधिमात्रोपाय इति । तत्राधिमात्रोपायानाम्—

तीत्रसंवेगानामासनः ॥ २१ ॥

समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २१ ॥

भाष्यानुवाद्—मृदु, मध्य तथा ग्रधिमात्र भेद से वे (श्रद्धा वीरत्वादि साधन शील) योगी नौ प्रकार के हैं, जैसे—मृदूपाय, मध्योपाय ग्रौर ग्रधिमात्रोपाय । उनमें मृदूपाय भी तीन प्रकार के हैं—मृदुसंवेग, मध्यसंवेग ग्रौर ग्रधिमात्रसंवेग (१) मध्योपाय तथा ग्रधिमात्रोपाय भी ऐसे हैं । इनमें ग्रधिमात्रोपाय—

२१—तीव्रसंवेग वाले योगियों की समाधि तथा समाधि-फल ग्रासन्न होते हैं। ग्रथीत् समाधिलाभ ग्रौर समाधिफल (कैवल्य) लाभ ग्रासन्न होते हैं।

टीका—२१। (१) व्याख्याकारों ने संवेग शब्द की व्याख्या स्रतेक प्रकार की है। \*मिश्र जी कहते हैं संवेग = वैराग्य। भिक्षु जी कहते हैं—उपाय के स्रनुष्ठान में शीघ्रता। भोज़- देव बोलते हैं, िकपा का हेतुभूत दृढ़तर संस्कार । बौद्ध शास्त्रों में भी संवेग शब्द का प्रयोग ( श्रद्धादि उपाय के साथ ) है, यथा— "जैसे ग्रश्व कशाधात द्वारा भद्र होता है, वैसे तुम भी धातापी (वीर्यवान्) ग्रीर संवेगी होग्रो एवं श्रद्धादि के द्वारा भूरि दुःल नाश करों (धर्मपद १०१ १५) । वस्तुत संवेग योगिवद्या का एक प्राचीन पारिभाषिक शब्द है । इसका ग्रश्य केवल वैराग्य नहीं, िकन्तु वैराग्य मूलक साधनकार्य में कुगलता तथा तत्कृत ग्रग्रसर भाव है । भोजदेव ने इसका यथार्थ लक्षण दिया है । गितसंस्कार वा (Momentum ) भी संवेग होता है । बलवान ग्रौर क्षिप्रगति ग्रश्व जैसे दौड़ने समय गितसंस्कार-युक्त होकर शीघ्र ही ग्रभीष्ट स्थान पर जा पहुँचता है वैसे ही वैराग्यादि-संस्कारयुक्त साधक उन्मुक्तवीर्य हो कर माधनकार्य में सदा उन्नति की ग्रोर संवेग से चलता रहे तो उसे तीन्नसंवेगी कहा जाता है । विषय से विरक्त होकर 'मैं जल्द साधन करके कृतकृत्य होऊँगा' इस भाव के साथ माधन में ग्रग्नसर होना ही संवेग है । हिस्न-पगु-सं ङ्कीर्ण कानन में चलने चलने सन्व्या होने पर रास्ता तय करने के लिये कोई भयभीत पथिक जैसी शीघ्रता करता है, संसार-कानन से उद्धार पाने के लिए वैसी शीघ्रता ही योगियों का संवेग है ।

#### मृदुमध्याधिमात्रः वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ॥

भाष्यम् —मृदुतीत्रः मध्यतीत्रः त्रधिमात्रतीत्र इति, ततोऽपिविशेषः, तद् विशेषान्मृदुतीत्र-संवेगस्यासत्रः, ततो मध्यतीत्रसंवेगस्यासन्नतरस्तस्मादधिमात्रतीव्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्या सन्नतमः समाधिलाभः समाधिफलं चेति ॥ २२ ॥

२२—मृदुत्व, मध्यत्व और श्रधिमात्रत्व के हेतु से (तीत्रसंवेग सम्पन्न व्यवितयों में भी) विशेष होता है।

भाज्यानुवाद्—उनमें मृदुतीन्न, मध्यतीन्न ग्रीर ग्रिधमात्रतीत्र, ये विशेष हैं। इस विशेष के कारण मृदुतीन्नसंवेगयुक्त को समाधि ग्रीर उसका फललाभ श्रासन्न, मध्यतीन्नसंवेगयुक्त को ग्रासन्नतर ग्रीर ग्रिधमात्र-उपाय शील व्यक्ति (१) ग्रासन्नतम होते हैं।

टीका—२२। (१) श्रिधमात्रोपाय = श्रिषक प्रमाणक उपाय, यह विज्ञानिभिक्ष का मत है। श्रर्थात् सात्त्विकी श्रद्धा या जो श्रद्धा केवल समाधि साधन के मुख्य उपाय पर प्रतिष्ठित है वह समाधि साधन का श्रिधमात्रोपाय है। वीरत्व भी वैसा होता है। श्रन्य विषयों से त्यागकर जो केवल चित्तस्थैर्य करने में लगा रहता है वह श्रिधमात्रोपाय रूप वीरत्व है। तत्त्व श्रीर ईश्वर स्मृति श्रिधमात्र स्मृति हैं। सवीजों के श्रंदर संग्रज्ञात तथा निर्वीजों के श्रंदर श्रसंग्रज्ञात श्रिधमात्र होते हैं। समाधि का मुख्य फल कैवल्य के लाभ के लिये ये श्रिधमात्रीपाय हैं।

भाष्यम् — किमेतस्मादेवासन्नतमः समाधिर्भवति, श्रथास्य लाभे भवति श्रन्योऽपि किन्दिदुपायो न वेति—

ईश्वर-प्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥

प्रणिधानाद् भिनतिविशेषाद् ग्रावर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्णाति ग्रिभिध्यानमात्रेण, तदिभ-ध्यानादिप योगिन ग्रासन्नतमः समाधिलाभः फलंच भवति इति ॥२३॥

भाष्यानुवाद — इसी से ही (ग्रहीतृ-ग्रहणादि विषय में समापन्न होने के लिए तीन्न संवेगसंपन्न होने से ही) क्या समाधि ग्रासन्न होती है ग्रथवा इसकी प्राप्ति के लिए कोई दूसरा उपाय भी है या नहीं?—

२३—ईश्वर प्रिण्धान से भी समाधि ग्रासभ होती है। सू

प्रिंगिधान के द्वारा ग्रर्थात् भिवतिविशेष के द्वारा (१) ग्राविजत वा ग्रिभिमुखीकृत होकर ईश्वर ग्रिभिध्यान के द्वारा उस योगी को ग्रनुग्रह करते हैं। उनके ग्रिभिध्यान से भी (२) योगी को समाधि तथा उसका फल कैवल्यलाभ ग्रासन्न होते हैं।

टीका—२३ (१) पहिले ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य इन तीन पदार्थों के ध्यान से चित्त को एकाग्र करके एकाग्रभूमिक संप्रज्ञात योग के साधन के लिए उपदेश किया गया है। इसके ग्रातिरिक्त चित्त की एकाग्रभूमिक स्थिति प्राप्त करने के लिए जो ग्रन्य उपाय हैं उन्हें ग्रब बतलाया जा रहा है। प्रिण्धान = भिक्तिविशेष। ग्रात्मा के ग्रंदर ग्रथीत् हृदय के ग्रन्तरतम प्रदेश में ग्रिग्रमलक्षणोक्त ईश्वर-सत्ता का ग्रनुभव करके ग्रात्मिविदनपूर्वक उसी पर निश्चन्त रहना भिवत का स्वरूप हैं। समस्त कार्य हृदयस्थ ईश्वर के द्वारा मानों (वास्तव में नहीं) प्रेरित होकर कर रहा हूँ ऐसा दिनरात प्रतिक्षण ग्रनुभव करना ईश्वरार्थ सर्वकर्मापंण होता है। इससे यह भिवत साधित होती है। शास्त्रों में कहा है—"कामतोऽकामतो वापि यत् करोमि शुभाशुभम्। तत्सर्वन्त्विप संन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्॥" ग्रर्थात् इच्छा से ग्रीर ग्रिनच्छा से मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उनका फल सुख तथा दुःख ग्राप ही को समर्पित करता हूँ ग्रर्थात् में सुख-दुःख नहीं चाहता हूँ ग्रीर उनसे विचलित भी नहीं होऊँगा। समस्त कर्म मानों ग्रापके ही द्वारा साधित हो रहे हैं। इस प्रकार से ग्रपने को निष्काम करके ईश्वर-स्मरण पूर्वक कर्म करना ही सूत्रोक्त साधन है। इसके द्वारा कर्तृत्वाभिमानशून्यता तथा ईश्वर संस्था सिद्ध होती है।

२३—(२) ग्रिभिष्यान । सम्यक् शरणागत भक्त की भिक्त-द्वारा ग्रिभिमुख होकर ईरवर जो "इसका ग्रिभिमत विषय सिद्ध हो", ऐसी इच्छा करते हैं यही ग्रिभिष्यान है । ईरवर जीवों के परम कल्याण—मोक्ष—के लिये ही ग्रिभिष्यान करगे, नहीं तो मायामय सांसारिक सुख की सिद्धि के लिये उनका ग्रिभिष्यान होना ठीक नहीं लगता ग्रीर उनके निकट उसकी याचनां भी उनके स्वरूप तथा परमार्थ-विषय में ग्रज्ञान ही प्रकट करती हैं । विशेषतः सांसारिक सुख प्रायः कुछ-न-कुछ पर-पीड़ा से उत्पन्न होते हैं । सांसारिक सुख-दुःख कर्म से उत्पन्न होते हैं । ईरवर-प्रिणिधानरूप कर्म से ईरवर की ग्रिभिमुखता लाभ कर उनके ग्रनुग्रह से पारमार्थिक विशेष जान पाया जाता है, यही भाष्यकार को ग्रिभिमत है । मुक्त-पुरुष-ध्यान के समान ईरवर ध्यान

करने पर भी साधारणतया चित्त समाधि-लाभ कर सकता है। समाधि-हारा प्रज्ञाप्राप्त योगी को परमार्थ सिद्ध होता है। इसमें ईश्वर के अभित्यान की अपेक्षा नहीं होती। श्रौर जो योगी लोग ईश्वर पर सब समर्पण करके उनसे ही प्रज्ञालाभार्थ निश्चितबृद्धि हैं वे ही ईश्वर के अभिध्यान-वल से उपकृत होते हैं, यही विशेच्य है।

ग्रिभिध्यान का ग्रर्थ ग्रिभिमुख में ध्यान भी होता है। ऐसे ध्यान के द्वारा ग्रिभिमुख होकर ईश्वर ग्रनुग्रह करते हैं ग्रीर इस प्रकार के ध्यान से भी (त.िश्यानात्) समाधि-सिद्धि होती है। उपनिषद् में ग्रिभिध्यान शब्द इसी ग्रर्थ में प्रयुक्त है।

भाष्यम् - ग्रथः प्रधानपुरुषव्यक्तिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति ? — क्लेशकर्म विपाक, शयैरपरामृष्टः पुरुपविशेषः ईश्वरः ॥ २४ ॥

श्रविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं विपारस्तदनुगुणा वासना श्राश्याः । ते च मनिस वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यते स हि तत्फलस्य भोक्तेति यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेन श्रपरामृष्टः स पुरुष-विशेष ईश्वरः । कैवल्यं प्राप्तास्ति संति च वहवः केविलनः, ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा कैवल्यं प्राप्ताः, ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न भावी यथा मुक्तस्य पूर्वा वन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य, यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा वन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीश्वरस्य । स तु सदैवमुक्तः सदैवेश्वर इति । योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वितक उत्कर्षः स कि सिनिमत्तः ? श्राहोस्विर्लिनिमत्त इति । तस्यशास्त्रं निमित्तम् । शास्त्रं पुनः किन्निमित्तं ? प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम् । एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वर सत्वे वर्तमानयोरनादिः संबन्धः । एतस्मात् एतद्भवित सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति ।

तच्च तस्यैश्वयं साम्यातिशयविनिर्मुक्तं, न तावव् ऐश्वर्यान्तरेण तदितिशय्यते, यदेवाितशयि स्यात्तदेव तत्स्यात्, तस्माव्पत्र काष्ठाप्राप्तिरैश्वयंस्य स ईश्वरः । न च तत्समानमैश्वयंमस्ति, कस्माव् द्वयोस्तुल्ययोरेकिस्मन् युगपत् व्याभितेऽर्थे नविमदमस्तु पुराणिमदमस्तु इत्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्यविधातादूनत्वं प्रसक्तं, द्वयोश्च तुल्ययोयुगपत् कािमतार्थप्राप्तिनिस्त्यर्थस्य विरुद्धत्वाद्। तस्मात् यस्य साम्यातिशयविनिर्मुक्तमैइवर्यं स ईश्वरः, स च पुरुषविशेष इति ॥ २४ ॥

भाष्यानुवाद—प्रधान श्रीर पुरुष से व्यतिरिक्त वे ईश्वर कौन हैं (१)? २४—क्लेश कर्म विपाक श्रीर श्राशय से श्रपरामृष्ट पुरुपविशेष ही ईश्वर हैं। सू

क्लेश ग्रविद्या इत्यादि; पुण्य ग्रीर पाप-कर्म ग्रयीत् कर्म का संस्कार; कर्म का फल ही विपाक है; तथा उस विपाक के ग्रनुरूप ( ग्रथीत् किसी एक विपाक के ग्रनुभूत होने पर उस ग्रनुभूति से उत्पन्न ग्रतः उस विपाक के ग्रनुरूप ) समस्त वासनाएँ ग्राशय हैं। ये सब मन में वर्तमान रहकर पुरुष में व्यपदिष्ट वा ग्रारोपित जान पड़ते हैं। इसी से पुरुष

इस फल के भोक्ता स्वरूप होते हैं, जैसे जय तथा पराजय समस्त योद्धा सैनिकों में वर्तमान रहकर भी सेनापित में व्यपिदष्ट होती हैं। जो इस भोग के (भोक्तुभाव के) व्यपदेश के द्वारा भी ( स्रनादिमुक्तता के कारएा ) अपरामृष्ट ( ग्रस्पृष्ट वा स्रसंयुक्त ) हैं वे पुरुष विशेष ही ईश्वर हैं। कैवल्य प्राप्त बहुत-से केवली पुरुष हैं। वे तीनों बंधन को (२) काटकर कैवल्य पा चुके हैं। ईश्वर का यह संबन्ध न भृतकाल में था न भविष्य में होगा। मुक्त पुरुष की पूर्ववन्धकोटि (३) जानी जाती है, ईश्वर की नहीं। प्रकृति-लीनों की उत्तरवन्धकोटि की संभावना है; ईश्वर की नहीं। वे सदा मुक्त ग्रीर सदा ही ईश्वर हैं। ईश्वर का यह प्रकृष्ट-बुद्धि-सत्त्वोपादान-हेतु (४) शाश्वितिक उत्कर्ष सिनिमित्त (सप्रमाराक) है या निर्निमित्तक (निष्प्रमाणक) ? उनका निमित्त या प्रमाण शास्त्र ही है। शास्त्र का क्या प्रमारा है ? प्रकृष्ट सत्त्व । ईश्वर-सत्त्व में वर्तमान इस शास्त्र तथा उत्कर्ष में ग्रनािद सम्बन्ध है (५) ग्रत: ( उक्त युक्तियों के ग्रनुसार ) यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ईश्वर श्रौर सदा ही भुवत है। उनका ऐश्वर्य साम्य श्रौर श्रतिशय से शुन्य है। (कैसे ? ·उसे स्पष्ट कर रहे हैं ) जो ग्रन्य किसी के ऐश्वर्य-द्वारा ग्रतिकांत नहीं होता है, जो सबसे बड़ा है श्रौर जो ऐश्वर्य निरित्तशय है वही ईश्वरगत है। इस कारएा जिस पुरुष में ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हो चुकी है वह भी ईश्वर है। ईश्वर के ऐश्वर्य के समान दूसरा ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि (समान ऐश्वर्यशाली दो पुरुषों के रहते) दोनों पुरुष एक ही वस्तु के विषय में एक ही काल में यदि "यह नृतन हो" तथा "यह पुरानी हो" ऐसी विपरीत कामना करें तो एक की कामना सिद्ध होने पर दूसरे की प्राकाम्य-हानि-द्वारा न्यूनता होगी। इसी प्रकार दोनों पुरुषों के तुल्य ऐश्वर्यवान् होने से परस्पर-विरोधी किसी भी ग्रभिलषित ग्रर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। ग्रतः (६) जिनका ऐश्वर्य साम्यातिशय शून्य है वे ही ईश्वर है; ग्रौर वे पुरुष-विशेष हैं।

टीका—२४। (१) ईवर प्रधानतत्त्व तथा पुरुषतत्त्व नहीं हैं, इसको भली भाँति जानना उचित है। ईवर भी प्रधान-पुरुष-द्वारा निर्मित होते हैं। वे पुरुष-विशेष हैं श्रौर उनकी ऐववरिक उपाधि प्राकृत है। वस्तुतः पुरुष से उपदृष्ट जो प्राकृत उपाधि श्रनादिकाल से निरितशय उत्कर्षयुक्त (सर्वज्ञता तथा सर्वशिक्तयुक्त) है, वही ऐववरिक उपाधि होती है। परमार्थक साधक योगी लोग केवल उस निर्मेल, न्याय-सिद्ध, ऐववरिक ग्रादर्श में स्थिरबृद्धि होकर उसके प्रशिधान में तत्पर होते हैं। (२४ वें सूत्र में ईवर का न्यायसिद्ध लक्ष्मण ग्रौर २५ वें सूत्र में प्रमाग्ण तथा २६ वें में विवरण दिया गया है)।

२४—(२) प्राकृतिक, वैकारिक और दाक्षिण ये तीन बंधन हैं। प्रकृतिलीनों को प्राकृतिक वंधन होता है। विदेहलीनों को वैकारिक बंधन, क्योंकि वे मूला प्रकृति तक नहीं जा सकते; उनके चित्त उत्थित होने पर प्रकृति-विकार में ही रह जाता है। दक्षिणादि से निष्पाद्य यज्ञादि-द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक विषय भोगियों को दाक्षिण बंधन होता है।

२४—(३) जैसे कपिलादि ऋषि पहले बद्ध थे पीछे मुक्त हुए ग्रथवा कई प्रकृति-लीन ग्रब मुक्तवत् हैं किन्तु पीछे व्यक्त उगाधि लेकर ऐश्वर्य-संयोग से बद्ध होंगे, यह जाना जाता है, वैसे ईश्वर का न वंधन है न होगा। हम भूत ग्रौर भविष्यदि जितने भी समय की कल्पना करते हैं उतने समय में जिस पुष्ष का भूत ग्रौर भावी वंधन नहीं जाना जा सकता बही ईश्वर हैं। २४—(४) प्रकृष्ट या सबकी अपेक्षा उत्तम अर्थान् निरित्तशय उत्कर्षेयुक्त । अनादि विवेकख्याति के हेतु अनादि सर्वज्ञतायुक्त और गर्वभावा शिष्ठातृत्वयुक्त सत्त्वोपादान वा उपाधियोग । अनुमान द्वारा ईश्वर की सत्तामात्र का निश्चय होता 'है, किन्तु कल्प के आदिकाल से जो ज्ञान-धर्म, प्रकाश हैं उनका विशेषज्ञान शास्त्र से होता है। किपलादि ऋषिगण् मोक्षधर्म के आदिम उपदेष्टा हैं। श्रुति है—'ऋषि प्रसूतं किपलं यस्तमग्रे ज्ञानैविभित्तं" इत्यादि अर्थात् किपल ऋषि ने भी ईश्वर से ज्ञान की प्राप्ति की है। ऋषियों से ही शास्त्र है (अवश्य यहाँ मुख्यतः मोक्ष शास्त्र ही लेना चाहिये), अतः शास्त्र भी मूलतः ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। यह सर्गपरम्परा अनादि होने के कारण "ईश्वर से शास्त्र (मोक्षविद्या) और शास्त्र से ईश्वर ज्ञान' यह निमित्तपरंपरा भी अनादि है।

२४— (५) ईश्वरिचत्त में वर्तमान जो उत्कर्ष अनादि मुक्तता या सर्वज्ञता आदि है वे ही मोक्ष शास्त्र के मूल में भी हैं। इनका निमित्त नैमितिक सम्बन्ध भी अनादि है, अर्थात् अनादि- युक्त ईश्वर जैसे हैं वैसा ही मोक्षशास्त्र भी है। यह कहना ठीक है कि ऐसे बहुत शास्त्र हैं जिनका सर्वज्ञ-ईश्वर-कृत होना तो दूर रहा, उनके निर्माता बुद्धिमान् और चित्रवान् व्यक्ति भी नहीं हैं। अतः केवल मोक्षविद्या को ही शास्त्रयण्यवास्य करना संगत है। प्रचिलत समस्त शास्त्र इस मोक्ष-विद्या का अवलंबन करके ही रचे गये हैं।

२४—(६) अर्थात् अनेक ऐश्वर्यसंपन्न पुरुष हैं; ईश्वर भी वैसे ही हैं; किन्तु ईश्वर के तुल्य या उनसे अधिक ऐश्वर्यशाली पुरुष रहने से ईवश्रत्व सिद्ध नहीं होता अतः जिनका ऐश्वर्य निरातिशयताहेतु साम्यातिशयशून्य है वे ही ईश्वर पदवाच्य हैं।

भाष्यम्--किच--

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम् ॥ २४ ॥

यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियग्रहणमल्पं बहु इति सर्वज्ञबीजम्, एति वर्द्धमानं यन्न निरित्तश्यं स सर्वज्ञः । श्रस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञवीजस्प सातिशयत्वात् परिमाण विदिति, यन्न काष्ठाप्राप्तिः ज्ञानस्य स सर्वज्ञः स च पुरुषविशेष इति । सामान्य-मात्रोपसंहारे कृतोपक्षममनुमानं न विशेषप्रतिपत्तौ समर्थमिति तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्ति-रागमतः पर्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनं ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलय-महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तम् 'श्रादिविद्वान् निर्माणचित्त-मधिष्ठाय कारुण्याद्भगवान् परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम् प्रोवाच' । इति ।। २४ ॥

भाषानुवाद---श्रौर भी

२५-उनमें सर्वज्ञ-बीज निरतिशयता है। सू

अतीत, अनागत और वर्तमान इनमें से प्रत्येक में तथा समिष्टिरूप वर्तमान (अर्थात् अतीत आदि किसी एक विषय अथवा एकत्र बहुत विषयों का) जो (किसी जीव में) अल्प (या किसी जीव में) बहुत अतीन्द्रियज्ञान देखा जाता है वही (१) , सर्वज्ञबीज अर्थात् सार्वज्ञय का अनुमापक है।

यह ज्ञान ( अल्प, अधिक और भी अधिक इस प्रकार से ) बढ़कर जिस पुरुष मैं निरतिशयता प्राप्त कर चुका है, वहीं सर्वज्ञ है। (इस विषय का न्याय इस प्रकार है)—

सर्वज्ञबीज काष्ठा प्राप्त (या निरितशय) हुआ है। सातिशयत्व हेतु; (ग्रर्थात् कमशः वर्द्धमानत्व हेतु)।

परिमारा के समान ( ग्रर्थात् परिमारा जैसे क्रमशः बढ़ते हुए निरितशय हो जाता है )।

जिन पुरुषों में इसकी काष्ठाप्राप्ति हुई है, वे ही सर्वज्ञ और पुरुष विशेष हैं।

(सर्वज्ञ पुरुष हैं, इस प्रकार) सामान्य का निश्चय करने पर अनुमान का कार्य समाप्त हो जाता है, यह विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता। ग्रतएव ईश्वर का संज्ञादि-विशेष-ज्ञान आगम से जान लेना चाहिये। उनके अपने उपकार का प्रयोजन रहने पर भी 'कल्पप्रलय-महाप्रलयों में ज्ञानधर्म के उपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूँगा' ऐसा जीवानुग्रह ही उनकी प्रवृत्ति का प्रयोजन (२) है। इस पर पंचिश्खाचार्य कहते हैं—''श्रादि विद्वान् भगवान परमिष किपल ने करूणावश निर्माणिचित्त में ग्रिधिष्ठान करके पूछते हुए श्रासुरि से तंत्र या सांख्यशास्त्र कहा था।''

टीकां—२५—(१) इसमें ईश्वर सिद्धि की ग्रनुमान-प्रगाली कही गयी है। उसे विशद करके कहा जाता है।

(क) यदि किसी अमेय पदार्थ को अंशतः या खण्डशः लिया जाय तो वे हिस्से असंख्य ही होंगे । अर्थात् अमेय ÷ मेय = असंख्य ।

. जैसे अमेय काल को मेय घंटा से भाग किया जाय तो भजन-फल भी असंख्य घंटे होंगे।

(ख) अगर किसी अमेय पदार्थ के हिस्सों को सातिशयी वा क्रमशः वर्द्धमान रूप में लिया जाय तो अंत में वह एक निरितशय वृहत् पदार्थ हो जायगा। अर्थात् उसकी उपेक्षा और अधिक की धारएगा ही नहीं हो सकती। यही निरितशय महत्व है। अतएव—

मेय भाग × असंख्य = निरित्तशय । अर्थात् असंख्य सांत पदार्थं = निरित्तशय बृहत् । जैसे कि परिमारा के भागों को एक हाथ, एक कोस, ५००० कोस इत्यादि के समान यदि बढ़ा कर लिया जाय तो अरंत में ऐसे बृहत् परिमारा पर जाना होगा जिससे और भी अधिक बड़ा परिमारा धाररा। योग्य नहीं है; वही निरित्तशय बृहत् परिमारा है ।

- (ग) हमारी ज्ञानशक्ति का मूल उपादान जो प्रकृति है वह स्रमेय पदार्थ है। बहुतेरे जीवों में स्रत्प, स्रधिक, उससे भी स्रधिक इत्यादि की भाँति जो ज्ञानशक्ति देखी जाती वे उस स्रमेय प्रधान का खंडरूप हैं। (क) में उक्तरीति के स्रनुसार स्रमेय पदार्थ के खंडरूप-समूह स्रसंख्य होंगे। स्रतः ज्ञानशक्तियाँ स्रथीत् समस्त जीव स्रसंख्य हों।
- (घ) कीड़े से मनुष्य तक जो ज्ञान शक्ति है, वह क्रमशः उत्कर्षता प्राप्त है श्रि ग्रतएव सातिशय है। किन्तु (ख)—के अनुसार जिन सब सातिशय पदार्थों का उपादान श्रमाय है वे ग्रंत में निरतिशय होते हैं।

<sup>\*</sup> सभी ज्ञान शिक्तयां त्रिगुणात्मक हैं। सत्त्व की श्रिषकता उनके उत्कर्ष का कारण है। गुणसंयोग के श्रसंख्य भेद हो सकते हैं। सत्त्व का क्रिमिक श्राधिक्य ही ज्ञानशिक समूह के क्रिमिक उत्कर्षरूप सातिश्युत्व क्षा मूल कारण होता है।

सातिशय समस्त ज्ञान शक्ति का कारगा अमेय है। (जिसमे बड़ा रहता है वह सातिशय होता है)।

स्रतः वे स्रन्त में निरितशयत्व पा जायगें। (जिम्हृते बड़ा नहीं रहना वह निरितशय होता है)।

(ङ) जिनको निरतिशय ज्ञान शक्ति है वे ही ईश्वर हैं।

सूत्रकार और भाष्यकार-द्वारा सम्मत इस अनुमान के द्वारा ईश्वर का सामान्य ज्ञान अर्थात् वे ऐसे पुरुष हैं इतना ही निश्चय होता है। आगम से अर्थात् जो व्यक्ति उनके प्रिण्धान से उनके विषय में विशेषरूप से उपलब्धि कर चुके हैं उन व्यक्तियों के वाक्य से ईश्वर का संज्ञादिविशेष ज्ञातव्य है।

२५—(२) साधारण मनुष्य का चित्त पूर्वगंगारका अवशीभूनभाव से निरंतर प्रवित्ति होता रहता है। उसकी निवृत्ति की इच्छा करने पर भी वह निवृत्ते नहीं होता। विवेकसिद्ध योगी सब संस्कारों का नाश करके चित्त को समय ह निवृत्त करते हैं। यदि वे किसी प्रयोजन से 'इतने काल निरुद्ध रहें' ऐसा संकल्प कर चित्तिराध करते हैं तो ठीक उतने समय बाद उनका निरोध-क्षीण चित्त व्यक्त होगा है। उस समय जो वित्त उठेगा उसकी प्रवृत्ति का हेतुभूत अन्य कोई अविद्यामूलक संस्कार न रहने के कारण साधारण व्यक्ति के समान वह अवश भाव में नहीं होगा, परन्तु वह योगी के इष्ट भाव से विद्यामूलक होकर उठेगा। योगी उस चित्त के कार्यद्वारा वद्ध नहीं होते। इसलिये उनका चित्त जैसे इच्छा करने में उठता है वैसे ही इच्छा करने से योगी उसे विलीन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि नाटकीय राम का अभिनय करने में अभिनेता को 'में राम हूँ' ऐसी भ्रांति नहीं होती। ऐसे चित्त को निर्माणचित्त कहा जाता है। अवश्य जो कृतकार्य योगी 'में अनत काल के लिये प्रशांत होऊँगा' ऐसा संकल्प करके निरुद्ध होते हैं, उनके निर्माणचित्त होने की संभावना नहीं रहती।

मुक्त पुरुषगण ऐसे निर्मागितिन-द्वारा कार्यं कर सकते हैं, यह सांख्य शास्त्र का किसदांत है। भाष्यकार ने पंचशिष ऋषि का वचन उद्धृतकर इगको प्रमाणित किया है। ईश्वर भी ऐसे निर्माणिचित्त के द्वारा ही जीवानुग्रह करते हैं। 'ईश्वर मुक्तपुरुष होने पर भी किस प्रकार भूतानुग्रह करते हैं' यह शंका इससे निराकृत हो जाती है। किसी प्रयोजन से योगी व्यक्ति निर्माणिवित्त का विकास करते हैं। 'संसारी जीवों को संसारवंधन से ज्ञानधर्मोपदेश के द्वारा मुक्त कर्ष्या' इस प्रकार जीवानुग्रह ही ऐश्विरिक निर्माणिवित्त विकास का प्रयोजक होता है। कल्पप्रलय तथा महाप्रलय में भगवान् ऐसा ही निर्माणिवित्त करते हैं, यह भाष्यकार का मत है। ग्रतः जो केवल ईश्वर से ज्ञानधर्म पाने के लिए निश्चित बुद्धि हैं वे प्रलयकाल में उसे पावेंगे। किन्तु, ईश्वर प्रिणधानादि उपाय से चित्त को समाहित कर प्रचित्त मोक्षविद्या के द्वारा जो पार जाने की इच्छा करते हैं उनके लिये कालनियम नहीं है। अनुग्रह का अर्थ ग्रिनिंदिनवारण्यूर्वक इन्ह्य साधन की इच्छा है। जिनका कुछ ग्रिनिंद्य नहीं होता उन्हें ग्रात्मानुग्रह भी इन्ह्य नहीं होता।

सांख्यसूत्र में 'ईश्वरासिद्धेः' एवं योग में ईश्वर विषयक सूत्र पाठ करके हमारे देश

<sup>\*</sup> जैसे 'कल श्रत्यन्त सबेरे उठूँगा' ऐसे दृढ़ संकल्प पूर्वक सोने पर उसी संकल्प के कारण तड़के ही , नींद टूट जाती है वैसे ही ( मिश्र )।

में एक भ्रात धारणा चली श्रा रही है। कोई-कोई सोचते हैं योग में सेश्वर सांख्य है। यहे सांख्य के विपक्षियों—-द्वारा कहा जाता है।

वस्तुतः जगत् के उपादान भूत ग्रौर (द्रष्ट्रस्प) निमित्तभूत तत्त्वसमूह में ईश्वर नहीं हैं, सांख्याचार्य इस मत का प्रतिपादन करते हैं। योगैशास्त्र का भी ठीक यही मत है। उपनिषद् भी ऐसा ही कहते हैं, यथा—"इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परंमनः । मनसस्तु पराबुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः । महतः परम व्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गितः ।।' (कठ) । इसमें कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं है । महा-भारत में भी इस तत्त्व को समभाते समय श्रुति की ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है; यथा, 'इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्था ग्रर्थेभ्यः परमं मनः । मनसस्तु पराबुद्धिर्बुद्धेरात्मा परो मतः' ( शांति-पर्व) । यहाँ पर भी ईश्वर का उल्लेख नहीं । प्रधान तथा पुरुष से समस्त जगत् हुम्रा है यह मौलिक दृष्टि से सत्य होने पर भी एक विशेष सृष्टि-रूप रचना के लिए किसी महापुरुष का संकल्प (संकल्प का अर्थ यहाँ विश्व शरीरामिमान है, अभिमान रहने से ही संकल्प-कल्पना भ्रादि हो सकते हैं) भ्रावश्यक है; किन्तु निर्गुए। मुक्तपुरुष में संकल्प, इच्छा भ्रादि नहीं रह सकते । इस विषय में सांख्य तथा योग एकमत हैं । योगसूत्र श्रौर भाष्य में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि 'मुक्त ईश्वर की इच्छा से यह जगत् बना है; पूर्वसिद्ध (३।४५) या हिरण्यगर्भ ग्रघीश्वर का ही कथन है। ब्रह्माण्ड के ग्रधिपति हिरण्यगर्भ या प्रजापित या जन्यईश्वर, सांख्यसंमत हैं, परन्तु वे प्रकृतिसंभूत इच्छा के द्वारा ब्रह्माण्ड के रचियता हैं, मूल उपादान के स्रष्टा नहीं। यह विश्व प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न है यह सांख्य, योग तथा उपनिषद् का सिद्धांत है। सांख्य जिन सब युक्तियों से जगतकर्ता मुक्तपुरुष ईश्वर की श्रसिद्धि करता है, योग का ईश्वर उनके द्वारा श्रसिद्ध नहीं होते प्रत्युत सांख्य की श्रोर से भी योग का ईश्वर सिद्ध होता है; यथा-

प्रधान ग्रौर पुरुष ग्रनादि हैं।

अतः प्रधान और पुरुष से जो वस्तु हो सकती हैं वे भी अनादि हैं।

अतएव जैसे बद्धपुरुष अनादिकाल से वर्तमान हैं वैसे ही मुक्तपुरुष भी अनादिकाल से वर्तमान हैं।

सदा जो मुक्तपृष्ठष निरितशय उत्कर्ष-संपन्न है ग्रौर जो निर्माग-चित्तरूप-विद्यायुक्त होकरै भूतानुग्रह करता है वही ईश्वर हैं।

त्रतएव निरितशय उत्कर्ष-सम्पन्न ग्रनादिमुक्त-पुरुष की सत्ता सांख्य दृष्टि से न्याय्य हैं। तथा मुक्तपुरुषगरा भी निर्माराचित्त के द्वारा जो भूतानुग्रह करते हैं वह भाष्यकार ने सांख्य से उद्धृत वचन द्वारा दिखाया हैं। इसलिये 'सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवंदित न पंडिताः। एकं सांख्यंच योगंच यः पश्यित स पश्यित ॥' (गीता)।

भ्रनादिमुक्त-पुरुष नित्यकाल तक (प्रलयकाल में भी) ज्ञानधर्मोपदेश करते रहेंगे— योगसंप्रदाय में जो यह मत प्रचलित था उसमें बहुतों को संशय रहता है। यद्यपि यह संशय योग के अत्यन्त अनावश्यक विषय में है तथापि यह विचार करने योग्य है। यह संशय जितना सरल जान पड़ता है, वास्तव में यह उतना सरल नहीं। संशयकर्ता का प्रश्न ही सदोष है। कोई जिसे अनादि-अनंत-काल मानता है वह कार्यतः, उसके पास सादि-सांत होता है श्रीर सदा वह ऐसा ही रहेगा भी। श्रतः संशयकर्ता का यथार्थ प्रश्न है—'इतने श्रविच्छन्न काल में ही कोई मुक्तपुरुष ज्ञानधर्म-प्रकाश करके जीवानुग्रह करते हैं कि नहीं'—श्रविच्छन्न काल की धारणा न कर सकने पर भी उसे धारणायोग्य समभकर संशयालु व्यक्ति ऐसी शंका वा प्रश्न किया करते हैं। श्रतएव श्रसंभव को संभव मान करके प्रश्न करने से प्रश्न को ही सदोष मानकर उत्तर देना पड़ेगा।

अविच्छिन्न काल में कोई भी मुक्तपुरुष जीवानुग्रह कर सकते हैं, इसमें किसी को आपित नहीं हो सकती। यह आगम का विषय है, दर्शन का नहीं। भाष्यकार ने इसकी संभाव्यता ही दिखायी है, घटनीयता नहीं। कल्पप्रलय-महाप्रलय तक अपेक्षा करनी पड़ेगी ऐसा कहने में उसकी आवश्यकता अत्यल्प ही है, भाष्यकार ने दूसरे शब्दों में यह भी कह दिया है।

श्रीर भी एक विषय ध्यान देने योग्य है। जो त्रिकालवित् , सर्वज्ञ ग्रीर सर्वज्ञवितमान हैं वे भविष्य को वर्त्तमान ही देखते हैं तथा वह वर्तमान उनके व्यवहार-योग्य भी होता है। इसमें अपनी इच्छा से वे ऐसे कारण का संयोग कर सकते हैं अथवा उस भविष्य कारण-कार्य-धारा को इस प्रकार नियमित कर दे सकते हैं कि पीछे उनका ईशितत्व न रहने पर भी जब वह भविष्य किसी के पास वर्तमान होगा तब वह उस नियंत्रित कारएए-कार्य के फल को ही देखेगा । जैसे कि किसी गृह-निर्माता के मर जाने पर भी परवर्ती मनुष्य उसके मकान में वास कर सकते हैं—वैसे ही सर्वशक्त विकालवित्, व्यक्ति के पास वर्तमानवत् जो कुछ भविष्य काल की घटनाये हैं अर्थात् वे "जीवविशेष का विवेक-ज्ञान अंतः करणा में प्रस्फृटित हो"— इस प्रकार कारएा-कार्य-धारा को नियमित कर दे सकते हैं कि जिसके द्वारा उस जीव-विशेष का यथासमय काररा-कार्य-नियंत्ररा के फलस्वरूप ग्राप-ही ग्राप विवेक प्रस्फुटित हो जायगा। तुम जिस अविच्छन्न काल को अनादि-अनंत मानते हो श्रीर कहने हो उसी में यह संभव होने पर सब समय ही इसकी संभावना होगी ऐसा कहना होगा। योगसंत्रदाय के आगम में इसका उल्लेख रहने से इसी प्रकार से इसकी संभाव्यता समभनी चाहिये। कार्यकाल में जिनकी इसमें श्रास्था होगी वे इसी तरह विवेक लाभ भी करेंगे। दूसरे लोग प्रकृत दार्शनिक उपाय से ही विवेक-ज्ञान-लाभ करते हैं। स्वाभाविक नियमतः समाधि तथा विवेक—लाभ में ईश्वर प्रिंगिधान एक सफल उपाय है, वही दर्शन का प्रतिपाद्य है ग्रीर वही सुत्रकार ने प्रतिपादित किया है।

इस विषय पर ये सब ध्यान देने योग्य वातें हैं,यथा—१। (सगुएा या निर्गुएा) ईश्वर से विवेक-ज्ञान ही लभ्य है अन्य कुछ नहीं। २। केवल ईश्वर के अथवा पूर्वोक्त ऐश नियमन-द्वारा ही उसे प्राप्त करने की जिनकी इच्छा है वे हीं इस प्रकार पार्येगे एवं केवल उन्हीं के लिए इस प्रकार का ऐश-नियमन विहित हो सकता है। ब्रह्मांड में ऐसे अधिकारी कम ही हैं। अधिकांश में अधिकारी व्यक्ति स्वाभाविक नियमानुसार योग-द्वारा ही विवेक लाभ करते हैं। ३। लोक-गोचर होकर ही ईश्वर को विवेकप्रकाश नहीं करना पड़ता है किन्तु योगियों के हृदय में वह अपने योग्य अलौकिक नियम—द्वारा ही प्रकटित होता है। ४। जैसे मुक्त पृष्ण सदा रहते हैं, उसी प्रकार अनादिमुक्त ईश्वर स्वीकार करना पड़ता है और जैसे मुक्त पृष्ण अनेक होने पर भी उनकी भिन्नता के अवधारण के लिए कोई उपाय नहीं है इस कारण एक

श्रंनादिमुक्त पुरुष कहा जाता है, वैसे ही सदा इस प्रकार का कोई ऐश नियमन भी हो सकता है जिससे श्रन्य पुरुष-द्वारा विवेक-लाभ के इच्छुक साधकों के ग्रंत:करण में विवेक-जान उदित हो जायगा (५) अवश्य ही उसम साधक की उपयोगिता रहनी चाहिये, नहीं तो सभीके द्वारा वह प्राप्य हो जाता, और सभी की संसृति का उच्छेद हुआ करता। अतएव केवल उपयोगी साधक के लिए ही वैसा होना संभव है। वह उपयोगिता ईश्वरसमापन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसके लिये यम-नियमादि आवश्यक हैं और केवल अपेक्षित विवेक ही इस प्रकार के ऐशनियमन द्वारा प्राप्त हो सकता है पाया जायगा—यदि साधक उसी में लौ लगाये बैठा हो।

ईश्वर-संबंन्धी श्रन्य विवरगा ''सांख्य के ईश्वर'' प्रकरगा में देखिए ।

भाष्यम्—स एवः

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ २६ ॥

पूर्वेहि गुरवः कालेनग्रवच्छेद्यंते, यत्रावच्छेदार्थेन कालोनोपावत्तंते स एव पूववामिप गुरुः। यथा ग्रस्य सर्गस्यादौ प्रकर्षगत्या सिद्धस्तथा ग्रतिकांतसर्गादिब्विप प्रत्येतव्यः॥२६॥

२६—भाष्यानुवाद—वे ऐसे हैं।

(किपलादि) प्राचीन गुरुश्रों के भी गुरु हैं, क्योंकि उनकी ऐश्वर्य-प्राप्ति काल से श्रविच्छन्न नहीं होती । सू

प्राचीन (ज्ञानधर्मोंपदेष्टा, मुक्त, ग्रतः ऐश्वर्यप्राप्त किपलादि ) गुरुगरा काल के द्वारा श्रविच्छन (१) हैं, जिनकी ईश्वरता का श्रवच्छेद समय नहीं श्राता वे पूर्वगुरुश्रों के भी गुरु हैं। (२) जैसे वर्तमान सर्ग के श्रादि से ही उत्कर्षप्राप्त होकर वे श्रवस्थित हैं वैसे ही श्रतिकांत सर्ग समूह के प्रारम्भ से भी वे उसी प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार जानना चाहिए १ (३)

टीका—२६—(१), (२), (३) के लिए २४ वें सूत्र की (३), (४), (४) टीकाग्रों को देखिये।

तस्य वाचकः प्रग्वः ॥ २७ ॥

भाष्यम् वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वम् ग्रथ प्रदीप-प्रकाशवदवस्थितमिति । स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सभ्बन्धः । संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति, यथा अवस्थितः पितापुत्रयोः संबन्धः संकेतेनावद्योत्यते अयमस्य पिता अयमस्य पुत्रः इति । सर्गान्तरेष्विप वाच्यवाचक शक्त्यपेक्षस्तर्थवसंकेतः क्रियते संप्रतिपत्ति-नित्यतया नित्यः शब्दार्थसंबन्ध इत्यागीमनः प्रतिज्ञानते ॥ २७ ॥

२७-उसका वाचक प्रशाव या श्रोम् शब्द है। सू

भाष्यानुवाद —प्रणाव का वाच्य ईश्वर है। क्या यह वाच्यवाचकत्व संकेत-कृत है श्रथवा प्रदीप-प्रकाश के समान यह वाच्यवाचक संबन्ध श्रविस्थित है। परन्तु ईश्वर का संकेत उस श्रविस्थित विषय का ही श्रभिनय या प्रकाश करता है। जैसे पिता-पुत्र का संबंध रहता है किन्तु उसको संकेत से प्रकाश किया जाता है, "ये इनके पिता हैं ये इनके पुत्र हैं"। इसी प्रकार दूसरे सर्ग समूहों में भी (इस सर्ग के समान किसी शब्द या प्रगात्र के द्वारा) वाच्यवाचक शिवत-सापेक्ष संकेत किया जाता है (१) संप्रतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्दार्थ का संवन्ध भी नित्य (२) है ऐसा श्रागमवेतागण कहते हैं।

या शृब्द के द्वारा किया जाता है किन्तु बिना उस नाम के उस पदार्थ-ज्ञान की कोई हानि नहीं होती । श्रौर दूसरे कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो केवल शब्दमय चिंतन के द्वारा अवगत होते हैं । उनके नाम का भी संकेत किया जाता है। किन्तु उस नाम का ग्रर्थ — उस विषयसंबन्धि समस्त शब्दमय चिंतन है। पहले प्रकार का उदाहरण है चैत्र, मैत्र इत्यादि। चैत्रादि नाम न रहने प्रभी उन व्यक्तियों के बोध में कुछ हानि नहीं होती। दूसरे प्रकार का उदाहरण पिता पुत्र इत्यादि । 'पुत्र जिनसे उत्पन्न होता है' इत्यादि प्रकार का शब्दमय चितन 'पिता' शब्द का ग्रंथ है। 'चैत्र का पिता मैत्र है' यहाँ चैत्र कहने से सिर्फ चैत्र नामक मनुष्य का ज्ञान होगा। 'चैत्र' इस नाम को न जानकर भी, उसको देखने से भी वही ज्ञान होगा। श्रौर भी पहिले देखे हुए चैत्र को 'चैत्र' इस नाम से स्मरराज्ञान में रक्खा जा सकता है। प्रथवा उसका नाम भूलने पर भी उसे स्मरण किया जाता है तथा स्मरण में रक्खा जाता है। किन्तु चैत्र तथा मैत्र का जो संबन्ध है अर्थात् िता शब्द का जो अर्थ है उसकी किसी शब्द कें बिना भावना नहीं हो सकती है, क्योंकि शब्दस्पर्शादि-व्यवसाय की भावना वाचक ्रांब्द के बिना भी हो सकती है, किन्तु प्रायः चिंतनरूप ग्रनुव्यवसाय शब्द के बिना (धा भ्रन्य संकेत के बिना) भावना करना साध्य नहीं। पिता-शब्दार्थ उसी प्रकार की चिंता का फल होने के कारए। उसकी भावना भी शब्द के बिना कठिन होती है, | वस्तुतः पिता और पितृशब्दार्थ प्रदीप भ्रौर प्रकाश के तुल्य हैं। प्रदीप होने से जैसे प्रकाश होता है पिता कहने से वैसे ही ( संकेत को जाने हुए व्यक्ति के पास ) पितृ शब्दार्थक मन में प्रकाश होता है। शब्दमय चिंतन या उसके एक शाब्दिक संकेत के अभाव में वैसा अर्थ मन में प्रकाशित नहीं होता।

ईश्वर-पदार्थ भी इसी प्रकार की शब्दमयी भावना है। कुछ शब्दवाच्य पदार्थों की कल्पना किए बिना ईश्वर का बोध नहीं होता। ईश्वर-संबन्धी जो सुमस्त शब्दमय चितन है (वाचक शब्द के साथ जो चितन प्रविनाभावी है) उसी का ग्रोम् शब्द के द्वारा संकेत किया गया है। इस प्रकार शब्द तथा ग्रयं का सम्बन्ध ग्रविनाभावी होने से भी एक ही शब्द के साथ एक ही ग्रयं का सबन्ध नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्यगरा

इन्छ नुसार संकेत करते हैं। बहुत से नये धातुप्रत्ययों के योग से निर्मित या अन्य प्रकार के शब्दों के द्वारा नये संकेत भी किए जाते हैं। परंतु टीकाकारों के मत में भ्रोम् शब्द केवल इसी सर्ग में ही ईश्वरवाचक रूप में संकेतित नहीं हुआ। पूर्व सर्ग में भी ऐसे संकेत में भ्रोम् शब्द का प्रयोग था। इस सर्ग में सर्वं अथवा जातिस्मर पुरुषों के द्वारा पुनः यही संकेत प्रवित्त हुआ है। यह भाष्यकार का भी मत हो सकता है। आर्षशास्त्र में ओम् शब्द के ऐसे आदर का विशिष्ट कारण यह है कि प्रग् के द्वारा चित्त की स्थिरता जैसी आती है वैसे और दूसरे शब्द से नहीं।

सब हल् वर्णों का उच्चारए एकतान भाव से नहीं होता, सब स्वर वर्णों का ही एकतान भाव से उच्चारए होता है। किन्तु उसमें अनेक वाक् शिवत की आवश्यकता पड़ती है। केवल ओंकार अपेक्षाकृत सहज में उच्चारित होता है, विशेष रूप से अनुनासिक मकार एकतान भाव से ब्रह्मरंघ्र (नासा का मूल वा (nasopharynx) के स्वल्प प्रयत्न से ही उच्चारित होता है। इस कारए चित्त को एकतान करने के लिये ओम् शब्द की ही अधिक उपयोगिता है। वस्तुत: अह शब्द मन-ही-मन उच्चारित होने से कठ से मस्तिष्क की ओर एक प्रयत्न जाता है (जिसको कौशल से योगी लोग ध्यान की ओर लगते हैं) किन्तु मुँह का कुछ प्रयत्न नहीं होता। एकतान शब्द के उच्चारए के बिना पहिले चित्त की एकतानता या ध्यान आयत्त नहीं होता। इस विषय में प्रएाव सर्वथा उपकारी है। सोऽहम् शब्द भी वस्तुत: श्रो-कार तथा म-कार भाव में ही प्रधानत: उक्चारित होता है। श्रतएव वहु भी उत्तम तथा परमार्थं व्यंजक मंत्र है।

योगियाज्ञवल्क्य में कहा है, 'ग्रदृष्टिविग्रहो देवो भाव ग्राह्मो मनोमयः । तस्योंकारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदिति ॥' श्रुति भी ग्रोंकार के लिए कहती हैं 'एतदालंबनं श्रेष्ठमेत-दालंबनं परम्' ग्रर्थात् परमार्थंसाधन के ग्रालंबनों से प्रएाव ही श्रेष्ठ ग्रौर परम ग्रालंबन स्वरूप है।

२७—(२) संप्रतिपत्ति = सदृश-व्यवहार-परम्परा। उसकी नित्यता के कारंग शब्दार्थ संबंध भी नित्य है। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि 'घट' शब्द और उसका अर्थ (विषय) इन दोनों का संबंध नित्य है। कारंग, पहले ही कहा जा चुका है कि एक ही अर्थ पुरुष की इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा संकेतीकृत हो सकता है। ३। १६ सू (२) (ज) टीका देखिये।

किंतु जो सब ग्रथं शब्दमय चिंतन-द्वारा बोधगम्य होते हैं उनके साथ किसी-न-किसी बाचक शब्द का संबंध रहना ग्रवश्यंभावी हैं। भाष्य के 'शब्द' पद का ग्रथं है कोई एक शब्द। गो घट ग्रादि किसी विशेष नाम के साथ उसका ग्रथं का संबंध जो नित्य है यह मत ठीक नहीं। 'करना' तथा 'do' इन कियावाचक शब्दों के वाचक का भेद है श्रीर कालकिम से भेद हो जा सकता है किन्तु 'करना' तथा 'do' पद का जो ग्रथं है, कु धातु के समानार्थक किसी शब्द या संकेत के बिना उसके श्रवगत होने का ग्रन्य उपाय नहीं है। इस प्रकार से ही संकेतभूत शब्द का एवं श्रथं का संबंन्ध ग्रविनाभावी होता है। संप्रतिपत्ति की नित्यता के कारण ग्रथात् "जब तक मन था ग्रीर रहेगा तब तक उसने शब्द से वाच्य पदार्थं का बोध किया ग्रीर करेगा" मन का यह एक रूप से व्यवहार करने वाला स्वभाव परंपरा-

कम से नित्य होने के कारण शब्दार्थ का संबंध भी नित्य होता है। यह स्पष्ट है कि यह कूटस्थ नित्यता का उदाहरण नहीं है, इसे प्रवाह-नित्य कहा जाता है।

जो लोग यह कहते हैं कि श्रनादिपरंपरात्रम से घटादिशब्द स्वस्व श्रर्थ में सिद्ध-वत् प्रयुक्त होते ग्रा रहे हैं, इस कारण शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य है एवं 'संप्रतिपत्ति' शब्द के द्वारा वे वैसा श्रर्थ प्रतिपादित करते हैं, उनका मत न्यायसंगत नहीं है।

#### भाष्यम्-विज्ञात वाच्यवाचककत्वस्य योगिनः-

### <sup>®</sup> तज्जपस्तद्र्थभावनम् ॥ २८ ॥

प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावना । तदस्य योगिनः प्रणवं जपंतः प्रणवार्थंच भावयतश्चित्तमेकाग्रं संपद्यते । तथा चोक्तम् 'स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वा-ध्यायमामनेत् (स्वाध्यायमासते) । स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते' इति ।।२८ ॥

भाष्यानुवाद-वाच्यवाचकत्व जानकर योगी-

२८। उसका जप तथा उसकी श्रर्थभावना करें।

प्रगाव का जप तथा उसके ग्रभिधेय ईश्वर की भावना करते हुए प्रगावजपनशील तथा प्रगावार्थभावनशील ग्रोगी का चित्त एकाग्र (१) होता है। इस पर कहा गया है, "स्वाध्याय से योगारूढ़ हो एवं योग से पुनः स्वाध्याय का उत्कर्ष साधन करे, स्वाध्याय और योग की सम्पत्ति से परमात्मा प्रकाशित होते हैं" (२)।

टीका—२ ८ । (१) ईश्वरता की अर्थ-धारएा। करने के लिये जो सब शब्दमय चिंतन करना पड़ता है वह सब श्रोम् शब्द के द्वारा संकेत किया हुआ है। सुतरां श्रोम् शब्द का यथार्थ संकेत याद रहने से ईश्वर-विषयक भाव मन में प्रकाशित होते हैं। जब श्रोम् शब्द के उच्चारए। से ही मन में ईश्वर-शब्द का श्रर्थ भलीभाँति प्रकाशित होता है, तब प्रकृत संकेत वा वाच्य-वाचक सम्बन्ध का ज्ञान हो गया है यह समभ्रना चाहिये। साधकों को सावधानतया पहले इस वाच्यवाचक भाव को मन में जागृत करने का श्रभ्यास करना पड़ता है। श्रोम् शब्द का जप तथा उसकी श्रर्थभावना करते-करते मन श्रभ्यस्त हो जाता है। तत्पश्चात् सहज ही प्रएव की एवं उसके श्रर्थ की प्रतिपत्ति (सिद्धवत् ज्ञान) चित्त में उठते रहने पर प्रकृष्ट प्रिएाधान होता है।

ग्रहणतत्त्व ग्रीर ग्रहीतृतत्त्व हमारे ग्रात्मभाव के ग्रंगभूत हैं। ग्रतः वे ग्रनुभूत वा साक्षात्कृत हो सकते हैं। ग्रतएव पहले शाब्दिक चित्रण उनकी उपलब्धि का हेतु होने पर शब्द-शून्य-भाव से भी उनकी भावना हो सकती। निर्वितर्क तथा निर्विचार ध्यान ऐसा ही है। किन्तु ग्रात्मभाव के बहिर्भूत ईश्वर की भावना शब्दों के बिना नहीं हो सकती, ग्रौर वह भावना भी केवल कुछ गुणवाची वाक्यों का चितनमात्र है ग्रर्थात् जो क्लेश्नरून्य, जो कर्मशून्य इत्यादि। किन्तु उस 'जो' की धारणा करने के लिये—उनमें चित्त स्थिर करने के लिये—उस प्रकार के नानातत्व का चिन्तन उस ध्यान के ग्रनुकूल नहीं होता।

किन्तु हम जिसकी धारएगा कर सकते हैं, जिसकों एक मत्तारूप से अनुभव कर सकते हैं वह ग्रहीता, ग्रहएग और ग्राह्म इस तिविध तत्त्व के भीतर अवश्य होगा, अर्थात् रूप-रसादिरूप में बुद्धि-श्रहंकारादि रूप में (बुद्धि ग्रादि ग्रहएग-तत्त्व की धारएगा करने में अवश्य ही ग्रिति-स्थिर-ध्यान विशेष ग्रावश्यक हैं) उसकी धारएगा करनी ही पड़ेगी। वाह्म भाव से धारएग करते समय रूपादियुक्त भाव लेकर एवं ग्रात्मभाव के ग्रंग रूप में अर्थात् ग्रंतर्यामि-रूप में, धारएग करते समय बुद्ध्यादिरूप लेकर धारएग करनी होगी। इसके सिवाय अन्य उपाय नहीं है।

श्रतः वाह्यभाव से ईश्वर की धारगा करने के लिए रूपादियुक्त भाव में धारगा करना संगत है। योग के प्रथम स्तक के साधक वैसा ही करते रहते हैं। शास्त्र भी कहता है, 'योगारंभे मूर्त्तहरिममूर्त्तमथ चिंतयेत्'।

बुद्धि स्रादि स्रात्मभाव स्वका से ही स्रतुभूत होते हैं स्रयीत् स्रपनी बुद्धि स्रादि के बिना दूसरे की बुद्धि का हम साक्षात् स्रनुभव नहीं कर सकते। स्रतएव स्रात्मभाव से ईश्वर की धारणा करनी हो तो 'सोऽहं' इसी प्रकार से धारणा करनी होगी। शास्त्र में कहा है कि 'यः सर्वभूतिवत्तक्तो यश्च सर्वहृदि स्थितः। यश्च सर्वांतरेक्रयः सोऽहमस्मीति चितयेत्'। लिंगपुराण में भी योगदर्शनोक्त ईश्वर भावना वर्णित है—'शंभोः प्रणववाच्यस्य भावना तज्जपादिष। स्राश्च सिद्धिः पराप्राप्या भवत्येव न संशयः॥ एकं ब्रह्ममयं ध्यायेत् सर्वं विप्र चराचरम्। चराचर विभागश्च त्यजेदहमिति स्मरन्' श्रुति भी कहती है—'तमात्मस्यं येऽनृपश्यंति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्' (कठ)।

कार्यतः ईश्वर-प्रिण्धान हृदय%में करना पड़ता है। नवीन साधकं जो मूर्तं-ईश्वर-प्रिण्धान सहज मानते हैं उन्हें हृदय में ज्योतिमय ऐश्वरिक रूप की कल्पना करनी पड़ती है। मुक्त ईश्वर जैसे स्थिरिचत और परमपद में स्थित होने के कारण से प्रसन्नवदन हैं वैसे ही अपनी ध्येय-मूर्त्ति का चितन करके उसमें अपने को ओत-प्रोत भाव से स्थित ध्यान करना होता है। प्रण्वजन के द्वारा अपने को ईश्वर प्रतीकस्थ, स्थिर, निश्चिन्त, प्रसन्न ऐसा स्मरण करना होता है।

इसके अभ्यास से जब चित्त कुछ स्थिर, निश्चिन्त तथा ऐश्वरिक भाव में स्थिति करने में समर्थ हो जाय तब हृदय में स्वच्छ, शुभ्र असीमवत् ग्राकाश की धारणा करना चाहिन्छ। उस ग्राकाश में सर्वव्यापी ईश्वर-सत्ता है ऐसा जानकर उसमें ग्रहंता ग्रोत-प्रोत है

क्ष वच्चस्थल में जहाँ पर प्रीति वा सौमनस्य होने से सुखमय बोध होता है एवं दु:खमयादि से विधादमय बोध होता है वह प्रदेश हो हृ स्य कह जाता है। वस्तुत अनुभव का अनुसरण करके हृदय प्रदेश स्थिर करना चाहिये। स्नायु, रक्त, मांस इत्यादि विचार करके हृदय पुडरीक स्थिर करने पर उतना फल नहीं होता। हृदय में रागादि मानस मान का प्रति कतन (reflex action) होता है। वही प्रतिफलित भाव हम हृदय में अनुभव कर सकते हैं किन्तु चित्तशृत्ति कहाँ पर होती है, इसका अनुभव नहीं कर सकते। अतः हृदय प्रदेश में ध्यान करके वोधियता को प्राप्त करना सिरल है।

परंतु हृदय प्रदेश ही दैहिक अस्मिता का केन्द्र है। मस्तिक चैतिक केन्द्र है किन्तु कुछ समय तक चित्तवृत्ति रोध करने से बोध होता है कि मानों अहंता (मैं पन) हृदय में उतरा आ रहा है। हृदय देश में ध्यान के द्वारा स्ट्रम अस्मिता की उपलब्धि कर स्ट्रमधारा कम से मस्तिक के अन्तरतम प्रदेश में "पहुँचने पर अस्मिता का स्ट्रमतम केन्द्र मिल जाता है। उस समय हृदय तथा मस्तिक एक हो जाते हैं।

इस भाव से स्थित (मैं ही उस हृदयां का शस्य ईश्वर में स्थित हूँ) ध्यान करना पड़ता है। हृदया का शस्य ईश्वर-वित्त में अपने वित्त को मिलाकर निश्चित, संकल्प गृन्य तृष्त भाव से रहने का अभ्यास करना होता है। एक श्रुति में यह प्रगाली भली भाँति विग्ति है। यथा, "प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥" (मुंडक) अर्थात् ब्रह्म या हृदया का शस्य ईश्वर लक्ष्य है; प्रगाव धनुष के समान तथा आत्मा या अहंभाव शर के समान है। अप्रमत्ते वा सदा स्मृतियुक्त हो कर उस ब्रह्म स्प लक्ष्य में आत्मशर को बेधकर तन्मय करना पड़ता है, अर्थात् अर्थात् अर्थान् के द्वारा 'मैं ही हृदया का शस्य ईश्वर में स्थित हूँ यह भाव स्मरण करते हुए ध्यान किया जाता है।

यह ध्यान अभ्यस्त होने पर साधक ध्यान-काल में हृदय में श्रानंद श्रनुभव करते हैं। उस समय ईश्वर में स्थित-जात श्रानन्दमय बोध ही 'मैं हूँ ऐसा स्मरण करके ग्रहणतत्त्व में जाना होता है। इस प्रकार सुस्थिर तथा प्रसन्न चित्त से श्रपने चित्त को क्लेशशून्य (श्रर्थात् निरुद्ध) एवं स्वरूपस्थ भाव में श्रर्थात् ऐश्वरिक भाव में भावित किया जाता है। सावधानतया बहुत दिनों तक निरंतर तथा सत्कार-निर्ति इसका श्रभ्याम करने से ईश्वर प्रिणिधान का प्रकृत फल प्रत्यक्चेतनाधिगम प्राप्त होता है। (श्रगला मुत्र देखिए)

ईश्वर-वाचक प्रएाव (प्रएाव का अन्य अर्थ भी है) जप करने के लिये 'ओं-कार को शोड़े समय तक एवं 'मं-कार को प्लुत वा दीर्घ तथा एकतान भाव से उच्चारए करना जाहिए। अवश्य प्रस्कुट उच्चारए की अपेक्षा संपूर्ण का मानसिक उच्चारए ही श्रेष्ठ है। जिस जप में वागिन्द्रिय अत्यल्प मात्रा में भी नहीं काँपती वही उत्तम जप होता है। और भी एक प्रकार का उत्तम जप है जिसको अनाहतनाद के साथ करना पड़ता है। ऐसा वोध होता है मानों अनाहत नाद ही मंत्र रूप में सुनाई दे रहा है। तंत्रशास्त्र में इसे मंत्र-चैतन्य कहते हैं। तंत्र-कहता है 'मंत्रार्थं मंत्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेति यः। शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिनं जायते।' सोऽहंभाव ही सबसे उत्तम योनिमुद्रा है। वही योगियों-द्वारा ग्रहणयोग्य योनिमुद्रा है।

ईश्वर प्रिशान श्रवश्य ही भिवतपूर्वक करना चाहिये। (भिवित के तत्त्व 'परभिवत सूत्र' में देखिए)। ईश्वर-स्मरण में सुख-बोध होने पर जो सुख बोधमय श्रीर महत्त्व बोध युक्त श्रनुराग होता है वही भिवत है। प्रियजन को स्मरण करने से जिस प्रकार हृदय में सुखबोध होता है श्रीर वार वार स्मरण करने की इच्छा होती है, ईश्वर स्मरण में भी जब उसी प्रकार होगा तभी भिवतभाव व्यक्त हुश्रा है ऐसा समभना चाहिये।

प्रियजन को स्मरण करके हृदय में सुखबोध होने पर उस सुखबोध को स्थिर रखकर प्रियजन के स्थान में ईश्वर को उसी सुखबोध के साथ चितन करते करते भिवतभाव शीघ्र प्रकट तथा विद्वित होता है। प्रण्वजप का दूसरा संकेत यह है:—'ग्रीं'-कार के उच्चार काल में ध्येयभाव का स्मरण, ग्रीर दीर्घ एकतान 'मं'-कार के उच्चारण काल में उस स्मरण किए हुए ध्येय-भाव में स्थिति करना चाहिये। इस प्रकार ग्रभ्याय कर, श्वास-प्रश्वास के साथ प्रण्व-जप करने पर ग्रधिकतर फल मिलेगा। प्रश्वास को सहजभाव में लेते लेते 'ग्रों'-कार से ध्येय का स्मरण, ग्रीर दीर्घ प्रश्वास के साथ 'मं'-कार के मानसिक एकतान उच्चारण से ध्येयभाव में स्थिति करनी पड़ती है। इस प्रकार द्विविध प्रयल से चित्त एक ही ध्यान म क्यस्त रहता है।

इस प्रकार भावना-सहित जप करने से चित्त एकाग्रभूमिक होता है। चित्त एकाग्रभ्मिक होने पर संप्रज्ञात-योग श्रीर उसके बाद श्रसंप्रज्ञात-योग सिद्ध होता है।

२८—(२) इस गाथा का अर्थ है:—स्वाध्याय की या अर्थ की भावना कर जप के द्वारा योगारूढ़ होना या चित्त को एकतान करना। चित्त एकाग्र होने पर जप्य मंत्र के सूक्ष्मतर अर्थ का बोध होता है। उस सूक्ष्मतर भाव की भावना करके पुनः जप करते रहिए। तदनु और भी सूक्ष्म तथा निर्मल-भाव अधिगत होने से उसी की दृष्टि रख के पुनः जप करिए। इस तरह स्वाध्याय से योग तथा योग से स्वाध्याय विविद्धित होकर प्रकृष्ट योग निष्पादित होता है!

## भाष्यम्-किंचास्य भवति-

तप्रः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २६ ॥

ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीक्वरप्रणिधानात्र भवन्ति, स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति यथैवेक्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलोऽनुपसर्गस्तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष इत्येवमधिगच्छति ॥ २६ ॥

भाष्यानुवाद—ग्रौर क्या होता है ?—

२६—उसी से प्रत्यक् चेतन का (१) साक्षात्कार होता है और सब विष्न विलीत होते हैं। सू

व्याधि स्रादि जो सब स्रंतराय रहते हैं वे ईश्वर-प्रिशान करते करते नष्ट हो जाते हैं एवं योगी को स्वरूप-दर्शन भी होता है। जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध (धर्माधर्मरहित), प्रसन्न (स्रविद्यादि क्लेश शून्य), केवल (बुद्धि ग्रादि से हीन), स्रतएव स्रनुपसर्ग (जाति, स्रायु: तथा भोग से शून्य) पृष्ठ है, उसी प्रकार इस (साधक की स्रपनी) बुद्धि के प्रति संवेदी पृष्ठ भी (२) है; इसी रूप में प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार होता है।

टीका—२६। (१) प्रत्यक् शब्द भिन्न-भिन्न ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है। हर वस्तु में संबद्ध ग्रथीत् ईश्वर, प्रत्यक् है। प्रत्यक् का दूसरा ग्रथीपश्चिम वा पुराण है ग्रत 'पुराण पुरुष' वा ईश्वर प्रत्यक् है। किन्तु यहाँ पर ऐसा ग्रथीनहीं है। यहाँ प्रत्यक् का ग्रथी विपरीत भाव का ज्ञाता है। 'प्रतीपं विपरीतम् ग्रंचित विज्ञानाति इति प्रत्यक्'। (वाचस्पति) ग्रथीत् ग्रात्म-विपरीत ग्रनात्मभाव का बोद्धा। इस प्रकार चेतना या चिति-शिक्त ही प्रत्यक् चेतन या पुरुष है। केवल पुरुष कहने से मुक्त, वद्ध, ईश्वर ग्रादि सभी बोध होता है। किन्तु प्रत्यक् चेतन शब्द ग्रपने ग्रथी से ग्रविद्यावान् पुरुष की (ग्रतः विद्यावान् पुरुष की भी) स्वरूप चिद्रपावस्था का बोध कराता है; यही विशेषत्व है। विषय के प्रतिकूल या ग्रात्मा के ग्रभिमुख जो चैतन्य या दृक् शक्ति है वही प्रत्यक् चेतन हैं—प्रत्यक् शब्द का यह ग्रथी भी होता है। किन्तु फलतः जो कहा गया है उसमें वही होता है। बुद्धियुक्त पुरुषः भा भोक्ता प्रत्येक पुरुष ही प्रत्यक् चेतन है। ग्रतः 'ग्रपनी' ग्रात्मा ही प्रत्यक् चेतन है।

रह—(२) यह २८ सूत्र की (१) टिप्पणी में समकाया गया है। ईश्वरं स्वरूपतः चित्मात्रभाव में प्रतिष्ठित है। ग्रतः स्वरूप ईश्वर में द्वैतभाव से (ग्राह्म भाव से) स्थित होने की योग्यता मन की नहीं है। कारण यह है कि निन् स्ववीय है, वह ग्रात्मविहर्भूत भाव से या ग्रनात्मभाव से ग्राह्म नहीं है। जो ग्रान्म-पर्ण्नुतभाव से गृहीत होता है वही ग्राह्म हैं। ग्रतः चैतन्य को ऐसे भाव से ग्रह्मण किया जाय तो वह चैतन्य नहीं होता, रूपरसादियुक्त व्यापी पदार्थ होता है। वस्तुतः पूर्वोक्त प्रणाली से भावना करते रहने पर जो स्वस्वरूप चित्मात्र में स्थित होती है उसी का ग्रर्थ ईश्वर को ग्रात्मा म ग्रवलोकन करना होता है। 'ग्रात्मा को ग्रात्मा में ग्रवलोकन करना' इसका ग्रर्थ भी कार्यतः ठीक वैसा है। ईश्वर 'ग्रविद्यादिशून्य स्वरूपस्थ, चित्रतिष्ठ' है ऐसी भावना करते करने इन सब वाक्यार्थ का प्रकृत बोध होता है। स्वसंवेद्य पदार्थ का प्रकृत बोध होने का ग्रर्थ है ग्रापही वैसा हो जाना। इस प्रकार ईश्वर-प्रियान के द्वारा स्वरूपानिगम होता है।

निर्गुण मुक्त ईश्वर-प्रिण्धान के द्वारा मोक्षलाभ कैसे होता है, यह सूत्रकार ने दिखाया है। कारण, वहीं कर्मयोग का प्रधान साधन है तथा सगुण ईश्वर का प्रिण्यान भी उसीं के ग्रंतर्गत है। सगुण ईश्वर का या हिरण्यगर्भ का प्रिण्यान भी सांक्ययोग संप्रदाय में प्रचलित था। सगुण ईश्वर के माध्यम से निर्गुण-सिद्धि तथा एक साथ ही निर्गुण ग्रादर्श को प्राप्त करना कार्यतः और फलतः एक ही है, क्योंकि सांख्ययोगियों का सगुण ईश्वर समाहित, शांत, सास्मित ध्यानस्थ महापुरुष है। ग्रतः उसके प्रिण्धान से भी समाधिसिद्धि तथा विवेकलाभ ग्रवश्यभावी है ग्रीर कुछ ग्रधिकारियों के यही ग्रनुकूल भी होता है। फलतः दोनों प्रथाएँ ही एक हैं, एवं ज्ञानयोग की ये दो प्रथायें वस्तुतः समान हैं। ग्रतएव प्राचीन काल में साधक संप्रदाय का भेद था किन्तु मत-भेद नहीं था (गीता देखिये)। हृदय में शांत, ज्ञानमय, समाहित पुरुष का चितन करते रहने से क्या फल होगा?—साधक भी ग्रात्मा में वैसी ही भावानुभूति करेंगे। ज्ञानमय ग्रात्मस्मृति का प्रवाह चलते रहने से साधक शब्दरूपादि-ग्राह्म ग्रालंबन का ग्रतिक्रपण कर ग्रहण्यत्व में ग्रा पहुँचेंगे। किस प्रकार से यह हो सकता है, ग्रीर इस मार्ग से कैसे विवेक ज्ञान होता है, यह महाभारत में इगी प्रकार प्रदर्शित किया गया है। (शांति पर्व ३०१)।

सगुण ब्रह्म में प्रिणिधान-तत्तर कर्मयोगिगण एवं सगुणलंबनध्यायी ज्ञानयोगिगण साधनिवशेष के द्वारा रूप, रस, स्पर्श ग्रादि विषयों को लाँघ कर ग्राकाश के परम रूप या भूतादि के तामस-ग्रिमान में पहुँचते थे, यथा, 'स तान्वहित कौन्तेय नभसः परमाङ्गितम्' ग्रथात् हे कौन्तेय, वह वायु बहाकर ग्राकाश की परमागित या शब्द तन्मात्र ग्रथवा भूत रूप तामस ग्रीमान की श्लेष्ठ ग्रवस्था में पहुँचा देता है। यह तमस रजोगुण की श्लेष्ठ गित ग्रहंकार तत्व में पहुँचाता है, यथा 'नभो वहित लोकेश रजसः परमां गितम्' ग्रथात् हे लोकेश, नभ वा उक्त तम योगी को रजगुण की परम गित ग्रहंकार तत्त्व में पहुँचाता है, कारण तन्मात्रतत्व से ग्रहंकार तत्त्व में जाना योगशास्त्र की ग्रन्यतर शैलौ है। उसके बाद 'रजो वहित राजेन्द्र सत्वस्य परमां गितम्' ग्रथात् हे राजेन्द्र, रजोगुण का परि-गाम ग्रहंकार तत्त्व सत्त्व की परमागित ग्रस्मीतिमात्र बुद्धसत्त्व या महत्त्व पर वाहित करके पहुँचा देना है, ग्रथात् योगी ग्रस्मीतिमात्र की उपलब्धि करते हैं। पुराणों में भी कहा है कि ईश्वर ध्यान में ग्रपने की ईश्वरस्थ चिंतन कर ('चराचर विभागंच स्यजदहिमित स्मरन्'।),

उस ग्रस्मीतिमात्र की उपलब्धि होने के बाद योगी को 'सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मानं' इस सगुए। ब्रह्मभाव का स्फुरए। होता है। वह सगुए। ब्रह्म नारायए। का ही स्वरूप है। श्रतएव यह कहना सङ्गत है कि 'सत्वं वहित शुद्धात्मन् परं नारायणस्त्रभुम्' श्रथीत् हे शुद्धात्मन् (श्रथवा शुद्धात्मन् कप), सत्त्वगुए। का जो श्रेष्ठ परिए। म महत्तत्त्व (श्रस्मीतिमात्र रूप) है, वह नारायए। में वाहित करके पहुँचा देता है या सगुए। ब्रह्म नारायए। के साथ योगी का तादात्म्य होता है।

उसके बाद 'प्रभुर्बहिति शुद्धात्मा परमात्मानमात्मना' ग्रर्थात् शुद्धात्मा प्रभु नारायरा श्रात्मा के द्वारा ही परमात्मा को वाहित करते हैं ग्रर्थात् वे विवेकज्ञानयुक्त होकर श्रवस्थान करते हैं। इस तरह योगी भी नारायरा सदृश होकर उनके विवक्तज्ञान को पाते हैं। योगभाष्यकार ने भी कहा है 'यथैवेश्वरः पुरुषश्चुद्धः प्रसन्नः केवलोऽनुपसर्गस्तथायमिष बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष इत्येवसधिगच्छित।'

विवेक के पश्चात् 'परमात्मानमासाद्य तद्भूतायतनामलाः । स्रमृतत्वाय कल्पंते न निवर्त्तन्ति वा बिभो ।। परमा सा मितः पार्थ निर्द्वन्द्वानां महात्मनाम् । सत्याजंवरतानां वै सर्वभूतदयावताम् ।' इन नारायरा के साथ तदात्म्य साधन प्राचीन सांख्यों का स्रन्यतम साधन था, यह स्रादि सांख्यसूत्र रचियता महिष पंचिशि के 'पंचरात्र विशारदः' इस महाभारतोक्त विशेषरा से भी विज्ञात होता है । पंचरात्र का ग्रर्थं विष्णुत्व-प्रापक कतु या यज्ञ होता है । 'पुरुषोऽह वै नारायणोऽकामयत स्रत्यतिष्ठेय सर्वाणि भूतानि स्रहमेवेदं सर्वं स्याम् इति । स एतं पंचरात्रं पुरुषमेधं यज्ञकतुमपश्यत्'—शतपथ ब्राह्मरा में कहे हुए इस सर्वव्यापी नारायरा-प्रापक स्रर्थात् सगुरा ब्रह्म-प्रापक यज्ञ में वे विशारद थे । स्रौर भी सांख्यों के लक्षरा 'समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माणमभिवर्तते' स्रर्थात् वे सर्वभूतो में समदर्शी होकर ब्रह्मा के स्रर्थात् हिरण्यगर्भ के स्रभिमुख में रहनेवाले हैं, स्रर्थात् परमपुरुष-संबन्धी विवेकयुक्त नारायरा ही सांख्यों के स्रादर्श होते हैं । इसलिये सांख्यों का स्रन्य नाम हैरण्यगर्भ होता है ।

सांख्य योगियों में से जो विवेक का म्रादर्श ग्रहण करके केवल ज्ञानयोग का साधन करते थे उनके इस साधन के विषय में मोक्षवर्म में ऐसा है, जैसे कोध, भय, काम इत्यादि दमन करने के बाद 'यच्छेद्वाङ्मनसी बुद्धा तां यच्छेज्ज्ञानचक्षुषा । ज्ञानमात्माववोधेन यच्छेदात्मानमात्मना ॥' उपनिषदुक्त ज्ञानयोग के यह ठीक म्रतुख्य है। 'यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्भच्छेज्ज्ञानमात्मिन । ज्ञानमात्मिन महति भियच्छेत्तद्यच्छेच्छांत म्रात्मिन ॥' ( इसका म्र्यं 'ज्ञानयोग' प्रकरण में देखिए) ।

किसी किसी को यह संशय होता है कि ब्रह्माण्डाघीश हिरण्यगभंदेव यदि सृष्टि नहीं करते तो जीवों का देहधारण ग्रीर दुःख नहीं होता। यह शंका मिय्या है। मुक्त पुरुष ही उपाधि को सम्यक् विलुप्त कर सकते हैं, सगुण ईश्वर नहीं। ग्रतः सगुण ईश्वर की व्यक्त उपाधि रहेगी ही ग्रीर उसका ग्राश्रय लेकर ग्रन्य प्राणी व्यक्त शरीर अवश्य ही धारण करेंगे (ग्रपने ग्रपने संस्कारों के ग्रनुरूप) हिरण्यगर्भ-ब्रह्म का ग्रायुष्काल मनुष्य के एक महाकल्प के समान कथित हुग्रा है, यह भी स्मरण रखना चाहिये। उनके महामन का एक क्षण हमारे बहु-कोटि वर्षों के समान होता है, ऐसी कल्पना सम्यक् न्याय्य है—

भाज्यम् अध कडन्तराया ये चित्तस्य विक्षेपकाः के पुनस्ते कियन्तो वेति ?—

व्याश्चि-मत्त्रान-मंशान्त्रपात् पनि ।ति-धाँति- एर्शनानागर् विकलानवस्थित-त्वानि चित्तविक्षेपस्येजनात् ।। ३०॥

नव अवतरायक्षित्रस्ता विश्लेषाः सह एते विवाहिति विविद्याति, एतेषामधावे न भवित पूर्वोक्ताश्चित्रहृत्यः । व्याधिशिद्वित्यत्यम् वैषय्यं, राजावादिक्ताश्चित्तर्यः । व्याधिशिद्वित्यत्यम् वैषय्यं, राजावादिकायम् चित्तस्य, संशय उभय-कोटिस्पृग्विज्ञानं स्याधिवसेयं वैश्ले स्याविति, प्रमादः सत्याधिकायमानाम् भावनम्, श्रालस्यं कायस्य चित्तस्य च गुपत्यत्यभृतिः, श्राविद्योतिकात्याः विवाह्यत्याः भ्राविद्यानं विषयंयज्ञानम्, श्रव्यश्मित्रस्यं राजाविश्ववेष्ताभः, श्रम्यत्थितत्यं राज्यव्यव्याः भूगौ चित्तस्याः प्रतिष्ठा समाधिप्रतिलंभे हि तदवस्थितं स्यात् । इत्येते विक्तिक्षेषाः तय योगमता योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयंते ॥ ३० ॥

आज्यानुवाई—िविविक्षेण करनेवाने शंतराय कोन कीन हैं ? उनके नाम क्या हैं ? बे कितने हैं ?—

३०—व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, प्रानस्य, प्रिनित, भ्रांतिरनान, ग्रलव्धभूमि-कता, ग्रीर ग्रनवस्थितता, ये सब नित्तविद्योप के शंगराय होते हैं।

ये नौ अन्तराय चित्त के विक्षेप हैं, चित्तवृत्ति में के साथ ये उत्पन्त होते हैं, इनके अभाव में पूर्वोक्त सब वित्त पृत्ति गाँ उत्पन्त नहीं होतीं। व्यायि धातु, रस तथा इन्द्रियों की विषमता। स्त्यान—चित्त की अकर्मण्यता। संत्रा—उत्पय दिन्ह्यमीं विज्ञान; जैसे "यह ऐसा या ऐसा नहीं होगा"। प्रभाद—समाधि के साधनममूह की भावना न करना। आलस्य—शरीर तथा चित्त की गुढ़तावरा अववृत्ति। अविरिति—विषयप्रतिनकर्प के लिये (अथवा विषय योगरूपा) तृष्णा। अति होता —विप्ता की अविषय प्रमाणि का प्रतिलंभ का अलाभ अन्यस्थित । उपन्यस्थ का प्रतिलंभ (निष्पत्ति) होने से चित्त भी अवस्थित होता है। इन नी प्रकार के जिल्लिकों को योगमल, योगप्रति पक्ष या योगांतराय कहा जाता है। (१)।

टीका—३०। (१) अन्तराय नष्ट होना तथा चित्त का सम्यक् समाहित होना एक ही बात है। क्या शरीर—द्वारा योग का प्रयत्न भनीभांति नहीं हो सकता है। 'उपद्रवां-स्थता रोगान् हितजीर्णिसताशात्' (भारत), अर्थान् कायिक उपद्रवों तथा रोगों को हित, परिमित तथा जीर्ण होने के बाद किए हुए श्राहार के द्वारा दूर करना। व्याकरण के नाश के लिये यही प्रकृष्ट उपाय होता है। ईश्वर के समान प्रिण्ञान करने से सात्त्विकता और शुभबुद्धि आवेगी, जिनसे योगी हित, जीर्ण और मिताशन करेगें तथा ठीक ठीक उपाय—अवलम्बन करेंगे; अतः बुद्धि-अंश नहीं होगा। उत्तम कर्तव्य-जान् रहने पर भी अत्यन्त चंचलता के कारण चित्त को ध्यानादि साधन में प्रवृत्त करने या प्रवृत्त रखने की इच्छा होगा ही—स्त्यान है। अप्रीतिकर होने पर भी वीरत्वपूर्ण प्रयत्न करते रहने से स्त्यान हट जाता है। संशय रहते हुए उपयुक्त वीरत्वपूर्ण प्रयत्न नहीं हो सकता। अत्यन्त दृहता और धीरत्यपूर्ण प्रयत्न के बिना योग में सिद्धि पाने की संभावना नहीं है; इसिनये निःसंशय होना आवश्यक है। अवण और मनन के द्वारा तथा स्थिर और संशयहीन उपदेष्टा के सहवास से संशय दूर होता

हैं। समाधि के साधन-समूह की भावना न करना तथा ग्रात्मविस्मृत होकर के विषय में लिप्त रहना ही प्रमाद होता है। स्मृति इसका प्रतिपक्ष है। 'नायमात्माबलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वार्ष्यांलगात्' (श्रुति)। बुद्धदेव भी धर्मपद में वोले हैं 'ग्रप्रमाद ग्रमृत-पद ग्रीर प्रमाद मृत्युपद है।'

श्रालस्य—-कायिक तथा मानसिक गुरुताजिति श्रासन ध्यानादि में श्रश्रवृत्ति । स्त्यान में चित्त श्रवश होकर इधर उधर घूनता है, श्रतएव साधन कार्य में उसका प्रयोग नहीं हो पाता है । चैत्तिक श्रालस्य में चित्त तमीगुरण के प्रावल्य से स्तब्धवत् रहता है दोनों में यही मेद है । मिताहार, जागररण श्रीर उद्यय के द्वारा श्रालस्य पराजित होता है । विषयों से दूर रहकर वैषयिक संकल्प को त्यागने के श्रभ्यास करने से श्रविरित दूर जाती है । 'कामं संकल्प-वर्जनात्' (महाभारत) इस पर यह शास्त्रवाक्य सारभूत है ।

श्रसल हान ग्रौर हानोपाय को न जानकर निम्नपद को ऊँचा या श्रेष्ठपद श्रौर श्रेष्ठपद को निम्नपद मानना भ्रान्तिदर्शन है। कोई साधन के समय ज्योतिर्मय पदार्थ दर्शन कर सोचते हैं कि उन्हें ब्रह्मदर्शन हो गया। कोई कुछ ग्रानन्द पाकर सोचते हैं कि उन्हें ब्रह्मसाक्षात्कार हुआ है, क्योंकि ब्रह्म ग्रान्त्वमय हैं। कोई कुछ ग्रौपनिषद ज्ञान प्राप्तकर सोचते हैं कि उन्हें श्रात्मज्ञान हो गया है, ग्रब यथेच्छाचार से कुछ भी हानि नहीं होगी, ये सब भ्रांतिदर्शन होते हैं। ईश्वर तथा गुरु के प्रति भिक्त ग्रौर श्रद्धा के साथ योगशास्त्र का ग्रध्ययन तथा तदनुसार ग्रंतर्वृष्टि प्राप्ति से भ्रान्ति—दर्शन हटता है। श्रृति ने कहा—'यस्य तेवे परा भित्तर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशंते महात्मनः'।।

भ्रान्ति दर्शन ग्रनेक प्रकार के हैं। कुछ योगी दूर-दर्शन, दूर-श्रवण, भविष्य-कथन ग्रादि कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होने पर उन्हें ही प्रकृत योग समभते हैं। एक ग्रन्य श्रेणी के व्यक्ति हैं जो hysteric वा hypnotic प्रकृति के होते हैं, वे कुछ साधन कर (कोई कोई प्रथम स्तर से ही एवं ग्रथ्योंपाजन तथा गृहस्थी में लिप्त रहते हुए भी) कुछ काल के लिए स्तंभित ग्रवस्था पाते हैं (यह एक प्रकार की जड़ता है)। इस प्रकृति के ग्रादिमयों की Supraliminal Consciousness वा परिदृष्ट वित्तिक्या ग्रीर Subliminal Consciousness वा ग्रपरिदृष्ट वित्तिकया सहज ही पृथक् हो जाती है। इसमें प्रथमोक्त वित्तिक्या के जड़ हो जाने पर किसी विषय का स्कुट-ज्ञान नहीं रहता, किन्तु शेषोक्त वित्तिकया ज्यों की त्यों चलती उहती है तथा शरीर का कार्य भी। बंदूक की ग्रावाज सुननें पर भी वह स्तब्ध ग्रवस्था नहीं टूटती, यह प्रायः देखा गया है।

इस प्रकृति के भ्रांत साधक सोचते हैं कि उनको 'निर्विकल्प' या निरोध समाधि ग्रादि-हुग्रा करती है। वे 'देशकालातीत' प्रभृति शास्त्रीय वचनों से उसे व्यक्त करते हैं, ग्रन्य लोग भी इस प्रकार भ्रांत होते हैं। ग्राहार, निद्रा, भय, कोध प्रभृति के वशीभूत होकर भी, ये प्रायः ग्रपने को जीवन्मुक्त समभते हैं। यदि इन्हें पूछा जाय कि शास्त्र में इस ।समाधि के साथ जो सर्व-सिद्धि तथा निवृत्ति ग्रादि के फल ग्रौर लक्ष्मण उक्त हुए हैं, वे सब कहाँ हैं? तो वे लोग साधारणतः दो प्रकार का उत्तर देते हैं—कोई कहते हैं कि सिद्धि ग्रादि साधारण बातों पर हम ध्यान नहीं देते, निवृत्ति हमारे ग्रवीन है, इससे ग्रधिक वस्तु की ग्रावश्यकता ही क्या है दे

दूसरे कहते हैं कि शास्त्र में, जो सब अलौकिक सिद्धि का कथन है, वह सब मिथ्या या प्रक्षिप्त है, किंतु ये लोग इतना भी नहीं सीचते कि श्रोता कहेंगे कि शास्त्र का इतना भारी श्रंश यदि भूठा है तो 'निर्विकल्प' समाधि, मोक्ष इत्यादि भी भूठ है। वस्तुतः जैसे वृहत् हीरकखंड के श्रंस्तित्त्व की संभावना रहने पर हीरक-चूर्ण के श्रम्तित्व में संशय करना ठीक नहीं, वैसे ही शाश्वत सर्वदुःखनिवृत्ति-रूप मोक्षिमिद्धि की गंभावना रहने पर उससे नीची दूसरी सिद्धियों को श्रसंभव कहना मोक्षिमासन में श्रवता प्रदिश्चित करना है। कारण, यदि योगियों को पंचभूत वशीभूत करने की शिवत हो या न हो तो भी उन्हें श्रवन्तकालीन पंचभूतातीत श्रवस्था प्राप्त हो सकती है, यह कहना श्रसंगत है। किन्तु योगज सिद्धि को पाना श्रीर मुख्य उद्देश्य को त्याग कर उसी का व्यवहार करने रहना एक बात नहीं हैं (३।३७ सू. देखिए)।

Hysteric तथा hypnotic प्रकृति के व्यक्तियों का बाद्यज्ञान सहज से चला जाता है, किन्तु उस समय उनका मन स्थिर नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत असामान्य शिक्त और भाव आ सकते हैं (हमारे पास ऐसे बहुत से मानाओं की अनुभूति के लिखित विवरण हैं), किन्तु यह न तो प्रकृत चित्तस्थैयं है, न तत्ववृष्टि, किन्तु जो प्रकृत तत्त्वदर्शन के मार्ग पर परिचालित होते हैं, वे इस बाह्यरोध-रूप स्वभाव के बारा कुछ स्फुट भाव से भारणा कर सकते हैं, यह देखा जाता है; किन्तु इनके प्रारा कुछ मानसिक उद्यम करने पर प्रतिक्रिया (reaction) के कारण इनको स्तब्धभाव आता है और छोतिवश थे उसी को 'निर्विकल्प,' 'निरोध' आदि समक लेते हैं। कुछ प्रकिरायों – उशा प्रकृत साथक को इस रोग कष्ट से हटाना पड़ता है।

सम्भव है बहुतों को योग के निम्नांग का कुछ साक्षात्कार होता है और वे जो कुछ कहते हैं, वह स्वेच्छापूर्ण मिथ्या-भाषण नहीं, विल्क योगका सम्यक् ज्ञान न रहने के कारण एक को दूसरा समभने की भ्रांति है, अतः ये जानकर भूठ नहीं योलते, किन्तु 'भ्रांत सत्य-कथन' किया करते हैं।

मधुमती स्रादि योगभूमि की स्रप्राप्ति ही स्रलब्धभूमिकता है। योग-भूमि का विवरण ३।५१ सूत्र के भाष्य में देखिए। भूमि-लाभ करके उरामें स्थित न होना श्रातवस्थितता है। लब्धभूमि में स्थित होने पर तत्त्व-साक्षातकारहण समाणि-निष्यति होनी चाहिये, नहीं तो उससे भ्रष्ट हो सकता है।

ईश्वर-प्रिणिधान के द्वारा ये सब ग्रंतराय तूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस ग्रंतराय का जो प्रतिपक्ष हैं, ईश्वरप्रिणिधान से वह प्रकट होकर उस ग्रंतराय को तूर भगा देता है । ईश्वर, प्रिणिधान से सात्त्विक निर्मल बुद्धि उगती है एवं योगी में इच्छामियान-शून्यमा का ऐश्वर्य कमशः संचारित होता रहता है। उसी से साधकों के ग्रभीष्ट ग्रंतरायाभाव तथा ग्रंतराय-नाश की उपाय प्राप्ति सिद्ध होते हैं।

दु:खदौर्म्मनस्यांगमे-जयत्व-श्वास-प्रश्वासा विच्चेपसहमुव: ॥ ३१ ॥

भाष्यम् दुःखमाध्यात्मिकम् श्राधिभौतिकम् श्राधिदैविकं च । यनाभिहताः प्राणिन-स्तदुपवाताय प्रयतंते तद्दुःखम् । दौर्म्मनस्यभिच्छाभिघाताच्चेतसः क्षोभः । यदंगान्येजयित कम्पयति तदङ्गभेजयत्वम् । प्राणो यद्वाह्यं- वायुमाचामित स-स्वासः, यत् कौष्ठ्यं वायुः निःसारयित सप्रस्वासः, एते विक्षेपसहभुवो विक्षिप्तिचत्तस्यैते भवन्ति समाहितचित्तस्यैते न भवंति ॥ ३१ ॥

३१—-दुःख, दौर्मनस्य, ग्रंगमेजयत्व, श्वास तथा प्रश्वास—ये विक्षेप के साथ साथ होनेवाले हैं।

भाष्यानुत्राद् — दुःख ग्राध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक तथा ग्राधिदैविक है। जिसके द्वारा उद्विग्न होकर प्राणी उसकी निवृत्ति की चेष्टा करते हैं, वही दुःख होता है। दौमंनस्य = इच्छा के ग्रभिघात होने से चित्त का क्षोभ। ग्रंगसमूह का कंपन ग्रंगमेजयत्व है। प्राण, जो वाह्य वायु लेता है, वह श्वास है ग्रौर जो भीतर की वायु त्यागता है, वह प्रश्वास (१) है। ये विक्षेप के साथ पैदा होते हैं। विक्षिप्त चित्त में ही ये ग्राते हैं, समाहित चित्त में नहीं।

टीका—२१—(१) श्वास और प्रश्वास, स्वाभाविक श्वास और स्वाभाविक प्रश्वास हैं। श्रादिमियों के जो श्रिनिच्छा से अर्थात् अनजाने में ही जो श्वास-प्रश्वास हुआ करते हैं, वे समाधि के अंतराय हैं, किंतु समाधि के अंगभूत श्वास और प्रश्वास अर्थात् रेचन और पूरिए, जो वृत्तिरोधकारी प्राणायामिक प्रयत्न से किये जाते हैं, वे विक्षेप के सहजात नहीं भी हो सकते। अवश्य ही समाधि में प्राय: रेचनपूरिणादि का भी रोध हो जाता है, किन्तु रेचनपूरणजित आध्यात्मिक बोध और उसकी स्मृति के प्रवाह में सम्यक् अविहत होने पर भी उस विषय की सालवन समाधि हो सकती है।

भाष्यम् — त्रथ एते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यान्त्रिरोद्धव्याः। तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्निदमाह —

ं तत्प्रतिवेद्यार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२॥

विक्षेपप्रतिषेधार्थमेकतत्वावलंवनं चित्तमभ्यसेत् । यस्य तु प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्रं नास्त्ये च विक्षिप्तम् । यदि पुनिरदं सर्वतः प्रत्याहृत्य एकिस्मन्नथं समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमिति, ग्रतो न प्रत्यर्थनियतम् । योऽपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्य यद्येकाग्रता प्रवाहचित्तस्य धर्मस्तदैकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वाद्, ग्रथ प्रवाहांशस्यैच प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वः सदृशप्रत्ययप्रवाही चा प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानुपपितः । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति । यदि च चित्तेनैकेनानिक्ताः स्वाभावभिन्नाः प्रत्ययाजायेरन् ग्रथ कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेद्, ग्रन्यप्रत्ययोपचित्तस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ताभवेत् । कथंचित् समाधीयमानमप्येतद् गोमयपायसीयं न्यायमाक्षिपति ।

किंच स्वात्मानुभवापह्यविचत्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति, कथं यवहमद्राक्षं तत्स्मृँशामि यच्च ग्रस्प्राक्षं तत्पश्यामीति ग्रहमिति प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदे-नोपस्थितः, एक प्रत्ययविषयोऽयमभेदात्मा ग्रहमिति प्रत्ययः कथवतःतिभिन्तेषु चित्तेषु वर्तमानः सामान्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत् ? स्वापुभवग्राह्यश्चवायनवेदात्नाऽतिनित प्रत्ययः, न च प्रत्यक्षस्य माहात्स्यम्प्रमाणांतरेणाभिभूयते, प्रमाणांतरं च प्रत्यक्षयनेनैत्र व्यवहारं लभते । तस्मादेकमने-कार्यमवस्थितव्रच चित्तम् ॥ ३४ ॥

भाष्यानुवाद समाधि के प्रतिपक्ष ये सब विक्षेत उक्त अभ्यास श्रौर वैराग्य के द्वारा निरुद्ध होते हैं। उनमें श्रभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए यह सूत्र कहते हैं।

३२ - उसकी (विक्षेप की) निवृत्ति के लिये एक तन्वाभाग करना चाहिए। सू विक्षेप-नाश के लिए चित्त को एकतत्यालंबन (१) कर अभ्याम करना चाहिये। जिनके मत में चित्त (२) प्रत्यर्थनियत (क) यतः प्रत्ययमात्र यर्शन् या'गरश्न्य श्रौर केवल वत्तिरूप ग्रीर क्षिणिक है, उनके मत में समस्त वित्त ही एकाग्र होगा; विक्षिप्त वित्त श्रौर नहीं रहता है, किन्तु यदि समस्त विषय से प्रत्याहरूग करके चिन को एक ही अर्थ में समाहित किया जाय, तो वह एकाग्र होता है; इमलिये चित्त प्रव्यविधन नहीं है (ख)। श्रीर जो सोचते हैं कि समान श्राकार के प्रत्यय-प्रवाह द्वारा चित्त एकाग्र होता है, उनकी भी एकाग्रता को यदि प्रवाहचित्त का धर्म कहा जाय तो वह भी संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि ( उनके मतानुसार ) चित्त की क्षिएाकता के कारए। एक प्रवाह-चित्त की संभावना नहीं। ग्रीर (एकाग्रता को) प्रवाह के ग्रंशस्वरूप एक एक प्रत्यय का धर्म कहने से वह प्रत्यय-प्रवाह का समानाकार प्रत्यय का प्रवाह हो या असमानाकार प्रत्यत का प्रवाह हो, प्रत्यय-समृह प्रत्यर्थनियत होने के कारए। सब ही एकाग्र हो जायेंगे, ग्रतः वैसा होने पर विक्षिप्त चित्त की अनुप्पत्ति होती है। इसलिये चित्त एक तथा वह अनेक विषय-प्राही और श्रवस्थित ( श्रर्थात् श्रस्मितारूप धर्मिभाव से श्रवस्थित ) है। यदि (श्राश्रयभूत) एक चित्त के साथ असंबद्ध, स्वतंत्र, अपने से भिन्न प्रत्ययगम् है उत्पन्न होता है (ग) तो एक प्रत्यय दृष्ट विषय का स्मर्ता अन्य प्रत्यय कैसे होगा और एक प्रत्यय के द्वारा संचित संस्कार का स्मर्ता श्रौर कर्माशय का उपभोक्ता ग्रन्य प्रत्यय कैसे हो सकता है। जो हो, किसी प्रकार से समा-धान कर लेने पर भी यह गोमयपायसीय न्याय (३) से भी ग्रधिक ग्रयुक्त •मालूम पड़ता है।

चित्त का एक एक प्रत्यय संपूर्ण तथा पृथक् है, यदि ऐसा कहो तो स्वानुभव का भी अपलाप होता है (घ)। कैसे? जिसे 'मैं' ने देखा था, वहीं 'मैं' स्पर्श कर रहा हूँ। तथा जिसे 'मैं' ने स्पर्श किया था, वहीं मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार अनुभव में प्रत्ययों का भेद रहने पर भी 'मैं' यह प्रत्ययभाग प्रत्ययी के निकट अभेद रूप में उपस्थित होता है। एक प्रत्यय का विषय, अभेदाकार अहम्प्रत्यय अत्यंत भिन्न चितांशों में वर्त्तमान हो कर भी कैसे एक-प्रत्ययी का आश्रय ले सकता है? अभेदाकार यह अंहरूप रूप-प्रत्यय स्वानुभवग्राह्य है। प्रत्यक्ष की महिमा अन्य प्रमाण से नहीं घटती, अत्य सब प्रमाण प्रत्यक्षत्रल से ही व्यवहृत होते हैं। इस कारण चित्त एक तथा अनेक विषय-ग्राही और अवस्थित है अर्थात् शून्य नहीं किन्तु एक अभंग सत्ता है।

टीका—३२। (१) एक तत्त्व का ग्रर्थ मिश्र जी कहते हैं ईश्वर; भिक्षु जी—स्थू-लादि कोई तत्त्व; भोजराजजी—कोई एक ग्रभिमत तत्त्व। वस्तुतः यहाँ ध्येय पदार्थ के किसी निर्देश के विषय में विवक्षा नहीं हैं (ध्येय के प्रकार की ही विवक्षा है), किन्तु ईश्वर ग्रादि जो कुछ ध्येय हो उसका एक तत्त्व के रूप में ग्रालंवन करना चाहिये। ईश्वर ग्रादि का ध्यान नाना-भाव से कमशः किया जा सकता है, जैसे स्तोत्र-ग्रावृत्ति करके उसके ग्रर्थ-चिंतन द्वारा चित्त ईश्वरविषयक नाना ग्रालंवनों में विचरता रहता है। एक तत्त्वालंवन इस प्रकार नहीं होता है। ईश्वर-संबंधी किसी एक ही रूप के ग्राध्यात्मिक भाव या धारणा में जब चित्त की स्थित होगी, तब इस प्रकार एक रूप ग्रालंवन में ग्रवधान करने का ग्रभ्यास ही एक तत्त्वाभ्यास होता है। वह विक्षेप का विरोधी है, ग्रतः उसके द्वारा विक्षेप दूर होता है। ग्रन्य—ध्येय विषय में भी ऐसा ही नियम है।

एक तत्त्वाभ्यास के श्रालंबनों में ईश्वर तथा श्रहंभाव उत्तम हैं। प्रतिक्षरा में उगने-वाली चित्त वृत्तियों का 'मैं द्रष्टा हूँ' इस प्रकार के ग्रहंरूप एकालंबन को स्मररा करते रहन श्रत्यन्त चित्तप्रसाद देता है। यही श्रुति निर्दिष्ट ज्ञान-श्रात्मा की धारगा होती है।

केवल ईश्वर ही कहना होता तो सूत्रकार एकतत्त्व शब्द का व्यवहार नहीं करते। यह भी कहा गया है कि ईश्वर-प्रिश्यान से ग्रंतराय दूर होता है, ग्रतः एक तत्त्वाभ्यास उसी के ग्रंतर्गत उपायिवशेष है। श्वासप्रश्वास ग्रादि समस्त शारीर किया—द्वारा एक स्वरूप चित्त-भाव का स्मरण होता है, वही एकतत्त्व है। वह भाव ईश्वर ग्रथवा ग्रहंतत्त्व विषयक होना ही ठीकहै। ग्रन्थविषयक भी हो सकता है। वस्तुतः जो ग्रालंबन समिष्टिभूत एक-चित्तभाव स्वरूप है, वही एकतत्त्वालंबन है। उसके ग्रभ्यास से चित्त सहज ही भली गाँति स्थित हो जाता है। श्वासप्रश्वास के साथ यह भाव ग्रभ्यस्त होने पर स्वाभाविक श्वासप्रश्वास योगांगभूत श्वासप्रश्वास बन जाता है, ग्रौर वह ग्रभ्यस्त होने पर दुःख से सहसा ग्रभिनव नहीं होता है। वही सहज तथा सुखकर ग्रालंबन होता है, ग्रतः उसी से दौर्मनस्य भी दूर हो जाता है। पुनः एक ग्रवस्था को स्थिर रखने का प्रयत्न होते रहने के कारण ग्रंगमेजयत्व भी कम होता रहता है। इस प्रकार कमशः स्थितिलाभ करने पर विक्षेप ग्रौर विक्षेप के सहजात भावों का निवारण होता है।

- ३२—(२) यह उपदिष्ट हो चुका है कि विक्षिप्त चित्त को एकाग्र करना चाहिए। किन्तु श्विग्णिकविज्ञानवादियों के मत में इसका कोई सदर्थ नहीं होता है। क्षिग्णिकविज्ञानवादी भी एकाग्र तथा विक्षिप्त चित्त की बात कहते हैं; किन्तु उनके मतानुसार एकाग्र तथा विक्षिप्त शब्द का तात्पर्यग्रह श्रीर संगति नहीं होतो है, यह भाष्यकार दिखा चुके हैं।
- (क्र) इसको समफते से पहिले क्षिर्णिकवाद जानना चाहिये। इस मत के अनुसार चित्त या विज्ञान प्रत्यर्थनियत है, अर्थात् प्रतिविषय में उत्पन्न और समाप्त होता है। और वह प्रत्ययमात्र अ वा ज्ञातवृत्तिमात्र, निराधार, क्षिर्णिक, या क्षर्णस्थायी है। जैसे—दश क्षरण के लिये घट-विज्ञान होने पर उसमें दश भिन्न भिन्न घट-विज्ञान उठेगें तथा अत्यंतनाश को प्राप्त होगें। इनमें पूर्व विज्ञान,उत्तर विज्ञान का प्रत्यय या हेतु होता है। उनका मूल शून्य है अर्थात् उन

ॐ वौद्ध शास्त्र में प्रत्यय शब्द का अर्थ हेतु है। प्रत्यय मात्र=पर-चिष्कि विज्ञान का हेतु मात्र होता
 है, ऐसा अर्थ भी बौद्धों के अनुसार संगत हो सकता है, किन्तु यहाँ प्रत्यय का अर्थ ज्ञानवृत्ति है।

दोनों में ऐसा कोई एक भावपदार्थ श्रन्वित नहीं रहता, जिम भावपदार्थ के वे विकार या भिन्न भिन्न श्रवस्थाएँ हो सकों। बीढों की गाथा है 'सब्बे सङ्खारा श्रनिच्चाउप्पादव्ययधिमनो। उप्पिक्तिः वात्तिरुक्तिः तेसं वुपसमो सुखो।' श्रथीन् समस्त संस्कार (विज्ञान को छोड़कर समस्त संवित श्राध्यात्मिक भाव) श्रनित्य हैं. वे उत्पाद श्रीर लयधर्मी हैं। वे उत्पन्न होकर निरुद्ध या विलीन होते हैं। उनका उपशम श्रथीत् उठने-नाश होने का विराम ही सुख्य या निर्वाग्त होता है। केवल संस्कार ही नहीं, उसका सहजात विज्ञान भी धैमा है। मांस्यशास्त्र के मत में भी चित्त-वृत्तियाँ परिग्णामी या श्रनित्य हैं, एवं उनका सम्यक् निरोध ही कैवल्य होता है। श्रतः प्रधानतः दोनों वादों में समानता है। किन्तु दोनों वादों के दर्शन में भेद है। सांख्य कहता है चित्तवृत्तियां उत्पत्ति-लय-शील या संकोच-विकाश-शील होने पर भी वृत्तियाँ चित्तनामक एक ही पदार्थ के विकार या भिन्न-भिन्न श्रवस्थाएँ हैं। जैसे सेर भर मिट्टी के गोले को प्रतिक्षण बहुत प्रकार के श्राकारों में परिग्णत किया जा सकता है, किन्तु उन सब श्राकारों में ही एक सेर मिट्टी मिली हुई रहेगी। श्रत्रएव उस सेर भर मिट्टी का ही वे विकार हैं ऐसा कहना नाय्य होता है। यही सहार्थवार के भीतर परिग्णम गर है। ३।१३ (६)।

बौद्ध यह नहीं मानते जैसे प्रदीप में प्रतिक्षणा नया नया तेल जलता जा रहा है फिर भी वह एक प्रदीप ही प्रतीत होता है, श्रालयिक्षणन वा श्रहंभाव भी वैसे ही भिन्न भिन्न क्षिणिक विज्ञानों—द्वारा उत्पन्न होने पर भी एक-सा प्रतीत होता है।

बौद्धों के इस उदाहरए। में न्यायदोप हैं। वस्तुतः लोग दीपशिखा शब्द का प्रयोग 'जो आलोकदान देती हैं', इत्यादि अर्थ में करते हैं; एक ही प्रकार का आलोकदान रूप गुण देखकर लोग कहते हैं, दीपशिखा एक है, आलोकदान गुण बहुत नहीं है, किन्तु एक है; "प्रतिक्षण जिसमें नूतन नूतन तैल दग्ध होना है "वही दीपिशिया" है, इस अर्थ में कोई भी दीपशिखा शब्द का व्यवहार नहीं करता है। यदि कोई करता भी है तो वह पहली और दूसरी दीपशिखा को एक रूप नहीं समभता है।

गंगाजल का अर्थ है गंगा के खात में जो जल रहता है, वह कोई एक निर्दिष्ट जल नहीं; दीपशिखा भी वैसे ही हैं। यह कहा जा सकता है कि पत्रनगृत्य-स्थान में स्थित हास-वृद्धि-होन दीपशिखा एक सी ज्ञात होने से भ्रांति होती है। यह हो सकता है; किन्तु यह क्यों होता है?—प्रति मृहूर्त्त में शिखा के समीप जो तैल आता है, वह पूर्व तैल का समानधर्मी होने के कारण।

इसी से यह नियम सिद्ध होता है कि एकाकार बहुत से द्रव्य अलक्षित भाव से एक एक करके दृष्टि-गोचर होने पर एक-से प्रतीत होकर भ्रांति पैदा करते हैं, किन्तु इसी से परिग्णामवाद निरस्त नहीं होता। एकाकार बहुत से द्रव्य रहने पर, एवं प्रकार विशेष से बोधगम्य होनेपर ही प्रतीति होगी, किन्तु वे बहुत से द्रव्य एकाकार कैसे होते हैं, यह तथ्य सत्कार्यवाद दिखाता है। दीपशिखा का उदाहरण पूर्वोक्त मृत्पिंड के उदाहरण से विरुद्ध नहीं है, वह पृथक् वस्तु है। इसलिये एक के द्वारा अन्य का विरोध नहीं होता।

क्षिणिकवादी नाय्य शैली से यह नहीं दिखा सकते कि बहु आलयविज्ञान किस प्रकार से होता है। पूर्व-प्रत्यय वा हेतुभूत विज्ञान से उत्तर कार्यभूत विज्ञान कैसे होता है, इसमें क्षिणिक विज्ञानवादी अति असंगत उत्तर देते हैं। प्रत्ययभूत विज्ञान का संपूर्ण नाश हो गया, श्रीर अभाव से एक विज्ञान-रूप भावपदार्थ उत्पन्न हुआ— क्षिणिकवादियों का यह मत नितांत

श्रन्याय्य है। ग्रसत से सत् पैदा होना या सत् का ग्रसत् हो जाना न्यायसंगत मनुष्य के चिन्तन में नहीं ग्राते। पारचात्त्य दार्शनिकगर्ण कहते हैं ex nihilo nihil fit ग्रथित् ग्रसत् से सत् नहीं बन सकता है। वैज्ञानिकों का Coservation of energy वाद भी सत्कार्य-वाद की छाया है।

श्रसत् से सत् बनने का वा सत् की श्रसत् प्राप्ति का उदाहरए। संसार में नहीं मिलता। समस्त कार्य के ही उपादान तथा हेतु या निमित्त ( बौद्धमत में 'पच्चय' ) ये दो कारए। रहना श्रवश्यंभावी होता है। पूर्वविज्ञान उत्तर-विज्ञान का निमित्त हो सकता है किन्तु उत्तर विज्ञान का उपादन कौन है ? तथा पूर्व विज्ञान का उपादन भी कहाँ जाता है ? बौद्ध इस को उत्तर देते हैं। पूर्व विज्ञान "शून्य" हो जाता है, श्रौर उत्तर विज्ञान "शून्य" से होता है। शून्य का श्रर्थ यदि साक्षात् श्रज्ञेय कोई सत्ता हो तो वह न्यायसंगत एवं सांख्य के ही श्रनुसार है।

सांख्य कहता है कि समस्त व्यक्तभाव का मूल उपादान ग्रव्यक्त है ग्रर्थात् व्यक्त रूप से धारएा। के ग्रयोग्य एक सत्ता है। सांख्य निश्चय करता है कि वाह्य तथा ग्राध्या-तिमक पदार्थों में कार्य ग्रीर कारए। के परंपराक्रम से बुद्धितत्त्व या ग्रहंमात्र-बोध सर्वोच्च व्यक्त कारए। होता है। उसके उपादान ग्रव्यक्त हैं।

कौद्धों के विज्ञान में सांख्य के बुद्धि इत्यादि तत्त्व भी हैं। ग्रतः इस विज्ञान का कारण 'शून्य' नामक सत्ता कहना सांख्य के ग्रनुकूल ही है। ठीक वैसे ही जैसे कि "दही का कारण दूध, दूध का कारण गाय" ऐसा कहना ग्रीर "गोरस का कारण गाय" ऐसा कहना ग्रविरुद्ध हैं। किन्तु विज्ञान के भीतर विज्ञाता को लेकर उसकी ग्रव्यक्तता प्रतिपादन करना सर्वथा ग्रसंगत है।

सांख्ययोगी के शिष्य बुद्धदेव ने संभवत: 'शून्य' शब्द सत्ताविशेष के अर्थ में प्रयुक्त किया था, अतएव उनका धर्म दार्शनिक विचार से कुछ मुवत होगया था। अतएव सर्वसाधा-रएए-द्वारा अधिक प्राह्म होगया। अभी ऐसे बौद्ध संप्रदाय हैं जो शून्य को अभावमात्र नहीं किन्तु सत्ताविशेष समभते हैं। शिकागो की धर्म-सभा में जापान के बौद्धों ने अपने मत का उल्लेख करते समय कहा था कि विज्ञान का भी एक तत्व (essence) है। याम्य बौद्धों में भी बहुत व्यक्ति "शून्य" को निर्वाण धातु नामक एक सत्ता कहते हैं। वस्तुतः शून्य शब्द का अर्थ अस्पष्ट है।

किन्तु भारत में प्राचीनकाल में ×ऐसे बौद्ध संप्रदाय का प्रचार हुग्रा था जो 'शून्य' को ग्रभावमात्र कहता था, यह मत संपूर्ण ग्रयुक्त था—इसको भाष्यकार ने निम्न लिखित प्रकार से युक्ति द्वारा दिखाया है।

(ख) चित्त को क्षरा-स्थायी पदार्थमात्र कहने से क्षरिएकवादी जो विक्षिप्त, एकाग्र

<sup>्</sup>रश्राोक के राज्यकाल में रिचत, कथावत्यु नामक पालियन्थ में लिखा है कि उस समय बौद्धों में भी बहुत से भिन्न-भिन्न वादी थे। मोग्गली पुत्र तिस्स ने पाटलीपुत्र (पटना) में श्राोक की सभा में दें पू ३०० शताब्दी के मध्य कथावत्थु की रचना की थी। उसमें तिस्स ने २५० विभिन्न आंत बौद्ध मतों का निराकरण किया है (vide Dialogues of the Buddha by T. W. Rhys Davids Preface X-XI)

ध्यादि चित्तावस्था के विषय म कहते हैं उसकी कोई भी प्रकृत अर्थमंगित नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक चित्त यदि विभिन्न तथा क्षरास्थायी-मात्र हो तो वे सब ही एकाग्र हैं; काररा क्षरा-स्थायी प्रत्येक चित्त का आलम्बन भी एक ही रहता है।

यदि कहो कि समानाकार विज्ञान-प्रवाह को ही एकाग्र चित्त कहा जाता है तो बह भी निर्श्वक है, क्योंकि वह एकाग्रता किस चित्त का धर्म है ? जब प्रत्येक चित्त ही पृथक् सत्ता है, तब प्रवाह चित्त नाम से एक सत्ता नहीं हो सकती है । ग्रतः एकाग्रता 'प्रवाह चित्त का धर्म है, ऐसा कहना ठीक नहीं । पुनः प्रत्येक चित्त जब पृथक् पृथक् होते हैं तब चित्त का ग्रालंबन सदृश हो या विसदृश, समस्त चित्त ही एकाग्र होगा । विक्षिप्त चित्त नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं सकती ।

(ग) प्रत्ययसमूह पृथक् तथा श्रसंबद्ध होने से एक प्रत्यय के दृष्ट विषय का या कृत कर्म का स्मरण्कर्ता वा फलभोक्ता श्रन्य प्रत्यय नहीं हो सकता है। इस विषय में क्षिण्किवादी कह सकते हैं कि विज्ञान संस्कार-संज्ञादि से सम्प्रयुक्त होकर उदित होता है, श्रौर पूर्व-क्षिण्क विज्ञान उत्तरक्षण्क विज्ञान का हेतु होने के कारण उत्तर-विज्ञान पूर्वविज्ञान के कितने ही सदृश संस्कार श्रादि से सम्प्रयुक्त होकर उदित होता है। स्मृति श्रौर कर्म (चेतना-विशेष) बौद्धमत में संस्कार होते हैं। इसलिये उत्तर विज्ञान में पूर्वविज्ञानसंयुक्त स्मृति श्रादि श्रनुभूत होती हैं। परंतु इसमें पूर्वविज्ञान से उत्तर विज्ञान में कोई सत्ता जाती है यह स्वीकार करना श्रमिवार्य है। किन्तु क्षिण्कवाद में पूर्वविज्ञान का सब ही नष्ट या श्रभाव-प्राप्त हो जाता है। श्रतः प्रत्ययसमूह एक ही मौलिक चित्यपदार्थ के भिन्न भिन्न परिणाम हैं यह सांख्यीय दर्शन ही युक्तियुक्त है।

(ष) इस दर्शन के पक्ष में और एक युक्ति यह है कि 'जो मैंने देखा था उसी का मैं स्पर्श कर रहा हूँ; जिसका मैंने स्पर्श किया था वही मैं देख रहा हूँ इस प्रकार के प्रत्यय में वा प्रत्यभिज्ञा में 'मैं' यह प्रत्ययांश हमको एक अनुभव होता है। (३।१४)।

क्षिणिकवादी कहेगें वह 'एक ही दीपशिखा' इस ज्ञान के समान भ्रांत एकत्व ज्ञान है। किन्तु वह जो दीपशिखा के समान है ऐसी कल्पना का हेतु क्या है ? क्षिणिकवादी केवल दृष्टांत देते हैं, युक्ति नहीं। प्रत्युत 'शून्य' का भ्रर्थ श्रभाव है इसको प्रतिपन्न करने के लिये ही ऐसी कल्पना करते हैं। श्रथवा 'जो सत् है वह क्षिणिक है, ऐसा भ्रयुक्त उपनय भ्रौर विनिगमना करते हैं। किन्तु इस प्रकार की कल्पना से प्रत्यक्ष एकत्वानुभव वाधित नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाण सब से भ्रधिक बलवान है। कोई कोई नवीन वेदांतवादी भी 'सत् का भ्रभाव होता है' ऐसा स्वीकार करके मायावाद समभाने की चेष्टा करते हैं। वे बोलते हैं कि—'जो घट टूट गया, वह तो संपूर्ण ही नष्ट हो गया, श्रतः यहाँ पर सत् का नाश स्वीकार्य है। यह केवल वाक्यमय युक्ताभास-मात्र होता है। वस्तुतः जो घट इस नाम को नहीं जानता है वह यदि एक घट को देखता हो तथा उस समय यदि कोई घट को तोड़ दे तो वह क्या देखेगा ? वह देखेगा कि जो समस्त खपरे (घटावयव) पहले एक स्थान पर थे वही, पीछे दूसरे स्थान पर हैं। परंतु किसी सत् पदार्थ का श्रभाव उसे दृष्टगोचर नहीं होगा।

३२—(३) गोमय-पायसीय न्याय। एक प्रकार का न्यायाभास या दुष्ट न्याय है। थथा—गोबर ही खीर है क्योंकि गोबर (गोमय) गव्य है तथा खीर (पायस) भी गव्य

है ; म्रतएव दोनों एक ही द्रव्य हैं। इस प्रकार 'न्याय' से ही ग्रन्त में क्षिणिक विज्ञानवादं की संगति हो सकेगी।

### भाष्यम् — यस्मेदं शास्त्रेण परिकर्म निर्द्दिश्यते तत्कथम् ?

मैत्रीकरुणामुदितोपेचाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्भावनात्तरिचतप्रसा-दनम् ॥ ३३ ॥

तत्र सर्वप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भाषयेत्, दुःखितेषु करुणां, पुण्यात्मकेषु मुदिताम्, ग्रपुण्यात्मकेषु उपेक्षाम् । एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते, ततश्च चित्तं प्रसीदिति प्रसन्नेकाग्रं स्थितिपदं लभते ।। ३३ ।।

भाष्यानुवाद — शास्त्र में चित्त की जो परिष्कार प्रणाली (निर्मल करने की पढित ) कथित है, वह कैसी होती है—

३३ — सुखी, दुखी, पुण्यवान् तथा ग्रपुण्यवान् प्राणियों में यथाकम से मैत्री, करुणा, मृदिता तथा उपेक्षा की भावना करने पर चित्त प्रसन्न होता है।

उनमें सुख सम्भोगयुक्त सब प्राणियों में मैत्रीभावना करिए। दुः खित प्राणियों में करुणा, पुण्यात्माओं में मृदिता या प्रसन्नता तथा अपुण्यात्माओं में उपेक्षा करिए। इस प्रकास्भावना करते करते शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है जिससे चित्त प्रसन्न (निर्मल) होता ३, प्रसन्नचित्त एकाग्र होकर स्थितिपद पाता है (१)।

टीका—३३—(१) जिनके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं रहता, या जिनके सुख से हमारे स्वार्थ का व्याघात होता है उनको सुखी देखने से या चितन करने से साधारण चित्त प्रायः ईर्ष्यालु होते हैं। वैसे ही शत्रु ग्रादि को दुखी देखने से निष्ठुर हर्ष उमड़ता है। जो हमारे ग्रपने मतानुसार नहीं हैं पर पुण्यकम्मी हैं ऐसे व्यक्तियों की प्रतिपत्ति ग्रादि देखने से या जितन करने से ग्रसूया ग्रौर ग्रमुदित भाव ग्राते हैं। ग्रौर जो पुण्यकमी नहीं हैं उनके प्रति (यदि स्वार्थ नहीं रहे तो) ग्रमर्थ या कुद्ध तथा पिशुन-भाव उठता है। इस प्रकार के ईर्ष्या, निष्ठुर हर्ष, ग्रमुदिता तथा कुद्ध-पिशुन-भाव मनुष्यचित्तको मथन करते हुए समाहित होने नहीं देते। ग्रतएव मैत्री ग्रादि की भावना-द्वारा चित्त को प्रसन्न या राजस-मल से हीन ग्रौर सुखी कर लेने पर वह एकाग्र होकर स्थित पाता है। ग्रावह्यकता होने पर साधक इसकी भावना करें।

मित्र के सुखी होने से तुम्हारे मन में जैसा सुख होता है वैसे सुख को पहले स्मरएा करिए तदनु जिन लोगों के (शत्रु या अपकारक व्यक्तियों के) सुख से तुम्हें ईर्ष्या द्वेष होते हैं, उनके सुखी होने पर 'मैं मित्र के सुखी होने जैसा सुखी हूँ' इस तरह भावना करिए। 'सुखं मित्राणि चोष्यासुः विवर्द्धतु सुखश्च वः' इस व्यक्य के द्वारा उक्तप्रकार की भावना करना सुगम है। शत्रु आदि के दुखी होने पर तुम्हें निष्ठुर हर्ष होता है किन्तु उनके भी

दुःखी होने पर, प्रियजन के दुःस में जो करुसा। भाव होता है उसी का भावना-द्वारा उनके तथा अन्य समस्त दुखियों के प्रति प्रयोग करने का अध्यास करिए।

सधर्मी हो या विधमी, यदि वह पृष्पातमा हो तो उसके प्रति भी वही मुदिता (प्रसन्नता) भाव रखिए जो अपने या नगिमयों के पुण्यात्मा होने पर होता है। दूसरों के दोष (अपुण्य) में उदासीन रहना ही उपेक्षा है। यह भावना नहीं है पर अपके आदि भाव का मन में आना ही उपेक्षा करना है। (३—२३ देशिये)। इन चार राधनों को बौद्ध लोग ब्रह्म विहार बोलते हैं और कहने है कि इनसे अह्मलोक की प्राप्ति होती है और ये बुद्ध के भी वर्तमान थे।

## प्रच्छ**ई** नविधाररणभ्यां वा प्राग्रस्य ॥ ३४ ॥

भाष्यम् कौष्ठघस्य वायोर्नासिकापुट,स्यः प्रयस्तिविदेशाद् वमनं प्रच्छर्द्दनम् विधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा मनसः स्थिति सम्पादयेत् ॥ ३४ ॥

३४—प्राण् के प्रच्छईन तथा विधारण के द्वारा भी चित्त स्थित पाता है। सू शाष्यानुवाद—भीतरी हवा को नासापुटद्वय के द्वारा प्रयत्न विशेष के साथ वमन करना प्रच्छईन (१) होता है। विधारण है—प्राणायाम वा प्राण् को संयत करके रखना। इनसे भी मनकी स्थिति प्राप्त हो सकती है।

टीका—३४—(१) चित्त की स्थिति के लिए नित्त का बंधन ग्रावश्यक है, सुतरां चित्तबंधन की चेटा न कर केवल स्थान-पत्याग लेने का ग्रभगाग करते से नित्त कभी स्थिति प्राप्त नहीं करेगा। इसी कारण ध्यान के साथ प्राग्गायाम न करने पर चित्त स्थिर नहीं ग्राप्त ग्रां करा है 'यद्यदृश्यित मुंचन्वै प्राणान्मैथिल-सत्तम। वाताधिक्यं मवत्येव तस्मात्तम्न समाचरेत्।।' (गोक्षधर्म) ग्राप्शित् विना देखे या ध्यानशून्य प्राणायाम करने से याताधिक्य वा चित्त चांचत्य होता है, ग्रतः हे मैथिलसत्तम, उसका ग्रानुष्ठान नहीं करना चाहिए। इसिलये प्रत्येक प्राणायाम में स्वारा के साथ चित्त को भी भाविवशेष से एकाग्र करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं:—'शुन्यभावेन युंजीयात्' ग्रर्थात् प्राणा को शून्य भाव से युक्त करना चाहिये। ग्राप्ति रेचन ग्रादि काल में मानों मन शून्यवत् वा निःसंकल्प रहे ऐसी भावना करनी चाहिये। वैसी भावना के साथ रेचनादि करने पर ही चित्त स्थिति प्राप्त करता है; ग्रन्थथा नहीं।

जिस प्रयत्न विशेष के द्वारा रेचन किया जाता है वह त्रिविध होता है। पहला— प्रश्वास दीर्घकाल तक करने का या धीरे धीरे करने का प्रयत्न। दूसरा—उस समय शरीर को स्थिर तथा शिथिल रखने का प्रयत्न। तीसरा—उसके साथ मन को शन्यवत् वा निःसं-कल्प रखने का प्रयत्न। इस तरह प्रयत्न विशेष के साथ रेचन या प्रच्छईन करना पड़ता है।

तदनु रेचन के पश्चात् वायु-ग्रह्ण न कर यथासाध्य उस प्रकार के निश्चल, शून्य-

वत् मनोभाव में स्रवस्थान करना ही विधारण होता है। ऐसी प्रणाली में पूरण का कोई विशेष प्रयत्न नहीं रहता, सहज भाव में ही पूरण करना पड़ता है, किन्तु उस काल में भी मानो मन शून्यवत् स्थिर रहे इस पर ध्यान रखना चाहिये।

शरीर से म्रात्मबोध हटकर हृदयस्थ म्रात्मानुभव उस निःसंकल्प वावयहीन या एकतान प्रगावाग्र म्रवस्था में जाकर स्थित हो रहा है—इस प्रकार की भावना रेचन काल में ही होती, पूरगा काल में नहीं। इसीलिये पूरगा की बात नहीं कही गयी। प्रच्छदंन में तथा विधारगा में शरीर के मर्म शिथिल होकर निःसंकल्प ग्रौर निष्क्रिय मन में स्थिति करने का भाव साधित होता है, पूरगा में ऐसा नहीं होता है।

इस शैली का अभ्यास करने में पहिले दीर्घ-प्रश्वास ( ऊपर कहे हुए प्रयत्न से ) करना चाहिये। समस्त शरीर और वक्षस्थल स्थिर रख करके केवल उदर चालना करके स्वास-प्रश्वास करिए। कुछ काल तक उत्तम रूप से इसका अभ्यास करने पर समस्त शरीर में व्याप्त सुखमय बोध या लघुता बोध आ जाता है। उस बोध के सहारे से यह अभ्यास करना पड़ता है। इसके अभ्यस्त हो जाने पर, प्रत्येक प्रश्वास वा रेचन के पीछे विधारण न भी हो तो बीच बीच में विधारण किया जा सकता है, उसमें अधिक श्रम नहीं जान पड़ता। कमशः अभ्यास के द्वारा प्रत्येक रेचन के बाद विधारण करना सुगम हो जाता है।

इस अभ्यास का कौशल यही है कि रेचन तथा विधारए। में स्वतंत्र प्रयत्न न करना पड़े श्रीर दोनों एक साथ मिल भी जाँय। प्रच्छाईन काल में कोष्ठ की सम्पूर्ण वायु रेचन न करने पर भी हानि नहीं होती है। कुछ वायु रहते रहते ही रेचन सूक्ष्म करके विधारएा में मिला देना पड़ता है। सावधानी से उसे आयत्त करके, जिस प्रकार प्रच्छाईन और विधारएा इन दो प्रयत्नों में (तथा सहज या अनितवेग से पूरएा काल में) शरीर और मन का स्थिर-शून्यवत्-भाव ठहरता है यह सावधानी से देखना चाहिए। अभ्यास के द्वारा जब यह दीर्घ-काल तक निरंतर किया जा सकता है और जब इच्छा हो तब ही किया जा सकता है तब चित्त स्थिति प्राप्त करता है। अर्थात् वही एक प्रकार की स्थिति है और उसी से समाधि सिद्ध हो सकती है। दवास के साथ एक प्रयत्न करने से विकित्त चित्त भी सहज ही आध्यात्मिक प्रदेश में बद्ध होता है। इसलिए यह स्थिति का एक विशेष उपाय है। इस प्रकार प्राएगयाम का निरंतर अभ्यास किया जा सकता है इस कारए। यह स्थित के लिए उपयोगी होता है।

# विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ ३४ ॥

भाष्यम्—नासिकाग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्यसंवित् सा गन्धप्रवृत्तिः, जिह्वाग्रे दिव्यरससंवित्, तालुनि रूपसंवित्, जिह्वाग्रे स्पर्शसंवित्, जिह्वाग्रे शब्द संविदित्येताः प्रवृत्तय उत्पन्नादिचत्तं स्थितौ निवध्नंति संशयं विध्मंति समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवंतीति । एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरत्नादिषु प्रवृत्तिरूपन्ना विषयवत्येव वेदितन्या । यद्यपि हि तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशैरवगतमर्थतत्त्वं सद्भूतमेव भवति एतेषां यथाभूतार्थं प्रति-

पाँदन सामर्थ्यात्तथापि यावदेक देशोऽपि किश्चन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सर्वं परोक्ष-मिवापवर्गादिषु सूक्ष्मेष्वथेषु न दृढ़ां बुद्धिमृत्पादयित । तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्य्योपदेशो-पोद्वलनार्थमेवावश्यं किश्चिद्विशेषः प्रत्यक्षीकर्त्तव्यः । तत्र तदुपिद्वार्थेकदेशस्य प्रत्यक्षत्वेसित सर्वं सुसूक्ष्मविषयमिप श्रा श्रपवर्गात् सुश्रृद्धीयते एतदर्थमेवेदं चित्तपिरकर्मनिद्दिश्यते । श्रनिय-तासु वृत्तिषु तद्विषयाणां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां चित्तं समर्थं स्यात्तस्य तस्यार्थस्य प्रत्य-क्षीकरणायेति तथा च सित श्रद्धावीर्यं स्मृतिसमाधयोऽस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥३४॥

३५—विषयवती (१) प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर भी मन की स्थिति होती है। सू

भाष्यानुवाद--नासाग्र पर चित्तधारणा करने से जो दिव्य-गन्ध-संविद् (ह्लादयुक्त-ज्ञान ) होता है वह गन्धप्रवृत्ति है। ( इसी प्रकार ) जिह्वाग्र में धारए। करने से दिव्यरस-संविद्, तालु में रूपसंविद्, जिह्वा के भीतर स्पर्श संविद् श्रीर जिह्वामूल म शब्द संविद् होते हैं। ये प्रवृत्तियाँ ( प्रकृष्ट वृत्तियाँ ) उत्पन्न होकर स्थिति में चित्त को दृढ़बद्ध करती हैं, संशय को दूर भगाती हैं और ये समाधिप्रज्ञा की द्वार स्वरूप होती हैं। इनके द्वारा चन्द्र, सूर्य, ग्रह, मिए, प्रदीप, रत्न प्रभृतियों में उत्पन्न प्रवृत्ति को भी विषयवती माना जाता है। शास्त्र, अनुमान तथा आचार्योपदेश में यथाभूत-विषयक ज्ञान उत्पादन करने की सामर्थ्य रहने के कारण यद्यपि उनके द्वारा पारमार्थिक अर्थतत्त्व की अवगति होती है, तथापि जब तक उक्त उपाय से ग्रवगत कोई एक विषय ग्रपने इन्द्रियगोचर नहीं होता तब तक सब ही परोक्ष के समान ( ग्रदृष्ट, काल्पनिक सा ) बोध होता है, तथा मोक्षावस्था ग्रादि सूक्ष्म विषयों में दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। इस लिए शास्त्र, अनुमान और आचार्य द्वारा प्राप्त उपदेश में संशय दूर करने के लिए किसी विशेष विषय का प्रत्यक्ष करना स्रावश्यक है। शास्त्रादि से उपदिष्ट विषय का एकांश प्रत्यक्ष होने पर कैवल्य तक सभी सूक्ष्म विषयों में म्रत्यन्त श्रद्धा हो जाती है। इसी कारएा इस प्रकार का चित्त परिकर्म निर्दिष्ट हुग्रा है। ग्रव्यवस्थित वृत्तियों में दिव्यगन्धादि प्रभृति प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होकर ( साधारण गन्धादि का दोष भ्रवधारण होने से) गन्ध म्रादि विषयों में वशीकार संज्ञक वैराग्य उत्पन्न होता है स्रौर (गन्धादि ) विषयों के सम्यक् प्रत्यक्षीकरण के (सम्प्रज्ञान के ) लिये चित्त समर्थ (उपयोगी ) होता है। ऐसा होने से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति तथा समाधि ये साधक के चित्त में बिना प्रतिबन्ध के उत्पन्न होते हैं।

दोका—३५। (१) विषयवती द्वा श्वा स्पर्शादि विषयवती। प्रवृत्ति = प्रकृष्टा वृत्ति। ग्रथात् (दिव्य) शब्दस्पर्शादि विषयों की प्रत्यक्षस्वरूपा सूक्ष्मा वृत्ति। नासाप्र में पारणा करने पर श्वास-वायु में ही जो एक प्रकार का ग्रभूतपूर्व सुगन्धानुभव होता है उसे सहज ही उपलब्ध किया जा सकता हं।

तालु के ऊपर ही ग्राक्षिक स्नायु ( optio nerve) है। जिह्ना में स्पर्शज्ञान का ग्राधिक प्रस्फुट भाव है ग्रीर जिह्नामूल वाक्योच्चारण के संबंध में कान के साथ संवद्ध है। ग्रात: इन स्थानों पर धारणा करने से ज्ञानेन्द्रिय की सूक्ष्म शक्ति प्रकट होती है।

चन्द्रादि को स्थिर नेत्र से निरीक्षण कर नेत्र मुद्रित करने पर भी यथावत् उन्हीं रूपों का ज्ञान होता रहता है। उसी का ध्यान करते करते उसी रूप की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वे भी विषयवती हैं क्योंकि वे रूपादि के ग्रतर्गत हैं। बौद्धलोग इस प्रकार की प्रवृत्ति को किसन कहते हैं। जल, वायु, ग्राग्नि इत्यादि के भेद से उन्हों ने दस किसन का उल्लेख किया। पर सब ही वस्तुतः शब्द म्रादि पांच विषयों के भीतर होते हैं।

दो एक दिन निरन्तर ध्यान नहीं करने से इसमें फल नहीं मिलता । कुछ दिन जरा जरा सा श्रभ्यास करके बाद में कुछ दिन के लिये कोई चिंता या उपसर्ग न हो ऐसी श्रवस्था में रहकर दो या तीन दिन ग्रल्पाहार या उपवास करके उक्त नासाग्रादि प्रदेश में ध्यान करने से विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ।

इस तरह साक्षात्कार होने से योग दृढ़ श्रद्धा तथा पार्थिव शब्दादि में जो वैराग्य होता है उसे भाष्कार ने स्पष्ट समभा दिया है।

इस पर श्वेताश्वतर श्रुति है 'पृथ्व्याप्य तेजोऽनिलख समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।' उनका भाष्य यह है 'ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती पुरा। गन्धवत्यपरा
प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः ।। स्रासां योगप्रवृत्तीनां यद्येकापि प्रवर्त्तते । प्रवृत्तयोगं तं प्राहुर्योगिनो
योगचिन्तकः ।।' स्रर्थात् ज्योतिष्मती स्पर्शवती रसवती तथा गन्धवती ये चार प्रकार की
प्रवृत्तियाँ हैं । इन योग प्रवृत्तियों में से स्रगर कोई भी एक उत्पन्न हो जाय, तो उसे योग
विचारक योगी लोग प्रवृत्त योग कहते हैं ।

## विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥

भाष्यम् — प्रवृत्तिक्षत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीत्यनुवर्त्तते । हृदयपुंडरीके धारयतो या बुद्धिसंविद् बुद्धिसत्वं हि भास्वरमाकाशकल्पं तत्र स्थितिवैशरद्यात् प्रवृत्तिः सूर्येन्दुग्रहमणि प्रभारूपाकारेण विकल्पते, तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्ग-महीदिधिकल्पं शान्त मनन्तमस्मितामात्रं भवति, यत्रे दमुक्तम् 'तमगुमात्रमात्मनमनुविद्याऽस्मीत्ये वन्तावत्सम्प्र जानीते' इति । एषा द्वयो विशोका, विषयवती श्रस्मितामात्रा च प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्मुच्यते, यथा योगिनश्चतं स्थितपदं तमभत इति ॥ ३६ ॥

३६ — विशोका या ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी (१) चित्त की स्थिति साधती है।।

भाष्यानुवाद — "प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति प्राप्त कराती है" यह ग्रध्याहार है। हुद्वयपुण्डरीक में धारणा करने से बुद्धिसंविद् होती है। बुद्धिसत्त्व ज्योतिमंय ग्राकाश कल्प है; उसमें विशारद स्थिति ही प्रवृत्ति होती है। वही प्रवृत्ति सूर्य, चन्द्र, ग्रह ग्रौर मिण की प्रभा के रूपसादृश्य से बहुत प्रकार की हो सकती। ऐसी ग्रस्मिता में (२) समापन्न चित्त निस्तरंग महासागर जैसा शान्त, ग्रमन्त, ग्रस्मितामात्र होता है। इस विषय में यह कहा गया है 'उस ग्रगुमात्र ग्रात्मा का ग्रमुवेदन करके 'मैं' इस भावमात्र की सम्यक् उपलब्धि होती है' यह विशोका प्रवृत्ति दो प्रकार की है—विषयवती तथा ग्रस्मितामात्र, इन्हे ज्योति- इमती कहा जाता है; इनके द्वारा योगी का चित्त स्थितिपद प्राप्त करता है।

टोका—३६—(१) विशोका वा ज्योतिष्मती प्रवृत्ति । प्रवृत्ति का अर्थ पहले कहा जा चुका है । परम सुखमय सात्विक भाव अभ्यस्त होने पर उसके द्वारा चित्त अवसिक्त रहता है, अतः इसका नाम विशोका है । और सात्विक प्रकाश या ज्ञानलोक के आधिक्य के कारण इसका नाम ज्योतिष्मती है । यहाँ ज्योति तेज नहीं है, किन्तु सूक्ष्म व्यवहित तथा विप्रकृष्ट

विषय का प्रकाशकारक ज्ञानालोक है। भाष्यकार ने ग्रन्य स्थान पर (३—२५ सूत्र में) ऐसी प्रवृत्ति को प्रगुत्यालोक कहा है। फिर भी ज्योति पशर्थ के साथ इस ध्यान का कुछ संबन्ध रहता है। इसे ग्रामे देखिए।

३६—(२) हृदय पुंडरीक [१-२६ (१) द्रष्टव्य] या ब्रह्मवेश्म शुश्र श्राकाशकल्प (वाधा से हीन ) ज्योति की भावना करके बुद्धिमत्व में कमशः पहुँचना चाहिए।
बुद्धिसत्व ग्राह्मपदार्थ नहीं है, पर ग्रह्म पदार्थ है; इसलिए केवल श्राह्मण ज्योति-चितन
करने से बुद्धिसत्व की भावना नहीं होती है। ग्रह्मात्त्व को धारम्म करने के लिए ग्राह्म
की एक स्पष्ट परछाई पहिने पहल उसके साथ धारमा में श्रामी है। श्राभ्यंतरिक इवेत
हाईज्योति ही बहुधा श्रम्भिता के ध्यान के लाथ ग्राह्म कंदि में उदित रहती है। ग्रह्म पर
चित्त सम्यक् स्थिर न होते से वह एक बार उस ज्योति में किर श्राह्मस्मृति में विचरता
रहता है। इस कारम्म यह ज्योति श्रम्भिता के काल्यनिक स्वरूप से व्यवहृत होती है।
सूर्य-चन्द्र इत्यादि का रूप भी उस प्रकार से श्रम्भिता का काल्यनिक स्वरूप होता है। श्रुति
बोलती है-—'श्रंपुण्डकानोरिजिन्दरश्रूष्टः।'

"गीहारणू सर्जानितानजानां खरोतिबिद्युरस्किश्विवासम्।
एतानि क्रमणि पुरःसराणि ब्रह्मश्राधित्वदित कराणि योगे।।" स्वेनास्वतर २—११
रूपज्ञान के समान स्पर्ण-स्वाद ग्रादि ज्ञान भी ग्रास्मिता ध्यान के लिये विकल्पक हो
सकता है। ध्यान विशेष से मर्मस्थान पर (प्रधानतः हृदय पर) जो सुलसय स्पर्श-बोध
होता है उसी का ग्रवसम्बन करके उस मुख का बोद्धा ग्रास्मिता को पा सकता है।

इस ध्यान का स्वरूप यह है:—हृदय में श्रनंतवत्, श्राकानकरा या स्वच्छ ज्योति की भावना करते हुए उसमें श्रात्मभावना करिए। श्रयत् उसमें श्रोतश्रोत से 'मैं' व्याप्त रहा हूँ ऐसी भावना करिए। इस प्रकार की भावना से श्रवश्वनीय सुख मिलता है।

स्वन्द्र, प्रानंकिमय, ह्र्यय से मानो प्रतंत प्रसारित 'में' इस प्रकार का भाव का नाम विषयवती विशोका या विषयवती ज्योतिष्मती है। यह स्वरूप बृद्धि या प्रस्मितामात्र नहीं है, यह वैकारिक बृद्धि है। कारम्य यह है कि स्वरूप बृद्धि का अहम्य होता है, किन्तु पूर्ण प्रह्मा नहीं। इसके द्वारा सूक्ष्म विषय प्रकाशित होता है। जिस विषय को जानना है उस पर योगी लोग इस ह्र्यत सात्त्विक आलोक को न्यस्त करके प्रज्ञालाभ करते हैं। ग्रतः इस प्रकार के ध्यान में विश्व प्रहम्य मुख्य नहीं होता, किन्तु विषय विशेष ही मुख्य होता है। ग्रस्मिता मात्र विषयक जो विशोका प्रवृत्ति है उसी में ही ग्रहम्य मुख्य है ग्रर्थात् वह स्वरूप बुद्धितत्व की समापत्ति है।

ऊपर कहे हुए हृदयकेन्द्र-ज्यां यहंभावरूप विषयवती का ध्यान ग्रायत्त होने पर ज्यापी विषयभाव का लक्ष्य न कर केवल ग्रहंभाव को उद्देश्य करके ध्यान करन से ग्रस्मिता-मात्र की उपलब्धि होती है। उससे व्यापित्वभाव ग्रमिभूत या ग्रनक्ष्य होकर उस व्यापित्व का बोधरूप भाव का सत्वप्रधान ज्ञानशीलता कालिक धारा के कम से प्रतीत होती रहती है। कियाधिक्ययुक्त चक्षु ग्रादि निम्न करण समूह के ध्यान के समय जिस प्रकार स्फुट-कालिक धारा ग्रनुभूत होती है, ग्रस्मितामात्र के ध्यान में उस प्रकार की स्फुटकालिक धारा ग्रनुभूत नहीं होती है। इसलिये कि उसमें कियाशीलता ग्रत्यन्त कम, ग्रौर प्रकाश-भाव ग्रत्यिक है। ग्रतण्व यह स्थिर सत्ता सी प्रतीत होती है, किन्तु उसके भी सूक्ष्म

विकार-भाव का साक्षात्कार करके पौरुष सत्ता का निश्चय करना ही विवेकख्याति होती है ।

दूसरे उपायों से भी ग्रस्मितामात्र में पहुँचा जाता है। समस्त करएा वा शरीर में फैले हुए ग्रभिमान का केन्द्र हृदय होता है। हृदय देश को लक्ष्य करके सर्वशरीर को स्थिर करके सर्वशरीर पर व्याप्त उस स्थिरता के बोध या प्रकाश भाव की भावना करनी पड़ती है। यह भावना प्राप्त होने पर यह बोध ग्रनायास ही ग्रारब्ध होता है। तब समस्त करणा का विशेष विशेष कार्य, स्थैर्य के द्वारा रुद्ध होकर उसी सुखमय ग्रविशेष बोध-भाव में परिणात होता है। यह ग्रविशेष बोध-भाव ही छठी ग्रविशेष ग्रस्मिता है उस ग्रस्मितामात्र को ग्रथीत् ग्रस्मीति भावमात्र को लक्ष्य करके भावना करने पर ही ग्रस्मितामात्र में पहुँचा जाता है। ग्रात्मविषयक बुद्धिमात्र का नाम ग्रस्मिता है, यह भी स्मरणीय है।

इन दोनों प्रकार के उपायों से वस्तुतः एक ही पदार्थ में स्थिति होती है। स्वरूपतः ग्रास्मितामात्र या बुद्धितत्त्व क्या है यही महिष् पंचिशिख का वचन उद्धृतकर भाष्यकार ने कहा है। वह अर्णु अर्थात् देशव्याप्तिशून्य और सबकी (अर्थात् सर्वकरण की) अपेक्षा सूक्ष्म है, और उसका अनुवेदन (या आध्यात्मिक सूक्ष्म वेदना का अनुसरण) कर केवल "अस्मि" या "मै" इस प्रकार विज्ञात हो जाता है।

ग्रस्मितामात्र स्वरूपतः ग्रणु होने पर भी उसको दूसरी ग्रोर से ग्रनंत कहा जाता है। वह ग्रहिंग-सम्बन्धी प्रकाशशीलता की चरम ग्रवस्था होने के कारण सब या ग्रनंत विषय का प्रकाशक है। इसीलिये वह ग्रनंत वा विभु है। वस्तुतः पहिले उपाय से इस ग्रनन्त भाव की भावना करके पीछे उसके प्रकाशक ग्रणु-बोधरूप ग्रस्मिता में जाना होता है। दूसरे उपाय से स्थूल बोध से ग्रणुबोध में जाना होता है यही भेद है।

श्रिस्मिता-ध्यान का स्वरूप न समभने से कैवल्यपद समभना किठन है इसलिये इसे कुछ वड़ा करके कहा गया है श्रिष्ठकार के श्रनुसार इस प्रकार के ध्यान का श्रभ्यास .करके स्थिति लाभ होता है। उसी से एकाग्रभूमिका सिद्ध होकर क्रमेण सम्प्रज्ञात तथा श्रसम्प्रज्ञात योग सिद्ध होते हैं।

पहिले १।१७ सूत्र में 'ग्रस्मि'-रूप तत्व के ध्यान की बात कही गई है। यहाँ ज्योति या ग्रनन्त श्राकाश स्वरूप ग्रस्मिता का वैकिल्पिक रूप ग्रह्ण करके स्थिति साधन को स्पष्ट क्रिया गया है।

## वीतरागविषयं वा चित्तम् ॥ ३७॥

भाष्यम्—वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदंलभत इति ॥३७॥

३७—वीतराग चित्त की धारगा करने से भी स्थित लाभ होता है।
भाष्यानुवाद वीतराग पुरुष के चित्त रूप भालंबन में उपरोक्त योगिचित्त स्थितिपद प्राप्त करता है (१)।

टीका—३७—.(१) रागयुक्त चित्त-द्वारा वैपयिक चिन्तन (गंकल्य-कल्पना म्रादि) सरलत्या होते हैं। किन्तु, निश्चिन्त स्वस्थ भाव म्रत्यन्त दुष्कर होता है, भ्रौर वीतराग चित्त के पक्ष में निवृत्त तथा निश्चिन्त रहना ही सहज पड़ता है। ऐसा वीतराग भाव भलीभाँति म्रवधारण करके उस भाव का म्रवलंबन कर चित्त को भावित करने से भ्रभ्यासक्रम-द्वारा चित्त स्थित लाभ करता है।

वीतराग महापुष्य की संगति में उनका निश्चित, निरिच्छ भाय लक्ष्य कर सहज ही वीतराग भाव हृदयंगम होता है। कापना-पूर्वक हिस्णामभादि के बीतराग चित्त में अपने चित्त के स्थापन करने का ध्यान करने से भी यह सिद्ध हो सकता है।

यदि श्रपने चित्त को रागहीन श्रतः रांकल्पहीन िया जा सके तो वैसा चित्तभाव भी श्रभ्यास-द्वारा श्रायत्त करके भी बोतराग विषयक जिल होता है। यही बस्तुतः वैराज्या-भ्यास है।

### स्वप्ननिद्राज्ञानलम्बनं वा ॥ ३८॥

भाष्यम् स्वप्नज्ञानालस्बनिव्यज्ञानालस्वनं वा तदाकारं योगिनश्चितं स्थितिपदं सभत इति ॥ ३८ ॥

३८। स्वप्नज्ञान तथा निद्रासान का श्रालम्बन कर भावना करने पर चित्त स्थिति लाभ करता है।

भाष्यानुवाद्—स्वष्नवान तथा निद्राज्ञान का आलंबन करने वाला नित्त भी स्थितिपद पाता है (१)।

टीका—३६। (१) स्वप्नवत् रयपा ांग ी ज्ञान = स्यप्नज्ञान ; निद्राज्ञान भी वैसा है। स्वप्न-काल में वाह्य ज्ञान रूद्ध होता है एवं मताप-साय-साय-साय प्रतिक से प्रतित होते हैं। अविकारि-विशेष के लिए यह अत्यन्त उपयोगी होता है। हम ने यथायोग्य अधिकारी को ऐसा ध्यान में अवलम्बन करा कर उत्तम फल देखा है। कुछ ही दिनों उक्तसाधक में बात्यज्ञान्यू में ध्यान की शिवत उत्पन्न हो गई। कल्पनाप्रवर्ण लड़के तथा हिप्नोटिक (hypnotic) प्रकृति के अव्यक्ति इसके योग्य अधिकारी हैं। यह तीन प्रकार के उपाय से साधित होता है। प्रथम ध्येय विषय की मानस प्रतिमा गढ़कर उसको प्रत्यक्षवत् देखने का अभ्यास करना होता है। दितीय स्मरण का अभ्यास करने से स्वप्नकाल में भी 'में स्वप्न देखरहा हूँ' यह स्वरण होता है। तब अभीष्ट विषय का यथाभाव ध्यान करना होता है श्रीर जाग कर तथा अन्य समय भी उसी प्रकार का

क्ष विशेष प्रकृति के व्यक्ति नासायादि किसी लच्य पर रिथर भाव से ताकते रहने से वाह्यज्ञान रूद हो जाते हैं और अन्य लच्च प्रका शित होते हैं। ये ही हिंप्नटिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। लड़के लड़कियाँ रफटिक, आईना, स्याही, तैल या किसी भो काली चह्नकती हुई चीज की और यदि ताकते रहें तो स्वप्नवत् नाना पदार्थ देख और सुन पाते हैं उस समय देव देवी आदि चाहे जो कुछ भी उनको दिखाया जा सकता है।

भाव रखने की चेष्टा करनी पड़ती है। तृतीय, स्वप्न में कोई उत्तम भाव प्राप्त होने से जागकर तथा पीछे भी उसी भाव का ध्यान करना चाहिये—इन सभी में स्वप्नवत् वाह्य- रुद्ध-भाव श्रालम्बन करने की चेष्टा करनी चाहिये।

स्वप्न में वाह्यज्ञान रुद्ध होता है किन्तु मानस भाव-समूह का ज्ञान होता रहता है। निद्रावस्था में वाह्य और मानस दोनों प्रकार के विषय तम से अभिभूत हो जाते हैं और केवल जड़ता का अस्फुट अनुभव रह जाता है। वाह्य तथा मानस-रुद्ध-भाव का आलंबन कर उसका ध्यान करना निद्राज्ञानालंबन है। पूर्वोक्त (Hypnotic) एवं अन्य प्रकृति विशेष के कुछ व्यक्ति हैं, जिनके मन कभी कभी शून्यवत् हो जाते हैं। उनसे पूछने पर कहते हैं कि उस समय उनके मन की कुछ किया नहीं थीं इस प्रकार की प्रकृति के लोग योगेच्छु होकर अपनी इच्छा से ऐसे शून्यवत् अंतर्वाह्यरोधभाव को अधीन कर स्मृतिमान् होते हुए यदि ध्यानाभ्यास करें तो उनको इस उपाय से स्थिति पाना सहज होता है। १।१० (१) और १।३० (१) देखिये।

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३६॥

भाष्यम् —यदेवामिमतं तदेव ध्यायत्तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभते इति ॥ ३६ ॥

३६ । यथाभिमत ध्यान से भी चित्त स्थितिपद लाभ करता है ॥

भाष्यानुवाद -- जो अभिमत है ( अवश्य ही योग को उद्देश्य कर ) उसका ध्यान करें। उसमें स्थितिलाभ करने पर अन्यत्र भी स्थितिपद लाभ होता है (१)।

टीका—३६। (१) चित्त का ऐसा स्वभाव है कि वह किसी एक विषय पर यदि स्थैयं लाभ करे तो अन्य विषय पर भी कर सकता है। स्वेच्छापूर्वक घट में एक घंटे तक चित्त स्थिर रख सकने से पर्वत में भी स्थिर किया जा सकता है। अतएव यथाभिमत ध्यान-द्वारा चित्त स्थिर कर सम्पूर्ण तत्वों में समाहित होकर तत्वज्ञान के कम से कैवल्यसिद्धि हो सकती है।

परमागु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥

भाष्यम् -- सूक्ष्मे निविश्वमानस्य परमाण्यन्तं स्थितिपदं लमत इति स्थूले निविश्वः

मानस्य परममहत्तवान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तामुभर्यो कोटिमनुधावतो योऽस्याऽप्रतिधातः स परो वशीकार स्तद्वशीकारात्परिपूर्णं योजिन्दिचतं न पुनरभ्यासकृतं परिकर्मापेक्षते इति ॥४०॥

४०—परमागु तक श्रीर परमगहत्त्व तक (वस्तु में स्थिति संपादन करने पर) चित्त का वशीकरण होता है।

आज्यानुकार सूक्ष्म वस्तु में निविष्ट होता हुआ चित्त परमाणुपर्यत वस्तुओं में स्थिति पद पाता है। उसी प्रकार स्थूल वस्तु में निविष्ट होता हुआ चित्त परममहत्त्वपर्यंत वस्तुओं में स्थितिपद पाता है। इन दोनों पक्षों का अनुधावन करते करते चित्त का जो अप्रतिबद्ध भाव (जिसमें इच्छा हो उसी में लगाने की सामर्थ्य ) होता है वही परम वशी-करण है। इसी वशीकरण से चित्त परिपूर्ण (निविन्नाधन में अनिच्छुक ) होता है, उस समय अन्य अभ्यास के द्वारा साध्य परिकर्म या परिष्कृति की अपेक्षा नहीं रहती (१)।

दीका ४०—(१) शब्दादि गुगा का परमाणु तन्मात्र है। तन्मात्र शब्दादि गुगा की सबसे सूक्ष्म श्रवस्था है। तन्मात्र की ग्राहिका करगारात्ति तथा तन्मात्र का ग्रहीता, ये सब ही परमाणु भाव हैं।

ग्रस्मिता-ध्यान में जो ग्रनंतवत् भाव होता है वह (उसकी करग़ारूप बुद्धि है) एवं महान् ग्रात्मा (ग्रहीतृरूप) ये परम महान् भाव हैं। सब महाभूत भी परम महान् स्थूल-भाव हैं।

किसी एक विषय में स्थिति श्रभ्यास करके स्थितिप्राप्त चित्त को योग की प्रणाली से परमाणु तथा परम महान् विषय पर धारणा करने की श्रवस्था को वशीकार कहा जाता है चित्त वशीकृत होने पर सबीज ध्यानाभ्यास समाप्त होता है श्रीर तब विरामाभ्यासपूर्वक श्रसम्प्रज्ञात समाधिलाभ ही श्रविधप्ट रहता है। किस प्रकार से वशीकार की साधना होगी इसे श्रागे कही हुई समापित के द्वारा बतलाते हैं। अहीन् अहमा-श्राह्म के महान् भाव तथा श्रणुभाव की उपलब्धि-द्वारा समापन्न होकर वशीकार की साधना होगी। श्रतः समापित का लक्षण बताते हैं।

भाष्यम्—श्रथ लब्धिस्थितिकस्य चेतसः किस्वरूपा किविषया वा समापित्तिरिति ? तदुच्यते—

चीरावृत्ते रभिजातस्येव मर्गेप हीतृ प्रहराप्राह्येषु तत्स्थतद्खनता समापत्ति:।। ४१।।

क्षीणवृत्तेरितिं प्रत्यस्तिमतप्रत्ययस्येत्यर्थः । श्रिभिजातस्येव मणेरिति दृष्टांतोपा-द्यानम् । यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह्यालम्बनोपरक्तं चित्तं ग्राह्यसम्प्रपन्नं ग्राह्यस्वरूपाकारेण निर्भासते, भूतसूक्ष्मोपरक्तं भूतसूक्ष्मसमापन्नं भूतसूक्ष्मस्वरूपाभासं भवति, तथा स्थूलालम्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति, तथा विश्वभेदोपरक्तं विश्वभेदसमापन्नं विश्वरूपाभासं भवति । तथा ग्रहणेव्विप इन्द्रियेष्विप द्रव्द्रव्यम् । ग्रहणालम्बनोपरक्तं ग्रहणसमापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेण निर्भासते । तथा ग्रहीतृपुरुषालम्बनोपरक्तं ग्रहीतृपुरुषसमापन्नं ग्रहीतृपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते । तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं मुक्तपुरुषसमापन्नं मुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते । तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं मुक्तपुरुषसमापन्नं मुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते । तदेवमिभजातमणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु पुरुषेन्द्रियभूतेषु या तत्स्थतदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४१ ॥

भाष्यानुवाद्—स्थितिप्राप्त (१) चित्त की किस प्रकार और कौन विषयवाली समा-पत्ति होती यहो कहा जा रहा है:—

४१ । ग्रभिजात (सुनिर्मल) मिंग के समान ग्रहीता, ग्रह्म तथा ग्राह्य में क्षीम्पवृत्ति चित्त की तित्स्थतता ग्रौर तदञ्जनता समापत्ति होती है ।

क्षीरावृत्ति प्रर्थात् ( एक को छोड़कर ग्रन्य ) प्रत्यय ग्रस्तंगत हुए चित्त की 'ग्रिभिजात मिरा' यह दृष्टांत गृहीत हुआ है। जैसे स्फिटकमिरा उपाधिभेद से उपाधि के रूप के द्वारा उपरंजित होकर उपाधि के ग्राकार से प्रकाशित होती है, वैसे ही ग्राह्यालम्बन में उपरक्त चित्त ग्राह्य में समापन्न होकर ग्राह्यस्वरूपाकार से भासित होता है (३)। सूक्ष्मभूतोपरक्त चित्त सूक्ष्मभूत में समापन्न होकर सूक्ष्मभूतस्वरूप का भासक होता है। इसी प्रकार स्थूल ग्रालम्बन में उपरक्त चित्त स्थूलाकार में समापन्न होकर स्थूल स्वरूप का भासक होता है। इसी प्रकार विश्वभेद में उपरक्त चित्त विश्वभेद में समापन्न होकर विश्वभेद का भासक होता है। इसी प्रकार ग्रह्या में भी ग्र्यात् इन्द्रियों में भी देखना चाहिये—ग्रह्या ग्रालम्बन में उपरक्त चित्त ग्रह्या में समापन्न होकर ग्रह्यास्वरूप के ग्राकार से भासित होता है। उसी प्रकार ग्रहीतृपुरुष के ग्रालंवन में उपरक्त ग्रहीतृपुरुष में समापन्न चित्त ग्रहीतृपुरुष में समापन्न चित्त ग्रहीतृपुरुष में समापन्न चित्त ग्रहीतृपुरुष में समापन्न चित्त ग्रहीतृपुरुष में समापन्न होकर मुक्त-पुरुष के ग्राकार से भासित होता है। वैसे ही मुक्त पुरुष-श्रालंबन में उपरक्त चित्त मुक्तपुरुष में समापन्न होकर ग्रहीतृपुरुष के ग्राकार से भासित होता है। इस प्रकार ग्रिजात मिरा के समान चित्त की ग्रहीतृग्रहण-ग्राह्य में ग्रर्थात् पुरुष-इन्द्रिय-भूतों में जो तत्स्थतदंजनता, ग्रर्थात् उनमें ग्रविस्थत होकर तदाकारता प्राप्ति है उसे समापत्ति कहा जाता है।

दीका—४१—(१) स्थितिप्राप्त = एकाग्र भूमि प्राप्त । जब पूर्वोक्त ईश्वर प्रिए-धान श्रीदि साधनों के अभ्यास द्वारा चित्त को सरलता से सदा अभीष्ट विषय पर निश्चल रखा जाता है, तब उसे स्थितिप्राप्त चित्त कहा जाता है। स्थितिप्राप्त चित्त की समाधि का नाम समापत्ति है। शुद्ध समाधि से समापत्ति का यही भेद है। समापत्तिरूप प्रज्ञा ही सम्प्रज्ञान या सम्प्रज्ञात योग होती है। बौद्ध लोग भी समापत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, पर ठीक इसी अर्थ में नहीं।

४१—(२) समापत्ति प्राप्त चित्त के जितने भेद रहते हैं या हो सकते हैं उन्हें भगवान सूत्रकार इस सूत्र में कहते हैं।

• विषयभेद से समापत्ति तीन प्रकार की है: — ग्रहीतृ विषय, ग्रहण विषय श्रौर ग्राह्मविषय। समापत्ति की प्रकृति के भेद से भी सविचारा इत्यादि भेद होते हैं। योगी विभाग की बहुलता त्यागकर एक साथ प्रकृति तथा विषय के श्रनुसार समापत्ति का विभाग

करते हैं, जैते - पितार्ट, निकार्क, मितार, निविधार। इत्यां भेद ो टानार्पत दिखाया जा रहा है-

| प्रकृति                                                                    | Tigg                           | रामापत्ति                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • *<br>१. शब्दार्थ-शान-पिकल्प-संकीर्ण                                      | स्पूल (ग्राह्म, ग्रह्मा)       | स्थितको (विक्तिन्तुगत्त)।                                 |
| ₹. " "                                                                     | सुक्ष्म (सा गासा-गासकी त)      | सविचारा (िहरानुगत) ।                                      |
| ३. स्मृति परिजुद्धि होने पर<br>स्वरूपण्यस्य के समान अर्थ-<br>मात्र निर्भास | स्थ्ल (ग्राह्म, ग्रहन्म्)      | निधितको (वितकीनुगत) ।                                     |
| ٧. " "                                                                     | सूक्ष्म (ब्राह्म,गड्म्म,गडीला) | निर्विचारा (विचारार्नुगत) =<br>सूक्ष्म, सानन्द, सास्मित । |

वितर्क-विचार का विषय पहिले व्याख्यात हुन्ना है। निर्वितर्क इत्यादि का विषय आगे कहा जायगा।

जो सम्यक् निरुद्ध नहीं हुन्ना ऐसे चित्त-द्वारा जिनने प्रकार के ध्यान हो सकते हैं वे सब ही इन सभापत्तियों में गिने जायेंगे। कारण, जार्य प्रश्न-प्रजिता को छोड़कर और कुछ व्यक्त भावपदार्थ नहीं है, जिसका ध्यान होगा। वितक्त तथा विचार पदार्थ के अनुसरण के बिना ही ध्यान की संभावना नहीं होती है।

प्राचीनकाल से बहुत वादी नूनन नूतन ध्यान की उद्भागना की कोशिश कर रहे हैं, किन्तु उसमें किसी के क्राकार्य होने की संभायना नहीं है। सभी को परमर्पिकथित, इस ध्यान के श्रन्तर्गत ही रहना पड़ेगा।

वौद्ध श्राठ प्रकार की समापत्ति गिनते हैं, वह इस प्रकार का न्यायानुसार ही विभाग नहीं हैं। वे श्रपने निर्वाण की स्थापना उक्त समापत्ति के ऊगर करते हैं, किन्तु सम्यक् दर्शन के श्रभाव में वैनाशिक बौद्ध प्रकृतिलीनता तक ही प्राप्त कर सकेंगें।

४१ - (३) सूत्रकार तथा भाष्यकार ने समापत्ति (ग्रर्थात् ग्रभ्यास से ध्येय विषय में स्वाभाविक-सा तन्मय भाव) की विशद व्याख्या की है। भाष्यकार ने सब समापत्तियों के उदाहरण दिये हैं। ग्राह्म-विषयक समापत्ति त्रिविध हैं—प्रथम विश्वभेद ग्रर्थात् भौतिक या गो-घट ग्रादि ग्रसंख्य भौतिक पदार्थ-विषयक। द्वितीय, स्थूलभूत या क्षिति ग्रादि पृंच-भूतत्वविषयक। तृतीय, सूक्ष्मभूत या शब्द ग्रादि पंच-तन्मात्रविषयक।

प्रह्णा-विषयक समापत्ति वाह्य तथा श्राभ्यंतर इन्द्रियविषयक है। उनमें वाह्येन्द्रिय

तीन प्रकार की है—ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ग्रीर प्राणा ग्रंतिरिन्द्रिय वाह्येन्द्रिय का नेता मन। य सब ही मूल श्रंतः करणात्रय के विकारस्वरूप हैं। बुद्धि, ग्रहंकार ग्रीर मन ही मूल ग्रंतः- करणात्रय हैं।

प्रहीतृविषयक समापत्ति = पूर्वकथित सास्मित ध्यान, कहा जा चुका है कि सबीज समाधि का विषय जो प्रहीता है, वह स्वरूपप्रह्मीता या पुरुषतत्त्व नहीं, वह बुद्धितत्त्व है। वह बुद्धिपुरुष के साथ एकत्ववृद्धि है, (दृष्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता); इसलिये वह व्यव-हारिक द्रष्टा या प्रहीता होती है। चित्तेन्द्रिय संपूर्ण लीन न होने से पुरुष में स्थिति नहीं होती। प्रतः जब वृत्तिसारूप्य रहता है, उस समय प्रविशुद्ध द्रष्टभाव ही व्यवहारिक द्रष्टा है। "ज्ञान का ज्ञाता से हूँ" इस प्रकार का भाव ही उसका स्वरूप है। ज्ञान, सम्यक् निरुद्ध होने पर जो शांतवृत्ति के ज्ञाता स्वस्वरूप में रहते हैं वे ही पुरुष या स्वरूपद्रष्टा है।

इसके सिवाय ईश्वर समापत्ति, मुक्तपुरुषसमापत्ति इत्यादि जो सब समापत्तियां हो सकती हैं वे ग्राह्म, ग्रह्ण और ग्रहीता इन तीन विषयों की समापत्ति के ग्रंतर्गत होती हैं। ईश्वर श्रादि की मूर्ति या मन में इस प्रकार के भावों का आलंबन कर समापन्न हुआ जाय तो वह समापत्ति भी यथायोग्य विभाग में परिगण्ति होगी।

भाष्यम्—तत्र—

शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः॥ ४२॥

तद्यथा गौरितिशब्दो गौरित्यथों गौरिति ज्ञानिम्त्यविभागेन विभक्तानामि प्रहणं वृष्टम् । विभव्यमानाश्चान्ये शब्दैधर्मा प्रन्थे श्वर्थश्चर्या प्रन्थे विज्ञानधर्मा इत्येतेषां विभक्तः पन्थाः । तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाह्यर्थः समाधिप्रज्ञायां समारूदः स चेच्छ्रब्दार्थज्ञान विकल्पान्-विद्ध उपावक्तंते सा संकीणां समागितः सवितर्कृत्युच्यते ।। ४२ ।।

भाष्यानुवाद—उनमें—

• ४२---शब्दार्थज्ञान के विकख्प से संकीर्ण या मिश्रित समापत्ति सवितर्का है।।

जैसे— 'गो' यह शब्द, 'गो' यह अर्थ, 'गो' यह ज्ञान। इनमें ( शब्द, अर्थ तथा ज्ञान का ) विभाग रहने पर भी ( साधाररातः ) ये अभिन्नरूप से ही गृहीत होते रहते हैं। विभज्यमान होने पर 'भिन्न शब्दधर्म', 'भिन्न अर्थधर्म' और 'भिन्न विज्ञान धर्म' इस प्रकार इनके विभिन्न मार्ग भी देखे जाते हैं। इनमें ( विकल्पित गवादि अर्थ में ) समापन्न योगी समाधिप्रज्ञा में जो गवादि अर्थ समारूढ़ होता है वह यदि शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प द्वारा अनुविद्ध होकर उपस्थित हो, तो उस संकीर्गा समापत्ति को सवितर्का कहा जाता है।

टीका ४२—(१) समापत्ति श्रीर प्रज्ञा श्रविनाभावी हैं। श्रतः समाधि प्रज्ञा विशेष को सवितकी समापत्ति कहा जाता है। तर्क शब्द का प्राचीन श्रर्थ शब्दमय चिंता है। वितर्क = विशेषतर्क। जिस समाधि प्रज्ञा में वितर्क रहता है, वही सवितर्का समापत्ति है। तर्क या वात्यमगी िता। इसका विश्लेषण कर देखने से उसमें शब्द, अर्थ तथा ज्ञान की संकीर्ण या मिश्र अवस्था मिलती है। मान लो 'गो' यह शब्द या नाम है। इसका अर्थ है चतुष्पद, जन्तु विशेष। गो-पदार्थ का जो ज्ञान है वह हमारे अन्तर में होता है। गाय के साथ उसका एकत्व नहीं है तथा गो इन नाम के साथ भी गो-ज्ञान और गो जन्तु का एकत्व नहीं है; क्योंकि कोई भी नाम ही गो-वाचक हो सकता है। अतएव नाम पृथक, अर्थ पृथक् और ज्ञान (विज्ञान-धर्म) पृथक् हैं। किन्तु, साधारण अवस्था में जो नाम है वहीं नामी है तथा वहीं नाम-नामी का ज्ञान है ऐसी प्रतीति होती है। वास्तव में एकत्व नहीं रहने पर भी 'गो' इस शब्द का ज्ञानानुपाती जो एकत्व का ज्ञान है (अर्थात् गो-शब्द, गो-अर्थ और गो-ज्ञान एक ही है—इस प्रकार गोशब्द की वात्यवृत्ति का जो ज्ञान है वह अलीक होने पर भी व्यवहार है), वह विकल्प है (११६ सूत्र द्रष्टक्य)। इसीलिये हमारा साधारण चितन राद्यार्थ-ज्ञान-धिक्ता से संकीर्ण नितन होता है। इसमें विकल्परूप व्यवहार्य आंति संबद्ध रहने के कारण ऐसा चिन्तन अविश्व चितन है और यह उन्नत ऋतम्भरा योगजप्रज्ञा के उपयुक्त नहीं है।

परन्तु पहिले इसी प्रकार से ही योगज प्रज्ञा उपस्थित होती है। फलतः साधारण शब्दमय चिंतन-से, चिंतन की सहायता से, जो योगजः प्रज्ञा होती है वह सवितर्का समापत्ति है।

श्रागे चलकर निवितर्कादि समापत्ति के साथ प्रभेद दिखाने के लिए सूत्रकार (साधारए। चिंता के समान) इस समापत्ति का विश्लेषण्कर दिखाते हैं। गो-विषय में सिवतर्का समापत्ति होने पर गो-संबंधी प्रज्ञा पैदा होगी। यह प्रज्ञा-समूह-वावय-साध्यरूप से होगा, जैसे—'यह श्रमुक की गाय' 'इसके वदन पर इतने रोएँ हैं' इत्यादि।

श्रवश्य समापत्ति-द्वारा योगीलोग गवादि सामान्य विषय का प्रज्ञामात्र ही लाभ नहीं करते हैं, तत्त्वविषयक प्रज्ञालाभ ही रामापत्ति का मुख्य फल है, उसके द्वारा वैराग्य सिद्ध होता है श्रीर क्रमशः कैयल्यलाभ होता है।

भाष्यम् —यदा पुनः शब्दसंकेतस्मृतिपरिशुद्धौ श्रुतानुभानज्ञानविकल्पशून्यायां समाधि-प्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितोऽर्थस्तत्स्वरूपाकारमात्रतयैत्र श्रविच्छदयते सा च निर्वितर्का समापितः । तत् परं प्रत्यक्षं तच्च श्रुतानुमानयोवींजं, ततः श्रुतानुमानेप्रभवतः । न च श्रुतानुमानज्ञानसहभूतं तद्दर्शनं तस्मादसंकीणं प्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितर्कसमाधिजं दर्शनमिति । निर्वितर्कायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते ।

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येव।र्थमात्रनिर्भा सा निर्वितर्का॥ ४३॥

या शब्दसंकेत श्रुतानुमानज्ञानिकल्पस्मृतिपरिशुद्धौ ग्राह्यस्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्विमव प्रज्ञारूपं ग्रहणात्मकं त्यव्वत्वा पदार्थमात्रस्वरूपा ग्राह्यस्वरूपापन्नेव भवति सा निर्वितर्का समापत्तिः । तथा च व्याख्याता । तस्या एकवृद्घ्युपक्रमो ह्यर्थात्मा ग्रणुप्रचयविशेषात्मा गवदि-र्घटादिवी लोकः । स च संस्थानिवशेषो भूतसूक्ष्माणां साधारणो धर्म ग्रात्मभूतः, फलेन व्यक्ते- नानुमितः, स्वव्यञ्जकञ्जनः प्रादुर्भवति, धर्मान्तरोदये च तिरोभवति, स एव धर्मोऽवयवीत्यु-च्यते, योऽसावेकश्च महांश्चाणीयांश्च स्पर्शवांश्च कियाधर्मकश्चानित्यश्च, तेनावयविनाव्यवहाराः कियन्ते ।

यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सूक्ष्मं च कारणमनुपलभ्यमविकल्पस्य, तस्यावय-व्यभावादतद्रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति, तदा च सम्यग्ज्ञानमिप किं स्याद् विषयाभावाद्; यद् यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेनाष्ट्रातं (ग्राम्नातं) तस्मादस्त्यवयवी यो महत्वादिव्यवहारापन्नः समापत्तीर्निवतर्काया विषयोभवित ॥ ४३ ॥

भाष्यानुवाद्—शब्द संकेत की स्मृति (१) श्रपनीत होने पर श्रुतानुमान-ज्ञान-कालीन विकल्प से हीन समाधि प्रज्ञा में स्वरूपमात्र से श्रवस्थित विषय स्वरूपाकारमात्र से ही परिच्छिन्न होकर भासित रहती हैं, (तब) निर्वितको समापित्त कही जाती हैं। वह परम प्रत्यक्ष है एवं श्रुतानुमान का बीज है, उसी से श्रुतानुमान प्रवर्तित होते हैं (२)। वह परम प्रत्यक्ष श्रुतानुमान के सहभूत नहीं। श्रतः योगियों का निर्वितके समाधि से उत्पन्न दर्शन (प्रत्यक्ष को छोड़कर) श्रन्य प्रमाणों द्वारा संकीर्ण नहीं है। इस निर्वितको समापित्त का लक्षण सूत्रद्वारा कहा जा रहा है—

४३—स्मृतिपरिशुद्धि होने से स्वरूपशून्य जैसी श्रर्थमात्रनिर्भासा (३) समापत्ति निर्वितक होती है। सू

शब्द संकेत की और श्रुतानुमान-ज्ञान की विकल्पस्मृति अपगत होने पर ग्राह्मस्वरूप से उपरक्त जो प्रज्ञा अपने ग्रह्मगुत्मक प्रज्ञास्वरूप को मानो त्याग करके पदार्थमात्र के भाकार से ग्राह्मस्वरूप प्राप्ति के अनुकूल हो जाती है, वह निर्वितर्का समापित्त है। (सूत्रपातिका में) ऐसा ही व्याख्यात हुआ है। उसका (निर्वितर्का समापित्त का) गवादि या घटादि विषय—एक बुद्धि के जनक, अर्थात्मक (दृश्यस्वरूप) और अणुप्रचय-विशेषात्मक (४) हैं। यह संस्थान विशेष (५) समस्त सूक्ष्मभूत का साधारण धर्म है और ग्रात्म-भूत अर्थात् सदैव सूक्ष्मभूतरूप स्वकारण ने अनुगत, विषय के अनुभव-व्यवहार ग्रादिरूप व्यक्त कार्य द्वारा अनुमित तथा अपनी अभिव्यक्ति के हेतु भूत द्रव्य से व्यंजना पाकर प्रादुर्भूत होता है। धर्मान्तर का उदय होने पर उसका (संस्थान विशेष का) तिरोभाव होता है। इस धर्म को अवयवी कहा जाता है। इसकी व्यवहारसिद्धि एक; वृहत् या क्षुद्र, इन्द्रियग्राह्म, किया-धर्मक अग्रीर अनित्य अवयवी द्वारा होती है।

जिनके मत में यह प्रचय-विशेष ग्रवस्तुक है एवं उस प्रचय का सूक्ष्म (तन्मात्ररूप) कारए। भी विकल्पहीन (निर्विचारा) समाधि प्रत्यक्ष के ग्रगोचर है ( श्रवस्तुक है, इसलिए) उनके मत में ऐसा कहा जायगा कि ग्रवयव के ग्रभाव से ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि वह ग्रतदूप-प्रतिष्ठ (निरवयवी-शून्यप्रतिष्ठ) है। इस तरह (६) प्रायः सब ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ऐसा होने पर विषय के ग्रभाव का कारए। सम्यक् ज्ञान कौन होगा? क्योंकि जो जो इन्द्रिय से जाना जाता है वे ही ग्रवयवित्वधर्म से युक्त हैं। इसीलिए जो महत्त्व ग्रादि ( बड़ा, छोटा ) व्यवहार प्राप्त, निर्वितकों समापत्ति का विषय हो ऐसा ग्रवयवी ( धर्मी ) है।

टीका ४३। (१) पहिले यदि सवितर्क ज्ञान से निर्वितर्क ज्ञान का भेद समक्ष विया जाय तो इस भाष्य का समक्षना सरल होगा। भाधारण्यः शब्द-(नाम) ज्ञान के साथ अर्थ का स्मरण् होता है और अर्थ ज्ञान के साथ नाम (जातिगत वा व्यक्तिगत) का स्मरण् होता है, अर्था गव्द और अर्थ का चिन्तन परस्पर प्रिनाशात्र से होता है। किन्तु शब्द पृथक् सत्ता है और अर्थ पृथक् सत्ता है। केवल संकेत पूर्वक व्यवहारणित संस्थारयत ही दोनों का स्मृति सांकार्य्य होता है। शब्द त्याग करके केवल अर्थमात-निनन करने का अभ्यास करते करते उस स्मृतिसांकर्यं का नाश हो जाता है। उस समय बिना शब्द के भी अर्थ की चिता होती है। इसको शब्द-संकेत-स्मृति-परिशुद्धि कहते हैं। इसका अनुभव करना दुष्कर नहीं।

इस प्रकार से शब्द के बिना सहारे के जो ज्ञान होता है वही यथार्थ ( यथा-म्र्यं ) ज्ञान है। कारण यह है कि शब्द हारा वस्तुनः अनेक असत्ता को सर्वदा हम सत्ता कहकर व्यवहार करते हैं। जैसे हम बोलते हैं "काल अनादि अनंत है"। यह सत्यरूप से व्यवहृत होता है; किन्तु अनादि तथा अनंत अभावगराय है। उनका माक्षात ज्ञान कभी नहीं हो सकता है और काल भी अधिक गानवरूप मात्र है। अनादि, अनंत, काल इत्यादि शब्दों से एक प्रकार का ज्ञान ( प्रथीत् विकल्प ) भले ही हो, किन्तु वस्तुतः ज्ञानगोनर ( ज्ञेय ) कोई भी वस्तु उसके मूल में नहीं रहती है। अतएव अव्यस्टायक ज्ञान अधिकतर अलीक विकर्प मात्र है। ग्रतः इस प्रकार का ज्ञान ऋत वा माक्षान अभिगत सत्य नहीं होता, किन्तु सत्य का ग्राभासमात्र होता है। 🕾 ग्रागम तथा ग्रनुमान-प्रमारा राज्द-सहायक ं ज्ञान होता है, ग्रतः ग्रागम ग्रीर ग्रनुमान से प्रमित सत्य-समूह ऋत नहीं होते हैं। मान लो कि ग्रागम ग्रीर ग्रनुमान के द्वारा प्रमािगत हुग्रा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'। सत्य का अर्थ यथार्थ है। 'यथार्थ' 'अनन्त' इत्यादि शब्दीं का अर्थ धारणा (धारणा = ऐन्द्रियक तथा मानस प्रत्यक्ष ) योग्य नहीं है। अतः इन शब्दों के अतिरिवत 'अंत न रहना' ं 'यथार्थ होना' इत्यादि रूप कोई प्रर्थ (ध्येय विषय) नहीं है जिसका साक्षात्कार होगा। वस्तुतः इन शब्दों के साथ वाचक ब्रह्म का कुछ संपर्क नहीं है। उन शब्दों को भूलने पर ही ब्रह्मपदार्थं की उपलब्धि होती है।

भ्रतएव श्रुतानुमानजनित ज्ञान तथा साधारण शब्द सहायकृत प्रत्यक्षज्ञान विकल्पहीन 'विशुद्ध ऋत नहीं है, किन्तु शब्द-गड़ाय-शून्य केवल श्रर्थ-मात्र-निर्भागक जो निर्वितर्क ज्ञान है वही प्रकृत ऋत ज्ञान होता है।

४३—(२) निर्वितर्क ग्रीर निर्विचार दोनों ही एक प्रकार के दर्शन हैं। परमार्थ साक्षात्कारी ऋषि उस प्रकार का निर्वितर्क तथा निर्विचार ज्ञान प्राप्त कर शब्दों के द्वारा (ग्रर्थात् सिवतर्क भाव से) उपदेश करते हैं, इस प्रकार प्रचलित परमार्थ तथा तत्त्व-विषयक-प्रितिज्ञा ग्रीर युक्ति स्वरूप मोक्षशास्त्र प्रादुर्भूत हुए हैं।

४३—(३) स्वरूप शून्य के समान 'मैं जान रहा हूँ' इस प्रकार भाव शून्य के समान ग्रंथीत् इस प्रकार का भाव सम्यक् विस्मृत होकर। स्व+रूप = स्वरूप; स्व = ग्रह्गात्मक

<sup>\*</sup> ऋत तथा सत्य के भेद सममता चाहिय। ऋत का अर्थ गत या साचात अधिगत, वह एक प्रकार सत्य है किन्तु उसके सिवाय अन्य सत्य भी हैं जो वाक्यों के द्वारा व्यक्त होता है। यथा—'धूम के नीचे अगिन हैं' इत्यादि सत्य है और अगिन को साचात् करने के बाद जो ज्ञान होता है वह ऋत है। ऋतं = Ferceptual fact, सत्य = Conceptual fact.

प्रज्ञा; वहीं प्रज्ञारूप = स्वरूप । ग्रर्थात् प्रज्ञेय विषय में ग्रतिमात्र स्थिति होने के कारएा जब 'में प्रज्ञाता' या 'में जान रहा हूँ' इस भाव की सम्यक् विस्मृति हो जाती है, तभी श्रर्थमात्र निर्भासा स्वरूप शून्य सी प्रज्ञा होती है ।

शब्दादिपूर्वंक विषय प्रज्ञात होते रहने पर भी बहुत से करण की क्रियाएँ या किया के संस्कार रहते हैं अतः उस समय सम्यक् आत्मविस्मृति या स्वरूप शून्य सा भाव नहीं होता है।

शंका हो सकती है कि जब समाधि 'तदेवार्थमात्र निर्मासं स्वरूपशून्यमिव' है, तब सिवतर्का समापित क्या समाधि नहीं होती है ? नहीं होती, सिवतर्का समापित्त समाधिन मात्र नहीं है, पर वह समाधिज प्रज्ञा की स्थिति-रूप ग्रवस्था होती है। समाधि स्वरूपशून्य के समान होने पर भी तत्पूर्वक जो प्रज्ञा होती है वह प्रज्ञा साधारण ज्ञान के जैसी शब्द-सहाया हो सकती है; फलतः उस शब्दसहायक समाधिप्रज्ञा के द्वारा जब-चित्त सदा पूर्ण रहता है तब उस ग्रवस्था को सिवतर्का समापित्त कहा जाता है। ग्रीर जब शब्दादि से निर्मुक्त समाधि के अनुरूप, स्वरूपशून्य के समान ज्ञानावस्था के सब संस्कार संचित होकर चित्त को पूर्ण करते हैं, तब उसे निर्वितर्का समापित्त कहा जाता है। ग्रतः समाधि की ज्यों की त्यों प्रतिमूर्ति-रूप ग्रवस्था ही निर्वितर्का है ग्रीर समाधिज ज्ञान को भाषा के द्वारा ग्रनुभव करना सिवितर्का है।

शब्द उच्चारित होने से भी विकल्पहीन निर्वितर्क ग्रौर निर्विचार ध्यान हो सकते हैं; जैसे—जब शब्दार्थ का ज्ञान नहीं रहता, पर शब्द केवल ध्वनिमात्ररूप से ज्ञात होता है, तब । श्रथवा श्रभ्यंतर में शब्द का उच्चारण-जनित जो प्रयत्न होता है केवल उसी पर ही जब लक्ष्य होता है तब उसमें विकल्पहीन ग्राह्य ध्यान हो सकता है। ग्रौर यदि लक्ष्य केवल उस प्रयत्न ज्ञान के ग्रहण में श्रथवा ग्रहीता में रहे, तो उस प्रकार के शब्दोच्चारण काल में भी विकल्पहीन ध्यान होता है।

४३—(४) निर्वितकों समापत्ति का जो विषय है प्रयोत् निर्वितकों में स्थूल विषय का जिस प्रकार ज्ञान होता है वही स्थूल का चरम सत्यज्ञान है। स्थूल विषय उसकी ग्रपेक्षा ग्राधिक उत्तम रीति से नहीं जाने जा सकते। काररण, चित्त इन्द्रिय को सम्यक् स्थिर करके तथा विकल्पशून्य करके निर्वितकों ज्ञान होता है, ग्रतः वह स्थूल विषयक चरम सत्यज्ञान है। सांख्य मत में समस्त दृश्य पदार्थ सत् हैं, किन्तु विकारशील हैं। विकारशील होने के कारण वे भिन्न-भिन्न रूप से सत् होकर ज्ञात होते रहते हैं। वे कभी ग्रसत् नहीं होते तथा ग्रसत् थे भी नहीं। इस कारण से वे हैं—यह सदा के लिए ही सत्य है, कहा जा सकता है। ग्रवश्य जो जिस हालत में सद्रूप से ज्ञात होता है, सो उस हालत में सत्य है ग्रथात् 'वे उस दशा में सत् हैं' यह बात सत्य है। किसी एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ समक्ता विपर्यय या मिथ्या है। मिथ्या का ग्रथं ग्रसत् नहीं। स्थूल पदार्थ साधारणतः जिस ग्रवस्था में सत् रूप से ज्ञात होते हैं वह (ज्ञानशक्ति की) ग्रति चंचल तथा समल ग्रवस्था होती है; ग्रतः साधारण ग्रवस्था में प्रायः एक पदार्थ का ग्रन्य रूप से ज्ञान होता है या मिथ्या ज्ञान होता है। किन्तु निर्वितक समाधि स्थूलविषयिणी ज्ञानशक्ति की ग्रत्यन्त स्थिर तथा स्वच्छ ग्रवस्था है ग्रतः सममें जो ज्ञान होता है वह तिद्वषयक चरम सत्यज्ञान है।

🍌 अपेक्षाकृत सूक्ष्मज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान हटने पर ही, यह ज्ञान सत्य है और पहला ज्ञानः

मिथ्या था, ऐसा निश्चय होता है। किन्तु निर्वितर्क समाधिज ज्ञान जब (स्थूल विषय के संबंध में) सूक्ष्मतम ज्ञान होता है तब वह हटने योग्य नहीं होता है, स्रतः वह उस विषय का चरम सत्य ज्ञान है।

जो वैनाशिक बौद्ध लोग वाह्य पदार्थों को मूलतः शून्य वा असत् कहते हैं उनकी ध्रयुक्तता भाष्यकार दिखा रहे हैं। पाठकों के सुगम बोध के लिए पहिले पदों का अर्थ व्या-स्यात हो रहा है। एक बुद्धधुपकम वा एक बुद्धाधारभ्भक अर्थात् 'यह एक' इस प्रकार बुद्धि का आरम्भक या ज्ञापक है अर्थात् यद्यपि विषय-समूह बहुत अवयवों की समिष्ट हैं तथापि वे "यह एक अवयवी है" इस तरह से बोधगम्य होते हैं।

श्रर्थातमा = दृश्य स्वरूप, श्रर्थात् विषय की पृथक् सत्ता है। यह वैनाशिकों के मता-नुसार विज्ञान-धर्म-मात्र श्रथवा शून्यात्मा नहीं है। श्रग्युशनयिशोपात्मा = प्रत्येक विषय श्रन्य विषय से भिन्न या विशिष्ट एक एक श्रणुसमिट है।

निर्वितर्का समापत्ति के विषय जो गवादि (चेतन भूत ) या घटादि हैं वे उक्त तिविध लक्ष एगन्तर्गत सत् पदार्थ हैं। अर्थात् अर्णु के समिष्टिभूत एक एक विषय जो निर्वितर्का द्वारा प्रज्ञात होते हैं वे (बौद्धमत के) अर्लीक पदार्थ नहीं, पर सत्यपदार्थ हैं।

४३——( ५ ) भूतसूक्ष्म का संस्थान विशेष, ग्रात्मभूत इत्यादि विशेषणों के द्वारा प्रागुक्त ग्रवयवी के विषय भाष्यकार ने विशद किए हैं। इन सब हेतुगर्भ विशेषणों द्वारा इस सम्बन्ध के सभी भ्रांत मत निराकृत हुए हैं।

घट का उदाहरए। देकर इसकी व्याख्या की गई है। एक घट शब्दादि परमाणु का संस्थान-विशेष-स्वरूप है। श्रौर वह शब्दादि परमाणु का साधारए। धर्म है श्र्यीत् शब्दस्पर्शादि प्रत्येक तन्मात्र का ही घटाकार धर्म है। घट के जो घटरूप, घटरस, घटस्पर्श इत्यादि धर्म हैं वे एक दूसरे के अनपेक्षित एक एक तन्मात्र के धर्म हैं। रूपधर्म स्पर्शादि की अपेक्षा नहीं रखता है, स्पर्शधर्म भी वैसे ही शब्दादि तन्मात्र की अपेक्षा नहीं करते हैं, इत्यादि। इसके द्वारा यह जान पड़ता है कि वस्तुतः घट शब्दरूपादि परमाणु से उत्पन्न एक संपूर्ण अतिरिक्त द्वव्य नहीं है परंतु वह उन परमाणुश्रों का "आत्मभूत" या अनुगत द्वव्य है अर्थात् शब्दादि गुणा जिस प्रकार परमाणु में हैं, उस प्रकार घट में भी। (२।१६ (३) द्रष्टव्य।) अतः घट धर्म सचमुच परमाणु घर्म का अनुगत है। पाधाणामय पर्वत तथा पाषाए। में जो संबन्ध रहता है, घट में तथा परमाणु में भी वहीं संबंध रहता है। और यद्यपि घट शब्दादि परमाणु युक्त है, तथापि वह ठीक परमाणु नहीं, पर परमाणु का संस्थान विशेष है, यह "व्यक्त फल-द्वारा अनुमित होता है"। अर्थात् घट इस प्रकार के अनुभव तथा घट के व्यवहार-द्वारा घट परमाणु मात्र नहीं है; यह अनुमान होता है।

श्रीर घट ग्रपने व्यंजक निमित्तों के द्वारा (जैसे कुलालचक, कुम्भकार श्रादि) श्राञ्जित या व्यक्त रूप से प्रादुर्भूत होता है एवं यथायोग्य निमित्त (जैसे कि चूर्णीकरण) द्वारा श्रन्य चूर्णरूप धर्म का उदय होने पर घट ग्रीर व्यक्त नहीं रहता है।

श्रतएव घट नामक श्रवयवी को ( तथा उस जाति के समस्त स्थूल पदार्थों को, श्रतः स्थूल शब्दादि गुराों को ) निम्नलिखित लक्षरा से लिक्षत करना उचित है:—एक, महान् या श्रणीयान् ( श्रर्थात् बड़ा या श्रपेक्षाकृत छोटा ), स्पर्शवान् या चक्षु श्रादि ज्ञानेन्द्रिय के

विषय, िक्रयाधर्मक या भ्रवस्थाम्तर प्रापक कियाशीलता युक्त ( यह कंर्मेन्द्रिय के सहायक भ्रमुभव का विषय है ), ग्रतः भ्रनित्य या ग्राविर्भाव तथा तिरोभाव युक्त पदार्थ।

इन सब लक्षराों से लक्षित पदार्थ ही स्थूल ग्रवयवी के रूप में हमारे द्वारा व्यवहृत होते हैं। यही निर्वितर्का समापत्ति का विषय है। निर्वितर्का समाधि द्वारा ग्रवयवी जैसे विज्ञात होता है वही उस विषय का सम्यक् ज्ञान है।

४३—(६) वैनाशिक बौद्धमत में घटादि पदार्थ रूपधर्म मात्र है, तथा रूप धर्म मूलतः शून्य है; अतः घट इत्यादि मूलतः अवस्तु होते हैं। इस प्रकार का मत सत्य होने पर "सम्यक् ज्ञान" कुछ भी नहीं रहता। बौद्ध बोलते हैं 'रूपी रूपाणि पश्यित शून्यम्' अर्थात् समापत्ति में रूपी रूप को शून्य देखते हैं। इस शून्य का अर्थ अगर अवस्तु हो जाय, तो रूप को न देखना ही ( अर्थात् ज्ञानाभाव ही ) सम्यक् ज्ञान हो जाय किन्तु यह सर्वथा असंगत है, और शून्य यदि ज्ञेय पदार्थ-विशेष हो तो वह अवयवी विशेष होगा। अतएव सांख्यीय दर्शन ही सर्वथा न्याय्य होता है।

# एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्त्मविषया व्याख्याता।। ४४॥

भाष्यम्—तत्र भूतसूक्ष्मष्वभिव्यक्तधर्मकेषु देशकालनिमित्तानुभवाविच्छन्नेषु या समापित्तः सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्येकबुद्धिनिर्ग्राह्यभेवोदितधर्मविशिष्टं भूतसूक्ष्ममाल-म्बनीभूतं समाधिप्रज्ञायामुपितष्ठते । या पुनः सर्वथा सर्वतश्कान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानविच्छ-नेषु सर्वधर्मानुपितिषु सर्वधर्मात्मकेषु समापितः सा निर्विचारेत्युच्यते । एवं स्वरूपं हि तद्भ त-सूक्ष्मम्, एतेनेव स्वरूपेणालम्बनीभूतमेव समाधिप्रज्ञास्वरूपमुपरञ्जयित, प्रज्ञा च स्वरूपशून्वे वार्थमात्रा यदा भवित तदा निर्वचारेत्युच्यते । तत्र महद्वस्तुविषया सवितर्का निर्वितर्का च, सूक्ष्मविषया सविचारा निर्विचारा च । एव मुभयोरेतयैव निर्वितर्कया विकल्पहानिव्यांख्याता इति ॥ ४४ ॥

• ४४—इसके द्वारा सूक्ष्मिवषया सिवचारा ग्रौर निर्विचारा नामक समापित भी ब्याख्यात हो गईं।

भाष्यानुवाद — उनमें (१) ग्रिमिच्यक्तधर्मवाले सूक्ष्मभूत में देश, काल तथा निमित्त के अनुभव द्वारा जो अविच्छित्र समापित होती है वह सिवचारा है। इस समापित में भी एक बुद्धिरूप से ग्रह्णयोग्य उदित-धर्म-विशिष्ट सूक्ष्मभूत ग्रालंबन-स्वरूप होकर समाधि-प्रज्ञा में ग्रारूढ़ होता है। ग्रीर शांत, उदित तथा ग्रव्यपदेश्य, इस धर्मत्रय द्वारा ग्रनविच्छित्र (२) सर्वधर्मानुपाती, सर्वधर्मात्मक (सूक्ष्मभूत में) एवं सर्वतः — इस प्रकार की जो सर्वथा (वा सब तरह से) समापित होती है वह निर्विचारा है। 'सूक्ष्मभूत ऐसा' 'इस तरह से वह ग्रालंबन स्वरूप हुग्रा है'—इस प्रकार का शब्दमय विचार सिवचारा में समाधि-प्रज्ञा-स्वरूप को उपरंजित करता है। ग्रीर जब वह प्रज्ञा स्वरूपकृत्य के समान ग्रर्थमात्र निर्भासा होती, तब उसे निर्विचारा समापित कहा जाता है। उक्त समापित्यों में महद्वस्तुविषया समापित्त

(३) सवितको तथा निर्वितको होती है एवं गुश्मयस्तृथिएया समापत्ति सविचारा तथा निर्विचारा होती है। ऐसे इस निर्वितकों के द्वारा श्रपनी ग्रीर निर्विचारा की विकल्पशून्यता व्याख्यात हुई है।

दीका ४४—(१) सविचार गया है वह पहिले कहा जा चुका है। (१।४१)। भाष्यकार ने यहाँ पर जिल्लाका को कुछ कहा है गो ब्यार गात हो रहा है। अभिव्यक्तधर्मक = जो घटादिरूप से अभिव्यक्त है। जो गांत रूप से अनिभव्यक्त है ऐसा नहीं। अतः सूक्ष्मभूत में समाहित होने के लिए घटादि अभिव्यक्त धर्म को लेकर ही होना पड़ना है।

देश, काल तथा निमित्त:—घटादिधमं लेकर उसके कारगा गूक्ष्मभूत की उपलब्धि करना हो तो घटाहि-हिन्द देश भी प्राह्म होगा श्रीर उस तन्मात्र की उपलब्धि उस देश-विशेष के अनुभव से अविच्छिन्न हो जायगी। श्रीर वह केवल वर्तगानकाल में उदित धर्म के अनुभव से अविच्छिन्न हो जायगी। अर्थात् अर्वीत तथा अनागना-अर्थात् तन्मात्र से जो हुश्रा है तथा हो सकता है, एतद् विषयक ज्ञान से रहित होगी।

निश्मित्त = जिस धर्म को लेकर जिस तन्मात्र की उपलब्धि होती है वही निमित्त है। श्रथवा धर्म विशेष को लेकर तन्मात्र विशेष में जाने का भाव ही निमित्त होता है। निमित्त से अविच्छित्र का अर्थ है किसी एक विशेष निमित्त से उपलब्ध । प्रशा सर्वधर्म के अनुपाती होने पर निमित्त से अविच्छित्र नहीं होती है। ×

सविचार समाधि में सवितर्क के समान विषय एक बुद्धि द्वारा व्यपदिष्ट होता है; धर्मात् 'यह इतर से भिन्न एक या एक जातीय अणु' इत्यादि रूप में ज्ञात होता है। सविचारा समापित की प्रज्ञा शब्दार्थ ज्ञान विकल्प से संकीर्ण होती है, कारण कि वह शब्दमय विचार से युवत है। उस विचार के द्वारा 'एक एक प्रकार का किन्तु फिर भी वर्तमान' जो सूक्ष्मभूत है तद्विषयक प्रज्ञा होती है।

४४—(२) पहिले निविचारा समापत्ति का विषय कहकर पीछे भाष्यकार ने उसका स्वरूप कहा है; बब्दादि विकल्पशून्य, रामण्यूरण के समान सूक्ष्मभूतमात्र-निर्भास समाधि का जो संस्कार है, उससे यदि सूक्ष्मभूत विषयवाली प्रज्ञायुगत हो प्रर्थात् स्मृति से युक्त हो, तब उसे निविचारा समापत्ति कहा जाय।

सविचार में जैसे देशविशेष से अविच्छिन्न विषय की प्रज्ञा होती इसमें उस प्रकार नहीं परन्तु सार्वदैशिक रूप से प्रज्ञा होती है। और, इस प्रकार वर्तमान कालमात्र में उदित ज्ञान-द्वारा अविच्छन्न न होकर भृत, भविष्य, वर्तमान इन तीन अवस्थाओं के कम के बिना ही प्रज्ञा होती है एवं किसी एक धर्मरूप निमित्त विशेष के द्वारा अविच्छन्न प्रज्ञा न होकर सर्वधार्मिक प्रज्ञा होती है। निवितकों समापत्ति जैसा शब्दार्थ ज्ञान विकल्प से हीन है, विचार

<sup>×</sup> विज्ञानभित्तुं कहते हैं, निमित्त = परिणाम प्रयोजक पुरुष. थें विशेष । इस प्रकार के निमित्त के साथ इस विषय का कुछ संपर्क नहीं हैं । मिश्र कहते हैं, निमित्त = पार्थिव परमाणु के गन्ध तन्मात्र से प्रधानतः एवं रस आदि के सहाय से गौणतः उत्पति इत्यादि । यह आशिक व्याख्यान है।

भाष्यकार ने निर्विचार के लच्चण में देश, काल और निमित्त की अनविच्छन्नता दिखाई है। इसी से उक्त तीन पदार्थ स्पष्ट हुए हैं। देशिक अनविच्छन्नता = सर्वतः। कालिक अनविच्छन्नता = शांत तथा उदित और अन्यपदेश्य धर्म से अनविच्छन्न। निमित्त द्वारा अनविच्छन्न = सर्व धर्म के अनुपाती सर्वधर्मान स्मक । अतएव वह प्रश्ना सर्वधा है। अगले उदाहरण में यह स्पष्ट होगा।

के स्रभाव से निर्विचार भी वैसा है। सर्वधर्मानुपाती = सूक्ष्म विषय के जितने परिगाम हो सकते हैं उन सब धर्मों में बिना बाधा से उत्पन्न होने की शक्तिवाली प्रज्ञा।

## ४४--(३) समापत्तियों के उदाहरए। दिए जा रहे हैं--

- (१ ला) सिवतर्का समापत्ति यथा:—सूर्य एक स्थूल भ्रालम्बन है। उसमें समाधि लगाने से सूर्यमात्र निर्भासा चित्तवृत्ति होगी तथा सूर्य सम्बन्धी सब ही ज्ञान (उसके भ्राकार, दूरत्व, उपादान इत्यादि का सम्यक् ज्ञान) होगा। वह ज्ञान शब्दादि से संकीर्ण होगा, यथा—सूर्य गोल है, उसका दूरत्व इतना है इत्यादि। इस प्रकार शब्दार्थज्ञान विकल्प से संकीर्ण स्थूल-विषयिणी प्रज्ञा-द्वारा जब चित्त पूर्ण होता है—उस प्रकार के ज्ञान से. चित्त जब सदा उपरंजित रहता है—तब उसे सवितर्का समापत्ति कहते हैं।
- (२ रा) निर्वितर्का समापत्ति यथाः—सूर्यं में समाहित होने से सूर्यं का रूपमात्र निर्मासित रहेगा। केवल वह रूपमात्र ज्ञान-गोचर रहने से सूर्यसंबंधी अन्य विषयों की (नाम आदि की) विस्मृति हो जायगी। उसी प्रकार अन्य विषय से शून्य ( अतः शब्द, अर्थं, ज्ञान तथा विकल्प की संकीर्णाता से शून्य ) सूर्यरूपमात्र को स्वरूप शून्य के समान होकर ध्यान करने पर ठीक जिस प्रकार का भाव होता है, वह भावमात्र ही-निर्वितर्क प्रज्ञान होता है। समस्त स्थूल पदार्थों को इस प्रकार से देखने पर योगी बाह्य द्रव्य को सिर्फ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन कुछ गुणों से युक्त ही देख पायेंगे। वाक्यमय चितन से उत्पन्न जिस व्यवहारिक गुरा-समूह को वाह्य पदार्थ में आरोप कर लौकिक ब्यवहार सिद्ध होता है उसी की आंति उस समय योगी को हृदयंगम होगी। स्यूल द्रव्यों में से केवल शब्दादि पांच गुरा विकल्पशून्य भाव से उस समय प्रज्ञारूढ़ रहेंगे। उस प्रकार का प्रज्ञामय चित्त की अवस्था अर्थात् जो केवल उस प्रकार की प्रज्ञा के भाव से समापन्न हो उसको निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। यही स्थूल भूत का चरम साक्षात्कार है। इसके द्वारा स्त्री, पुत्र, कांचन आदि संबन्धों की लौकिकमोहकर दृष्टि सम्यक् रूपेग हट जाती है। कारणा यह है कि तब स्त्री आदि केवल रूपर स्रादि के समावेश रूप में साक्षात् होते हैं सदा उपलब्ध होते हैं। स्थूल विषयक वाक्यहीन चितन निर्वितर्क ध्यान होता। है। उस प्रकार के ध्यान से जब चित्त पूर्ण रहता है तब उसे निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं।
- (३ रा) सिवचारा समापत्ति यथा:—िर्निवितर्का के विकल्पशून्य ध्यान द्वारा सूर्यं रूप साक्षात् कर उसकी सूक्ष्म प्रवस्था की उपलब्धि करने की इच्छा से प्रक्रिया विशेष द्वारा छ चित्तेन्द्रियों को स्थिरतर से स्थिरतम करने पर योगी को सूर्यं रूप की परम सूक्षावस्था की उपलब्धि होगी। वही रूपतन्मात्र साक्षात्कार होता है। पहिले पहल श्रुतानुमानपूर्वं क 'भूत का कारण तन्मात्र है' यह जानकर उसके विचारद्वारा चित्त को स्थिर करके सूक्ष्म भूत की उपलब्धि की स्थोर प्रवर्त्तित करना पड़ता है इस कारण, सविचारा समापत्ति शब्दार्थं ज्ञान विकल्प से संकीण है। यह देश, काल और निमित्त से स्थविन्छन्न होकर होता है। स्थित् सूर्यं की

क्ष दो प्रकार से सूद्तमावस्था में पहुँचा जाता है। प्रथम, ध्येय आहा विषय के सूद्रम से सूद्रमतर ऋंश में चित्त का समाधान करके शेष परमाणु में पहुँचना चाहिये। द्वितीय, इन्द्रियों को क्रमशः अधिकतर स्थिर करते करते जब ये अत्यन्त स्थिर हो जाँय—जिससे अधिक स्थिर होने पर बाह्य इन लुप्त हो जाता है तब जो सूद्रमरूप से सूद्रमतम विषय का ज्ञान होता है वही परमाणु है। शब्दादि गुण की सूद्रम अवस्था ही परमाणु है। इसे स्मरण रखना चाहिए।

स्थिति के देश में ( सर्वत्र नहीं ), सूर्य के वर्तमान या व्यक्त रूप-द्वारा ( श्रतीत, श्रनागत रूप द्वारा नहीं ) तथा सूर्य के चक्षु से ग्राह्म ज्योतिधर्म रूप निमित्त के द्वारा ही यह प्रज्ञा होती है।

योगी रूपतन्मात्र का साक्षात्कार करने पर नील पीत आदि असंख्य रूपों में से केवल एकाकार रूप-परमाणु का ही प्रत्यक्षानुभव करते हैं। शब्दादि के विषय में भी ऐसा ही है। बाह्य विषय से हमको जो मुख, दुःख तथा मोह होते हैं, वे स्थूल विषय के अवलंबन से होते हैं, क्योंकि स्थूल विषय के नाना भेद हैं एवं उन भेदों से ही मुख-करत्व आदि घटते हैं। मुतरां एकाकार सूक्ष्म विषय की उपलब्धि होने पर वैषयिक सुख, दुःख तथा मोह सम्यक् दूर हो जायेंगे।

'यह मुखादिशून्य तन्मात्र' 'इसकी ज्यप्रकार उपलिध करनी चाहिये' इत्यादि शब्दा-दिविकल्प से संकीर्ण प्रज्ञा-द्वारा जब चित्त पूर्ण रहता है, तब उसे गृथ्मगृत-विषयक सविचारा समापत्ति कहा जाता है।

केवल तन्मात्र ही सविचारा समापत्ति का विषय नहीं होता है। तन्मात्र, ग्रहंकार, बुद्धि ग्रौर ग्रव्यक्त ये सभी सूक्ष्म पदार्थ सविचारा के विषय हैं।

(४ था) निविचारा समापत्तिः —सिवचारा में कुशलता होने पर जब शब्दादि की संकीणं स्मृति हट जाती है तब केवल सूक्ष्म विषयमात्र की निर्भासक समाधि होती है — इस प्रकार के विकल्पहीन समाधिभावों से चित्त जब पूर्ण रहता है — तब उसे निविचारा समापत्ति कहते हैं।

निविचारा देश, काल तथा निमित्त से अनविच्छिन्न होकर निष्पन्न होती हैं। अर्थात् बह सर्व देशस्थ, सर्वकाल व्यापी विषय की एवं साथ ही साथ सर्वधर्म की भी निर्भासक है। सविचारा में धर्मविशेष को निमित्त कर उसके नैमित्तिक-स्वरूप एक-विषय की प्रज्ञा होती है। निविचारा में सर्वधर्म के साथ ही साथ ज्ञान होने के कारएा पूर्वोत्तर या निमित्त-नैमित्तिक भाव नहीं रहता है। यही निमित्त से अनविच्छिन्न होने का अर्थ है।

सूक्ष्मभूतमात्र निर्भासा निर्विचारा समापत्ति ग्राह्य विषयिका है। इन्द्रियगत (मन को भी इन्द्रिय ही मानना पड़ेगा) प्रकाशशील ग्रभिमान (ग्रहंकार) वा ग्रानन्दमात्र विषयिणी समापत्ति ग्रहण्विषयक है। यही इन्द्रिय के कारणभूत ग्रस्मिताख्य ग्रभिमान-विषयक है और ग्रस्मितिमात्र वा ग्रस्मितामात्र भाव-विषयिणी समापत्ति ग्रहीतृविषयक निर्विचारा है।

श्रालिंग वा अव्यक्त प्रकृति को ध्येय विषय कर निर्विचारा समापत्ति नहीं होती। कारण यह है कि अव्यक्त ध्येय आलंबन नहीं होता है पर वह लीन अवस्था है। महाभारत में (अश्वमेध पर्व) कहा है—'अव्यक्तं क्षेत्रिलङ्गस्थं गुणानां प्रभवाष्ययम्। सदा पश्याम्यहं सीनं विजानामि शृणोमि च॥"

'श्रव्यक्तमात्र निर्भास' ऐसी समाधि नहीं हो सकती । श्रतः इस प्रकार की प्रज्ञा भी नहीं होती । परन्तु प्रकृतिलय को 'श्रव्यक्ततापत्ति' कहा जा सकता है वरन्, वह समापत्ति के समान सम्प्रज्ञात योग नहीं होता वरन्, श्रव्यक्त विषयक सविचारा समापत्ति हो सकती है। चित्त की सम्यक् लीनावस्था प्राप्त होने पर तदनुस्मृतिपूर्वक श्रव्यक्त विषयक जो सर्विचारा प्रज्ञा होती है वही अ्रव्यक्तविषयक सिवचारा समापत्ति है । (सांख्य तत्त्वालोक—तत्त्वसाक्षात्कार देखिये)।

## सूदमविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ॥ ४४ ॥

भाष्यम् —पाथिवस्याणोर्गन्धतन्मात्रं सूक्ष्मो विषयः श्राप्यस्य रसतन्मात्र तैजसस्य रूपतन्मात्रं, वायवीयस्य स्पर्धातन्मात्रम्, श्राकाशस्य शब्दतन्मात्रमिति । तेषामहंकारः श्रस्यापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मो विषयः, लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सूक्ष्मो विषयः, न चालिङ्गात्परं सूक्ष्ममिति । नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति ? सत्यं, यथा लिङ्गात् परमिलङ्गस्य सौक्ष्मयं न चैवं पुरुषस्य, किन्तु लिङ्स्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति हेतुस्तु भवतीति श्रतः प्रधाने सौक्ष्मयं निरितशयं व्याख्यातम् ॥४४॥

४५--सूक्ष्मविषयत्व ग्रालिंग (१) या ग्रव्यक्त में पर्यवसित होता है। सू

भाष्यानुवाद पार्थिव अणु का (२) गन्धतन्मात्र (रूप अवस्था) सूक्ष्म विषय होता है। जलीय अणु का रसतन्मात्र, तैजस का रूपतन्मात्र, वायवीयका स्पर्शतन्मात्र और आकाश की शब्दतन्मात्र सूक्ष्म विषय है। तन्मात्र का अहंकार, अहंकार का लिंगमात्र (या महत्तत्व) सूक्ष्म विषय है। लिंगमात्र का सूक्ष्म विषय अलिंग है। अलिंग से और अधिक सूक्ष्म नहीं है। यह यदि कहो कि उससे पुरुष सूक्ष्म है? ठीक है, पर लिंग से अलिंग जैसे सूक्ष्म होता है पुरुष की सूक्ष्मता वैसी नहीं; क्योंकि पुरुष लिंगमात्र का अन्वयीकरण (उपादान) नहीं होता है, किन्तु उसका हेतु या निमित्त कारण (३) है। अतः प्रधान में ही सूक्ष्मता निरितिशयत्व प्राप्त हुई है, इस प्रकार व्याख्यात हुआ है।

टीका—४५। (१) ग्रलिङ्ग = जो किसी में लय होता है वह लिंग है; जिसका लय नहीं है वह ग्रलिंग होता है। ग्रथवा जिसका कोई कारण न होने से जो किसी का भी (ग्रपने कारण का ) ग्रनुमापक नहीं होता है वही ग्रिलिंग है। 'न वा किञ्चिल्लिङ्गयित गमयतीति ग्रलिङ्गम्'। प्रधान ही ग्रलिंग होता है।

४५—(२) पाथिव अणु दो प्रकार का है। एक प्रचित अवस्था जो नाना प्रकार के गन्धरूप से अवभात होता है दूसरी सूक्ष्म, नाना-भाव से शून्य, गन्धमात्र अवस्था। अतः गन्धतन्मात्र ही पाथिव अरगु, का सूक्ष्म विषय है। जल आदि अणु का भी उसी प्रकार का नियम है।

समस्त तन्मात्र इन्द्रियगृहीत ज्ञानस्वरूप होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान का वाह्य हेतु भूतादि नाम के विराट् पुरुष का श्रिभमान है किन्तु शब्द श्रादि वस्तुतः श्रन्तः करण के विकार विशेष हैं। तन्मात्रज्ञान कालिक प्रवाह रूप है (क्योंकि परमाणु में दैशिक विस्तार स्फुट भाव से नहीं रहता है)। कालिक प्रवाहस्वरूप ज्ञान होने पर उसमें स्फुट चित्तित्रया रहा करती है। श्रतः तन्मात्रज्ञान कियाशील श्रीर श्रंतः करणमूलक या श्रहंकारमूलक है। श्रतएव तन्मात्र का सूक्ष्म विषय श्रहंकार है। ज्ञान का विकार या श्रवस्थांतर का प्रवाह श्रथवा मन को विकारप्रवाह ज्ञान का श्रवलंबन करके ('मैं जान रहा हूँ, ज्ञान रहा हूँ'—इस प्रकार )

म्रहंकार की उपलब्धि करनी पड़ती है। म्रहंकार का सूक्ष्म विषय महत्तत्त्व या म्रस्मितामात्र है। महत् का सूक्ष्म विषय प्रकृति होती है।

४५। (३) श्रर्थात् प्रकृति जैसे विकार प्राप्तकर महदादि रूप में परिएात होती है, पुरुष उस प्रकार नहीं होते हैं। परंतु पुरुष के द्वारा उपद्रष्ट न होने पर भी प्रकृति का ब्यक्त परिएाम नहीं होता श्रतः पुरुष महदादि का निभित्त-गारण् है।

ता एव सवीजः समाधिः ॥ ४६॥

भाष्यम्—तादचतस्रः समापत्तयो वहिर्वस्तुत्रोजा इति समाधिरिप सवीजस्तत्र स्थूलेऽथें सवितर्को निवितर्कः सूक्ष्मेऽर्थे सविचारो निविचार इति चतुर्थोपसंख्यातः समाधिरिति ॥४६॥

४६। वे ही सबीज समाधि हैं॥

भाष्यानुवाद—वे चार प्रकार की समापितयाँ वहिर्वस्तुवीजा (१) हैं, ग्रतएव वे समाधि हैं किन्तु सवीज समाधि होती हैं। उनमें स्थूल विषय पर सिवतकों तथा निक्तिकों ग्रौर सूक्ष्म विषय पर सिवतकों तथा निविचारा इस प्रकार समाधि के चार भेद गिने गये हैं।

टीका—४६। (१) वहिर्वस्तु=समस्त दृश्य वस्तु (ग्रहीतृ, ग्रहण ग्रौर ग्राह्म) या प्राकृत वस्तु । सब समापत्तियां दृश्य पदार्थों का श्रवलंबन करके उत्पन्न होती हैं ग्रतः वे वहिर्वस्तुबीज युक्त हैं।

## निर्विचारवैशारदोऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७॥

भाष्यम् — अशुद्ध्यावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वैशारद्यम् । यदा निविचारस्य समाधेर्वेशारद्यमिवं जायते, तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थं विषयः क्रमाननुरोधी स्फुटप्रज्ञालोकस्तथा चोवतम् 'प्रज्ञा प्रासाद-मारु ह्याऽशोच्यश्शोचतो जनान् । भूमिष्ठानिव शैलस्थस्सर्वान्प्राज्ञोऽनुपश्यितं ।। ४७ ॥

· ४७—निर्विचार का वैशारद्य होने से अध्यात्मप्रसाद (१) होता है। सू

भाष्यानुवाद -- अशुद्धि (रजस्तमो-बाहुल्य) आरूप आच्छादकमल से मुक्त, प्रकाश-स्वभाव बुद्धिसत्त्व का जो रजस्तम से अनिभभूत, स्वच्छ स्थितिप्रवाह है वही वैशारद्य होता है। जब निर्विचार समाधि में इस प्रकार का वैशारद्य उत्पन्न होता है, तब योगी का अध्या-रमप्रसाद होता है अर्थात् यथाभूत वस्तु विषयक, कमहीन या युगपत् सर्वेप्रकाश स्फुट प्रज्ञालोक या साक्षात्कार जनित विज्ञानालोक होता है (२)। इस विषय में यह कहा गया है कि पर्वतस्थ पुरुष जैसे भूमिष्ठ व्यक्ति को देखते हैं, वैसे ही प्रज्ञारूप प्रासाद पर चढ़े हुए स्वयं अशोच्य, प्राज्ञ व्यक्ति समस्त शोकाकुल व्यक्तियों को देखते हैं।

टीका—४७। (१) (२) प्रध्यात्मप्रसाद। ग्रध्यात्म—ग्रह्ण वा करण्यक्ति; उसका प्रसाद या नैर्मल्य। रजस्तमोमल से शून्य होने पर बुद्धि में प्रकाशगुण का जो उत्कर्ष होता है वही ग्रध्यात्मप्रसाद है। बुद्धि ही प्रधानतया ग्राध्यात्मिक भाव है ग्रतः उसका प्रसाद होने पर ही समस्त करण प्रसन्न हो जाता है। ज्ञानशक्ति का चरम उत्कर्ष होने के कारण उस समय जो कुछ प्रज्ञात होता है वह संपूर्ण सत्य होता है, ग्रीर वही ज्ञान साधारण अवस्था के ज्ञान के समान कमशः उत्पन्न नहीं होता, किन्तु उसमें जेय विषय का समस्त धर्म एक साथ प्रकाशित होता है। पुनः यह प्रज्ञा श्रुतानुमानिक प्रज्ञा नहीं किन्तु साक्षात्कारजनित है। ग्रन्थ माथ प्रकाशित होता है। पुनः यह प्रज्ञा श्रुतानुमानिक प्रज्ञा नहीं किन्तु साक्षात्कारजनित है। ग्रन्थ मान ग्रीर ग्रागम का ज्ञान सामान्यविषयक है, यह कहा जा चुका है। प्रत्यक्ष विश्वविषयक है, यह समीधि प्रत्यक्ष का चरम उत्कर्ष होता है; ग्रतः इससे सब चरम विशेषों का ज्ञान होता है। महिषयों ने इस प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त कर जो उपदेश किया है वही श्रुति है। पहले उस ग्रलौकिक विषय का प्रज्ञान प्राप्त कर लौकिक दृष्ट से ग्रनुमान ही द्वारा किस प्रकार ग्रलौकिक विषय का सामान्यज्ञान होता है, ऋषिगण यह भी प्रदिश्चित कर ग्रा है। यही मोक्षदर्शन है।

फलतः निर्विचारा समापत्ति की ऋतम्भरा प्रज्ञा तथा श्रुत ग्रीर ग्रनुमान जिनत साधारए प्रज्ञा ग्रत्यंत पृथक् पदार्थं हैं। पिङ्कलजल ग्रीर ग्रीले के जल में जैसे भेद है वैसे के इन में भी भेद है।

#### ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥

भाष्यम्—तिस्मन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा भवति, श्रन्वर्था च सा, सत्यमेव विभित्त न तत्र विपर्ध्यासगन्धोऽप्यस्तीति, तथा चोक्तम् 'ग्रगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्' इति ॥ ४८ ॥

• ४८। उस ग्रवस्था में जो प्रज्ञा होती है उसका नाम ऋतंभरा है। सू भाष्यानुवाद — प्रध्यात्मप्रसाद होने से समाहितिचित्त व्यक्ति को जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतंभरा या सत्यपूर्णा है। वह प्रज्ञा अन्वर्था (चिरतार्थ-नामा) है। वह सत्य को ही धारण करती है, उसमें विपर्यास की महक भी नहीं है। इस पर यह उक्त हुआ है — 'ग्रागम, अनुमान और आदरपूर्वक ध्यानाभ्यास इन तीन प्रकारों से प्रज्ञा को भली भाँति उत्पन्न करने पर उत्तम योग वा निर्वीज समाधि प्राप्त होती है' (१)

टीका—४८। (१) श्रुति भी कहती है —श्रवण, मनन, निदिध्यासन या ध्यान के द्वारा साक्षात्कार या दर्शन होता है। वास्तव में श्रवण करके यदि जान ने कि 'श्रात्मा बुद्धि से पृथक् होती है; श्रथवा समू वे तत्व ऐसे एसे हैं; श्रथवा इस प्रकार की • श्रवस्था मोक्ष (दु: खनिवृत्ति ) हैं तो उसको विशेष कुछ लाभ नहीं होता है। इस प्रकार

के अनुमान द्वारा पुरुष और अन्य तत्त्वों की सत्ता का निश्चग होने पर भी केवल उसी से दुःखनिवृत्त होने की कुछ भी आशा नहीं होती।

पर 'में शरीर श्रादि नहीं हूं', वाहा विषय दुःगमय तथा त्याज्य है', 'वैषिक संकल्प करूँगा नहीं' इत्यादि विषय की वारम्बार भावना या ध्यान करने करने जब उनकी सम्यक् उपलब्धि हो जायगी, तभी मोक्ष का प्रकृत साधन होगा। 'मैं शरीर नहीं हूँ' इसे यदि सौ युक्तियों से कोई जान भी जाय, किन्तु शरीर के दुःख-मुखों से यदि वह विचलित हो; तो उसके ज्ञान एवं अन्य श्रज्ञानी व्यक्तियों के ज्ञान में भेद ही क्या है ? उभय ही समान रूप से बद्धजीव हैं, मुक्त नहीं।

निर्विचार समाधि के द्वारा विषय का जो ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा उत्तम ज्ञान श्रौर किसी से नहीं हो सकता है। अतएव यह राम्पूर्णना सत्यज्ञान होता है। ऋत का श्रयं साक्षात् अनुभूत सत्य है (१।४३ द्रष्टव्य)।

भाष्यम्--सा पुनः--

श्रु तानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वाद् ॥ ४६॥

श्रुतमागमिवज्ञानन्तत्सामान्यविषयं न ह्यागमेन शक्यो विशेषोऽभिधातुं कस्मात् ? न हि विशेषेण क्रुतसंकेतः शब्द इति । तथानुमानं सामान्यविषयभेव, यत्र प्राप्तिस्तत्र गतिर्यन्त्राप्राप्तस्तत्र न भवित गतिरित्युरतम्, श्रनुमानेन च सामान्येनोगमंहार स्तहमान्छ्रुतानुमान-विषयो न विशेषः किश्चदस्तीति, न चास्य सूक्ष्म व्यवहितित्र हृष्टस्य यस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहणन्न चास्य विशेषस्याप्रामाणिकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञानिर्प्राह्य एव स विशेषो भवित भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा, तस्मान्छ्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थ-स्वादिति ॥ ४६ ॥

भाष्यानुवाद--ग्रौर वह प्रज्ञा-

४६—श्रुत श्रौर श्रनुमान-जात प्रज्ञा से भिन्त-विषय है, विशेष-विषय होने के कारण।

श्रुत = ग्रागमविज्ञान, (१।७ सूत्र द्रष्टव्य) वह सामान्य-विषयक है। ग्रागम से कोई विषय विशेष रूप से ग्रमिहित नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द विशेष ग्रथं में संकेत किया हुग्रा नहीं होता है। उसी प्रकार अनुमान भी सामान्यविजय है; जहाँ प्राप्ति वा हेतु प्राप्ति है वहाँ गति (१) ग्रथीत् ग्रवगित है, ग्रीर जहाँ ग्रप्राप्ति है वहाँ ग्रगित है; यह पहले ही कहा जा चुका है। ग्रतः ग्रनुमान के द्वारा सामान्यमात्र उपसहार होता है। ग्रतएव श्रुतानुमान का कोई भी विषय विशेष नहीं होता तथा इस सूक्म, व्यवहित ग्रीर विप्रकृष्ट वस्तु का लोक प्रत्यक्ष-द्वारा ग्रहूण नहीं होता है। किन्तु ग्रप्रामाणिक (ग्रागम ग्रनुमान ग्रीर लोकप्रत्यक्ष इन तीन प्रमाणों से शून्य) इस विशेषार्थ की सत्ता नहीं है यह

कहना ठीक नहीं है। कारण यह हैं कि वह सूक्ष्मभूतगत या पुरुषगत (ग्रहीतृगत) विशेष समाधिप्रज्ञा-द्वारा पूर्णतया ग्राह्म है। श्रतएव विशेषार्थता के कारण (सामान्यविषया) श्रुतानुमान प्रज्ञा से वह भिन्न विषयवाली है।

टीका—। ४६। (१) अर्थात् जितने अंश का हेतु मिलता है, उतने ही का ज्ञान होता है, अन्य अंश का नहीं। धूम देख करके 'अग्नि है' इतने का ही ज्ञान होता है, पर अग्नि की आकार प्रकार आदि जो विशेषताएँ हैं उनके आनुमानिक ज्ञान के लिये असंख्य हेतु जानना आवश्यक है। लेकिन उन्हें जानने की संभावना नहीं है, अतः अनुमान द्वारा अल्पांश मात्र का ही ज्ञान होता है।

श्रुतज्ञान तथा श्रानुमानिक ज्ञान शब्दों की सहायता से होता है। किन्तु सब शब्द विशेषतः गुरावाची शब्द-जाति के या सामान्य के नाम हैं। श्रतः शब्द ज्ञान सामान्यज्ञान है।

भाष्यम् समाधिप्रज्ञाप्रतिलभ्भे योगिनः प्रजाकृतः संस्कारो नवी नवो जायते-

-तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ४० ॥

समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थान संस्काराशयं वाधते, व्युत्थानसंस्काराभिभवा-त्तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति, प्रत्ययनिरोधे समाधिरूपितिष्ठते, ततस्समाधिप्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा इति नवोनवस्संस्काराशयो जायते, ततः प्रज्ञा ततःच संस्कारा इति । कथमसौ संस्कारातिशयश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति, न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्लेश-क्षयहेतु-त्वाच्चित्तमधिकारिविशिष्टङ्कुर्व्वन्ति, चित्तं हि ते स्वकार्यादवसादयन्ति, ख्यातिपर्यवसानं हि चित्तचेष्टिनमिति ॥ ५० ॥

भाष्यानुवाद — समाधिप्रज्ञा प्राप्त होने पर योगी के नये नये प्रज्ञाकृत संस्कार उत्पन्न होते हैं —

५०। तज्जात संस्कार (१) ग्रन्य संस्कार का प्रतिबन्धी है।।

समाधिप्रज्ञा प्रसूत संस्कार व्युत्थान-संस्काराशय को रोकता है। व्युत्थान संस्कार-समूह ग्रिभिभूत हो जाने पर तज्जात सब प्रत्यय और नहीं होते हैं। प्रत्ययों के निरुद्ध होने पर समाधि उपस्थित होती है। उसी से पुनः समाधि-प्रज्ञा, और समाधि-प्रज्ञा से प्रज्ञा-कृत संस्कार। इस प्रकार से नये नये संस्काराशय पैदा होते हैं। समाधि से प्रज्ञा, और प्रज्ञा से प्रज्ञासंस्कार उत्पन्न होता है। यह संस्कार की श्रधिकता चित्त को श्रधिकार विशिष्ट क्यों नहीं करती?—वह प्रज्ञाकृत संस्कार क्लेशक्षयी होने के कारण चित्त को श्रधिकार विशिष्ट नहीं करती। वे चित्त को स्वकार्य से छुटकारा देते हैं। चित्त चेष्टा (विवेक-)ख्याति तक ही रहा करती है (३)।

टीका ४०—(१) चित्त का कोई ज्ञान या चेष्टा होने से उस पर जो प्रभाव

(छाप) या घृत-भाव (Impression) रह जाता है उसे संस्कार कहा जाता है। ज्ञान-संस्कार के अनुभव का नाम स्मृति और किया संस्कार के उत्थान का नाम स्वारिसक (आप-ही-आप) चेप्टा (automatic action) है। प्रत्येक ज्ञायमान ज्ञान और कियमाग्य कर्म संस्कार की सहायता से उत्पन्न होते हैं। साधारण देही-आरा पुर्व-मंग्कार को पूर्णतया त्यागकर किसी भी विषय को जानने की या कर्म करने की संभावना नहीं है।

सब संस्कार दो भागों में विभक्त होते हैं — क्षिणट तथा श्रिक्लिष्ट ग्रर्थात् श्रिवद्यामूलक तथा विद्यामूलक । विद्या श्रिवद्या की शत्रु है, इसलिये विद्यासंस्कार श्रिवद्यासंस्कारों
का नाश कर देते हैं । संप्रज्ञात समाधि-जात प्रज्ञासमूह विद्या का उत्कर्ष है, श्रीर विवेकस्थाति विद्या की चरम श्रवस्था है । श्रतः समाधिज प्रज्ञा के संस्कार श्रिवद्यामूलक संस्कारों
का समूल नाश करने में समर्थ हैं । समस्त श्रिवद्यागून ह संस्कार क्षीए। होने पर चित्त की
सब चेष्टायें भी क्षीए। होती हैं, कारण, राग-द्रेय श्रादि श्रिवद्याएँ ही साधारण चित्त-चेष्टा
की हेतु होती हैं ।

"ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य हैं" इसे भाष्यकार अन्यत्र (१।१६ सू) कह चुके हैं। अतः संप्रज्ञात योग की प्रज्ञा (तत्त्वज्ञान) और विवेकक्पाति से जिन्य-वैराग्य ही सम्यक सिद्ध होता है। ऐसा होने पर वैराग्य संस्कार व्युत्थान संस्कार का प्रतिबन्धी है।

- ५०—(२) अधिकार = विषय का उपभोग या व्यवसाय। साधारण्तः चित्रः संस्कार द्वारा विषयामिमुख होता है, अतएव संशय हो सकता है कि संप्रज्ञात संस्कार भी चित्त को अधिकारयुक्त करेगा; किन्तु, यह नहीं होता। संप्रज्ञात संस्कार का अर्थ ही यह है कि जिससे चित्त के विषयप्रहण का रोध होता हो ऐसा क्लेश-विरोधी सत्यज्ञान का संस्कार। ऐसा संस्कार जितना प्रबल होगा उतना ही चित्त का कार्य रुद्ध होगा।
- ५०—(३) संप्रज्ञान की चरम अबस्था विवेक स्याति के उत्पन्न होने पर चित्त का व्ययसाय सम्यक् निवृत्त हो जाता है। उसके द्वारा सर्वदुःख की आधारस्वरूपा विकारशोल बुद्धि और पुरुष या शांत आत्मा के पार्थक्य की उपलब्धि होती है और फिर परवैराग्य-द्वारा चित्त प्रलीन होने पर दृष्टा को कैवल्य सिद्धि होती है।

भाष्यम्-किञ्चास्य भवति-

तस्यापि निरोधे सर्व्वनिरोधान्निर्वीजस्समाधिः ॥ ४१ ॥

स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृतानां संस्काराणामि प्रतिबन्धी भवति । कस्मात्; निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्बाधत इति । निरोधिस्थिति-काल-कमानुभवेन निरोध-चित्त-कृतसंस्कारास्तित्वमनुमेयम् । ब्युत्यान-निरोधसमाधि-प्रभवैः सह कैवल्य-भागीयैः संस्कारै-क्वित्तं स्वस्याम्प्रकृताववस्थितायाम्प्रविलोयते, तस्माते संस्काराश्चित्तस्याधिकारिवरोधिनो न स्थितिहेतवो यस्माववसिताधिकारं सह कैवल्यभागीयैः संस्कारैश्वित्तं विनिवर्तते । तस्मिन्नि-कृते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठः ग्रतः शुद्धमुक्त इत्युच्यते ।। ५१ ।।

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वैयासिके समाधिपादः प्रथमः।

भाष्यानुवाद - श्रीर उस प्रकार के चित्त का क्या होता है ? --

५१। उसका भी (सम्प्रज्ञान का भी संस्कारक्षय होने के कारण) निरोध होने पर सर्वेनिरोध हो जाने से निर्वीज समाधि उत्पन्न होती है॥

वह (निर्वीज समाधि) केवल सम्प्रज्ञान समाधि की ही विरोधी नहीं श्रिपितु प्रज्ञाकृत संस्कारों की भी प्रतिबंधी है, क्योंकि निरोध-जात या पर वैराग्य-जात संस्कार सम्प्रज्ञात-समाधि के संस्कारों का नाश कर देते हैं। निरोध-स्थित का जो कालकम है उसके श्रनुभव से निरुद्धचित्त-कृत संस्कार का श्रस्तित्व श्रनुमान योग्य होता है। व्युत्थान-निरोधि का संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों श्रौर कैंवल्यभागीय (२) संस्कारों के साथ चित्त श्रपनी श्रवस्थिता या नित्य प्रकृति में विलीन होता है। इस कारण् ये प्रज्ञासंस्कार समूह चित्ता-धिकार के विरोधी होते हैं, किन्तु स्थिति के हेतु नहीं होते हैं। कारण् यह है कि श्रधिकार शेष हो जाने से कैवल्य-भागीय संस्कारों के साथ चित्त निवृत्त हो जाता है। चित्त निवृत्त होने पर पुरुष स्वरूप-प्रतिष्ठ होते हैं, श्रतः उन्हें शुद्धमुक्त कहा जाता है।

क्ह श्रीपातजंलयोगशास्त्रीय-वैयासिक-सांख्यप्रवचन के समाधिपाद का ग्रनुवाद समाप्त हुग्रा।

टीका—५१। (१) संप्रज्ञात समाधि का या संप्रज्ञान का संस्कार तत्त्वविषयक है। तत्त्वसमूह के स्वरूप की प्रज्ञा होने के बाद दृश्यतत्त्व से पुरुष की भिन्नता-ख्याति तथा दृश्य की हेयता की चरमप्रज्ञा होने पर वैराग्य के द्वारा दृश्य की प्रज्ञा और उसके संस्कार भी हेय मालूम पड़ते हैं। अतएव निरोध समाधि का संस्कार संप्रज्ञान और उसके संस्कार का विरोधी या निवृत्तिकारी है।

निरोध प्रत्ययस्वरूप नहीं होता इसलिये उसका संस्कार कैसे होता है?—इस प्रकार की शंका हो सकती है। इसका समाधान यह है—िनरोध सचमुच भग्न-व्युत्थान है, उसी के संस्कार होते हैं। जैसे जगह-जगह पर टूटी हुई एक रेखा की छाप, उसे एक रेखा की भग्ना-वस्था भी कहा जा सकता है अथवा अरेखा की भग्नता भी। पर वैराग्य के भी संस्कार हो सकते हैं। उसका कार्य है केवल निरोध को ले आना। वह चित्त को उठने नहीं देता है। वृत्तियों के लय और उदय के बीच में जो क्षिणिक निरोध सदा हो रहा है, वही निरोध समाधि में बढ़ जाता है। तब प्रकाश, किया तथा स्थित धर्म का नाश नहीं होता परन्तु पुरुषोपदर्शनरूप हेतु से उनकी जो विषम किया होती थी वह (उस हेतु अर्थात् संयोग के अभाव से) नष्ट हो जाती है।

एक बार श्रसंप्रज्ञात निरोध होने से ही वह सदा के लिये स्थायी नहीं होता, किन्तु वह श्रभ्यास के द्वारा बढ़ता रहता है। श्रतः उसका भी संस्कार होता है, उस संस्कारजनित चित्तलय को निरोधक्षण कहा जाता है। वह चित्त की परवैराग्यमूलक लीन श्रवस्था है। दृश्य-विराग सम्यक् सिद्ध होने पर तथा सदाकालीन निरोध का संकृष्ण पूर्वक निरोध करने से चित्त पुनुहत्थित नहीं होता है। इस प्रकार निरोध करने की सामर्थ्य होने पर भी जो निर्माण्चित्त द्वारा

भूतांनुग्रह करने के लिये चित्त को निर्दिष्ट काल तक निरुद्ध करते हैं उनका चित्त उस काल के बाद निर्माग् चित्त के रूप में उठता है। ईश्वर इस प्रकार आकरण निरोध कर करण के अंत में, भक्त संसारी पुरुषों का आराप में दिन हारा उद्धार करने हैं, यह योगसंप्रदाय का मत है। इस विषय की विवृत्ति पहिले की गयी है।

५१—(२) व्युत्थान की या विक्षिप्त अवस्था की जो निरोधरूप समाधि है वह संप्रज्ञात समाधि है; उसका संस्कार, कैवत्य भागीय नंस्कार—ि तिरोध्यात संस्कार है। साधिकार—भोग तथा अपवर्ग का जनक जिल्ला साधिकार होता है। अपवर्ग हो जाने पर अधिकार समाध्ति होती है।

संप्रज्ञातज व्युत्थान को नष्ट करता है। विक्षिप्त व्युत्थान सम्यक् दूर होने पर भी चित्त में सम्प्रज्ञान या विवेकर्याति रहती है। प्रांत्रपृष्टिता (२। २७ मू) प्राप्त होकर विषया-भाव में सम्प्रज्ञान (तथा उसका रांस्कार) विनिवृत्त हो जाता है। संप्रज्ञान की विनिवृत्ति हो निर्वीज ग्रसंप्रज्ञात है। इस प्रकार निरोध के संपूर्ण होजाने से जित्त जीन होजाने की ग्रवस्था को कैवल्य कहा जाता है।

श्रतः प्रज्ञा श्रीर निरोपशंकार चित्त के श्रिषकार या िएए-सामार के विरोधी हैं। उनके कम से चित्त सम्यक् निरुद्ध होता है, सम्यक् निरोध श्रीर चित्त का श्रपने कारण में सदाकाल के लिये प्रलय (विनिवृत्ति ) एक ही वात है।

यद्यपि द्रष्टा सुख तथा दुःख से भिन्न श्रविकारी पदार्थ हैं, तथापि चित्त निरुद्ध होन पर द्रष्टा को शुद्ध कहा जातः है, श्रीर चित्त-निरोध-जनित दुःशनिवृत्ति के कारण द्रष्टा को मुक्त कहा जाता है सचमुच यह शुद्ध मुक्त पद केवल चित्त के भेद से पुरुष का नाम-मात्र है। द्रष्टा द्रष्टा ही हैं तथा रहते हैं; चित्त ब्युत्थान को पाकर उपदृष्ट श्रीर शांत होने से उपदृष्ट नहीं होता है; इस चित्तभेद को लेकर ही लोकिक वृष्टि से पृश्य को बद्ध श्रीर मुक्त कहा जाता है।

पहिला पाद समाप्त



## सम्बन पादः

भाष्यम्—उद्दिष्टः समाहितचित्तस्य गोगः, कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादि-

तपः स्वाध्यायेश्वरप्रिधानानि क्रियायोगः॥१॥

नात्पस्विनो योगः सिध्यति । ग्रनादिकर्मक्लेशवासनाचित्रा प्रत्युपस्थित विषयजालाः श्राञ्चाद्धिर्नान्तरेण तपः सम्भेदमापद्यत इति तपस उपादानम्, तच्च चित्तप्रसादनमबाधमानमने-नाञ्चेव्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपः, मोक्षशास्त्राध्ययनं वा । ईश्वरप्रणि-श्रावं सर्वेत्रियाणां परमगुराण्वर्पणं तत्फलसंन्यासो वा ।। १ ।।

भाष्यानुवाद — समाहितचित्त योगी का योग उद्दिष्ट हो चुका है, ग्रब व्युत्थितचित्त साधक भी किस प्रकार योगयुक्त हो सकते हैं यह बताने के लिये यह सूत्र ग्रारम्भ किया का रहा है—

१। तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रिणधान ये किया योग हैं (१)।।

योग प्रतपस्वी को सिद्ध नहीं होता, श्रनादिकालीन कर्म श्रीर क्लेश की वासना-द्वारा विजित्त (सुरक्षित श्रथीत् सहज भावापत्र), विषय-जाल-युक्त श्रशुद्धि या योगान्तराय चित्तमल समस्या के बिना सम्यक् भिन्न श्रथीत् विरल या छिन्न नहीं होते हैं। ग्रतएव तपस्या करनी चाहिये। चित्त प्रसादिका विघ्न-रहित तपस्या ही (योगियों द्वारा) सेव्य है ऐसा (ग्राचार्य लोग) मानते हैं। प्रसावादि पवित्र मंत्रों का जप श्रथवा मोक्षशास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय है। ईश्वर प्रसिधान = परमगुरु ईश्वर को समस्त कार्य का ग्रपंस श्रथवा कर्मफलाकांक्षा का त्याग।

टीका—१। (१) योग या चित्तस्थैर्य को उद्देय कर जो सब कियाएँ की जातीं हैं ग्रंभवा जो सब कियाएँ वा कर्म योग के गौए। साधक होते हैं वे ही कियायोग हैं। वे कर्म प्रभावतः तीन प्रकार के हैं, तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रशिधान।

तपस्या—विषय सुख के त्याग प्रर्थात् कष्टसहन के साथ जिन कर्मों से प्रापाततः सुख होता है उन कर्मों के निरोध की चेष्टा करना। ऐसी तपस्या ही योग के प्रनुकूल होती है जिसके द्वारा धातु की विषमता न हो एवं जिसके फलस्वरूप रागद्वेषादिमूलक सहज कर्मों का निरोध हो जाय। तपस्या प्रादिका विवरण २। ३२ सूत्र में देखिये।

कियारूप योग = कियायोग । ग्रर्थात् योग या चित्तनिरोध को उद्देश्य कर किया

करना = कियायोग । सचमुच तपस्या आदि ( मीन, प्रारायाम, ईश्वर और कर्मफल का अपंगा इत्यादि) सहज क्लिष्ट कर्मों के निरोध के लिए प्रयत्न स्वरूप होते हैं । तपस्या, शारीर किया योग; स्वाघ्याय, वाचिक और ईत्वरप्रियान, मानस कियायोग हैं । आहिंसा आदि ठीक कियायोग नहीं है पर किया का अकररण या किया को न करने के समान हैं । असमें जो कष्ट का सहन होता है सो तपस्या के अन्तर्गत है ।

भाष्यम्—स हि किया-योगः—

समाधिभावनार्थः क्लेशन्तनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥

स ह्यासेव्यमानस्समाधिम्भावयित क्लेशांइच प्रतन्करोति । प्रतन्कृतान्क्लेशान्प्रसंख्या-माग्निना वग्धवीजकल्पानप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति, तेषान्तन्करणात्पुनः क्लेशैरपामृष्टां सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः सुक्षमा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति ॥२॥

भाष्यानुवाद्—वह कियायोग—

२-समाधिभावना तथा क्लेशों को क्षीए। करने के लिए (कर्त्तव्य) है :

कियायोग भलीभाँति (१) म्राचरित होने पर समाधि स्रवस्था को भावित करता है भीर सब क्लेशों को प्रकृष्टरूप से क्षीए करता है। प्रक्षीएिकत क्लेशों को प्रसंख्यान रूप मिन के द्वारा दग्ध कर दग्धबीज के समान उत्पादक शक्तिहीन कर देता है। इनके क्षीए होने पर क्लेश से स्रपरामृष्ट (म्रनिभभूत), बुद्धि तथा पुरुष की भिन्नताख्यातिरूप, सूक्ष्म योगजात प्रज्ञा गुरुषचेष्टाशून्यत्व के कारए। प्रलय प्राप्त करती है।

टीका २—(१) कियायोग से प्रशुद्धि का क्षय होता है। प्रशुद्धि सब करणों की राजस चंचलता श्रीर तामस जड़ता है। अतः प्रशुद्धि के क्षय से चित्त समाधि के श्रिभमुख होता है। श्रशुद्धि ही क्लेश की प्रबल श्रवस्था है, अतः श्रशुद्धि की ग्रा होने पर क्लेश की ए हो जाता है। क्लेशसमूह कीए। होने पर नाश के योग्य होते हैं। सम्यक् क्षीणीकृत क्लेश प्रसंख्यान के या संप्रज्ञान के या विवेक के द्वारा उत्पादक शिक्त-शून्य होते हैं। दग्धबीज जैसे श्रंकुरित नहीं होता वैसे ही संप्रज्ञान द्वारा दग्ध क्लेश भी दुवारा चित्त म नहीं उठतें। उदा-हरए।। यें—"में शरीर हूँ" यह एक श्रविद्यामूलक क्लिष्टा वृत्ति है। समाधिवल में महत्तव का साक्षात्कार होने पर 'में शरीर नहीं हूँ' इसकी सम्यक् उपलब्धि होती है। उसी से—'यिस्मन् स्थितो न दुःखेन गृरणापि विचालपतें' इस प्रकार की श्रवस्था प्राप्त होती है। समापित्त की श्रवस्था में इस प्रज्ञा से चित्त सदा समापन्न रहता है, तब 'में शरीर हूँ' यह क्लेशवृत्ति दग्धबीज सी हो जाती है। क्योंकि उस समय 'में शरीर हूँ' ऐसी वृत्ति के संस्कार से तदाकार चित्तवृत्ति नहीं होती। उस समय 'में शरीर हूँ' इस तरह के श्रीभमान- भूलक समस्त भाव सदा के लिये निवृत्त हो जाते हैं।

भें शरीर हूँ' इसका संस्कार क्लिष्ट संस्कार, और 'में शरीर नहीं हूँ' इसका संस्कार श्रिक्तिष्ट या विद्यामूलक संस्कार है। इसीका दूसरा नाम प्रज्ञा संस्कार है। बुद्धि और पुरुष की भिन्नताख्याति-(विवेकख्याति-) पूर्वक परवैराग्य-द्वारा चित्त विलीन होने से

में प्रज्ञा संस्कार या क्लेशों के दग्धंबीज भाव भी विलीन हो जाते हैं (१।५० ग्रौर २।१० सूत्र देखिए)। दग्ध-वीज ग्रवस्था ही क्लेश की सूक्ष्म ग्रधस्था है जो सम्प्रज्ञा-द्वारा निष्पन्न होती है। क्लेश की क्षीए। ग्रवस्था कियायोग द्वारा निष्पन्न होती है।

उन्त उदाहरए। में 'मैं शरीर नहीं हूँ' ऐसे समाधिलभ्य ज्ञान का हेतु समाधि तथा उसकी सहायिका क्लेश की क्षीएता है। समाधि का और क्लेशक्षय का हेतु कियायोग है। अर्थात् तपस्या से शरीर-इन्द्रिय की स्थिरता, स्वाध्याय (श्रवए। और मननजात प्रज्ञा का अभ्यास) से साक्षात्कार करने के लिए उत्सुकता एवं ईश्वरप्रिएाधान द्वारा चित्तस्थिरता साधित होकर समाधि भावित (उद्भूत) होती है और प्रवल क्लेश क्षीए। होता है।

भाष्यम् - प्रथ के ते क्लेशाः कियन्तो वेति ? ---

श्रविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः ॥ ३ ॥

क्लेशा इति पंचिवपर्यया इत्यर्थः, ते स्पन्दमाना गुणाधिकारं द्रव्यन्ति परिणामवस्थाम-पयन्ति कार्यकारणस्रोत उन्नमयन्ति परस्परानुग्रहतन्त्रा भूत्वा (तन्त्रीभूत्वेति पाठान्तरम्) कर्मविपाकं चाभिनिर्हरन्तीति ॥ ३ ॥

भाष्यानुवाद -- उन क्लेशों के नाम क्या हैं ग्रौर वे कितने हैं ?---

३—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष श्रीर अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं। सू॥ क्लेश श्रर्थात् पांच विषय्यंय (१)। वे स्पंदमान अर्थात् समुदायुक्त या वृत्तिमान् होकर गुएाधिकार को दृढ़ करते हैं, परिएाम को अवस्थापित करते हैं, कार्य-कारए-स्रोत को उद्भावित करते हैं, परस्पर मिलकर या सहायता कर कर्मविपाक निष्पादन करते हैं।

टीका—३। (१) सब क्लेशों का साधारण लक्षण है कष्टदायक विपर्यस्त ज्ञान। क्लेश का स्पंदन अर्थात् क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होते रहने पर आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता है, श्रतः गुणव्यापार सुदृढ़ रहता है। ये वृत्तियाँ परिणामकम से अव्यक्त-महत्-अहंकार इत्यादि कार्य-कार्रण-भाव को प्रवर्त्तित करती हैं अर्थात् प्रतिक्षण सब गुण महत् आदि के कम से परिणत होते रहते हैं। महदादि के कियारूप कर्म-मूल में सम्मिलित क्लेशसमूह कर्मविपाक निष्पादन करते हैं।

श्रविद्या चेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छन्नोदाराणाम् ॥ ४॥

भाष्यम् -- श्रत्राविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां चतुर्विधकत्पितानां प्रमुप्त तनुविच्छित्रभोदाराणाम् । तत्र का प्रमुप्तिः ? चेतसि शक्ति यात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगमस्तस्य श्रवोध श्रालम्बने सम्मुलीभावः । प्रसंख्यानवतो वग्धवलेशवीजस्य सम्मुलीभूतेऽप्यालम्बने नासौ पुनरस्ति, बग्धवीजस्य कुतः प्ररोह इत्यतः क्षीणवलेशः कुशलश्चरमवेह इत्युक्यते । तवै व सा बग्धवीजभावा पञ्चमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति, सतां क्लेशानां तदा बीजसामध्यं दग्धमिति विषयस्य सम्मुलीभावेऽपि सति न भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता प्रसुप्तिदंग्धवीजानामप्ररोहश्च । तनुत्वमुच्यते प्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति । तथा विच्छिष्ठ विच्छिष्ठ तेन तेनात्मना पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः, कथं ? रागकाले कोधस्यादर्शनात्, न हि रागकाले कोधस्समुदाचरति, रागश्च क्वचिद्दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति, नैकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु विरक्त इति, किन्तु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र भविष्यद्वृत्तिरिति, से हि तदा प्रसुप्ततन्विच्छिन्नो भवति । विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः ।

सवें एवंते क्लेशविषयत्वं नातिकामन्ति । कस्तिहि विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनुरुदारो वा क्लेश इति ? उच्यते, सत्यमेवंतत्, किन्तु विशिष्टानामे वंतेषां विच्छिन्नादित्वम् । यथैव प्रतिपक्ष-भावनातो निवृत्तस्तथैव स्वय्यञ्जकाञ्जनेनाभिव्यक्त इति । सर्व एवाभी क्लेशा श्रविद्या भेदाः कस्मात् ? सर्वेषु श्रविद्यंवाभिष्लवते यदिवद्यया वस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरते क्लेशा विषय्यास-प्रत्यकाले उपलभ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्ते इति ॥ ४ ॥

४। प्रमुप्त, तनु, विच्छिन्न ग्रौर उदार इन चार रूप से रहते हुए ग्रस्मितादि क्लेशों की प्रसवभूमि ग्रविद्या है।। सू

भाष्यानुवाद्—यहाँ ग्रविद्या क्षेत्र या प्रसवभूमि है ग्रन्य सबों की ग्रर्थात् प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ग्रौर उदार इन चार प्रकार के ग्रस्मिता ग्रादि की (१)। उनमें प्रसुप्ति क्या है ?— चित्त म शक्तिमात्रं रूप से अवस्थित क्लेश की जो बीजभावप्राप्ति है वह प्रसुप्ति है। प्रसुप्त क्लेश का ब्रालम्बन में (ग्रपने विषय में) सम्मुखीभाव या ग्रभिव्यन्ति ही प्रबोध है। प्रसंख्यान युक्त का क्लेशबीज दग्ध होने पर वह सम्मुखीभूत-ग्रालम्वन श्रर्थात् विषय-सन्निकृष्ट होने पर भी श्रंकुरित या प्रबुद्ध नहीं होता। कारए। दग्धबीज श्रंकुरित कैसे हो सकता है ? अतः क्षीएं क्लैंश योगीं को कुशल, चरमदेह कहा जाता है (२)। उस प्रकार के योगियों की ही दग्धबीज-भावा पंचमी क्लेशावस्था होती है ; दूसरों की (विदेह ग्रादियों की ) नहीं। उस समय विद्यमान क्लेशसमूह की कार्योत्पादक सामर्थ्य भी दग्घ हो जाती है ; अतएव विषय सिक्नक से भी उनको प्ररोह नहीं होता। इस प्रकार की प्रसुप्ति और क्लेशों के दग्ध बीजमाय के काररा जो प्ररोहाभाव होता है वह व्याख्यात हुगा। ग्रब तनुत्व कहा जा रहा है - प्रतिपक्ष की भावना द्वारा श्रकान्त क्लेश तन् हो जाते हैं, श्रीर जो समय समय पर विच्छित्र होकर पुनः उसी प्रकार की वृत्ति पाते हैं वे विच्छिन्न हैं। किस प्रकार ? जैसे—राग के समय मैं कीय कै अदर्शन होने के कारण, रागकाल में कोध वृत्तिमय नहीं होता, और राग किसी एक विषय पर देखा जाता है, इसलिये वह अन्य विषय पर नहीं रहता है ऐसा भी नहीं है। जैसे चैत्र एक स्त्री में ग्रनुरक्त होने के कारए। दूसरी में विरक्त नहीं होता वैसे ही। लेकिन उसमें ( जिसमें अनुरक्त है ) राग लब्धवृति और दूसरी में भिवष्यद्वृत्ति है। उस समय वह प्रसुप्त या तनु या विच्छित्र रहता है। विषय पर जो लब्धवृत्ति (वृत्तिमान्) है वह उदार होना है।

र्ये सभी क्लैशजनत्व का अतिक्रमण नहीं करते। (ये सब यदि एकमात्र क्लैश काकि

के अन्तर्गत हों) तो फिर क्लेश प्रसुप्त, तनु, विन्छिन और उदार (ऐसा विभाग) क्यों है ? इसका उत्तर यह है—ये एक मात्र क्लेश जाति के अन्तर्गत हैं यह ठीक है किन्तु अवस्था की विशेषता से ही विच्छिन आदि विभाग किया गया है। ये जैसे प्रतिपक्ष की भावना से निवृत्त होते हैं, वैसे ही अपनी अभिव्यक्ति के हेतु से प्रकट भी होते हैं। समस्त क्लेंश ही अविद्या के भेद हैं, क्योंकि सभी में अविद्या व्यापक रूप से रहती है। जो वस्तु अविद्या द्वारा आकारित या समारोपित होती है, अन्य क्लेश भी उसका अनुगमन करते हैं (३)। क्लेश समूह विपर्यस्त प्रत्यय काल में उपलब्ध होते हैं, और अविद्या क्षीण होने पर क्षीण हो जाते हैं।

टीका—४। (१) वास्तव में ग्रस्मिता ग्रादि चारों क्लेश ग्रविद्या के प्रकार मेंदे हैं। श्रीस्मितादि क्लेशों के चार अवस्था भेद हैं, यथा—प्रमुप्त, तनु, विच्छिन और उदार। प्रमुप्त=बीज या शक्तिरूप में स्थिति। प्रमुप्त क्लेश ग्रालम्बन पाने पर पुनः उत्थित होता है। तनु = किया योग द्वारा प्रक्षीए। क्लेश। विच्छित ग्रान्य क्लेश से विच्छित भाव। उदार=व्यापारयुक्त, यथा—कोध काल में द्वेष उदार है, र ग विच्छित है। वैराग्य के अभ्यास से बिमित राग को तनु बोला जाता है। संस्कार-अवस्था ही प्रमुप्ति है। जो सब निश्चित्त या अलक्ष्य संस्कार वर्त्तमान से फलवान नहीं परन्तु भविष्य में होंगे, वे प्रमुप्त क्लेश हैं। क्लेशा-वस्था का अर्थ है एक एक क्लिष्ट वृत्ति की ग्रवस्था।

प्रमुप्त क्लेश तथा समस्त दग्ध-बीज क्लेश कुछ सादृश्ययुक्त हैं, क्योंकि दोनों ही श्रेलक्ष्य हैं। किन्तु प्रमुप्त क्लेश ग्रालम्बन पाने से ही उदार हो जाते हैं ग्रीर दग्धवीज क्लेश ग्रालम्बन पाने से भी कभी नहीं उठते हैं। भाष्यकार ने दग्धवीज भाव को पांचवीं क्लेशा-क्ष्या कहा है। यह इन चारों अवस्थाओं से सचमुच संपूर्णतया-पृथक् अवस्था है।

इस विषय में शास्त्र में कहा है—'बीजान्यान्युपदाधाति न रोहन्ति यथा पुनः। कानवन्येस्तथा क्लेशेर्नात्मा सम्पद्यते पुनः॥' अर्थात् अग्निदाध वीज जैसे पुनः अंकुरित नहीं होता, वैसे ही क्लेश समूह ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध होने पर आत्मा उनके द्वारा पुनः क्लिब्ट नहीं होती (शान्तिपर्व)।

- ४। (२) क्लेश दग्धवीजवत् होने से ही तादृश योगी जीवन्मुक्त होतें हैं। इसी जन्म में ही चित्त को लीन करके ये केवली होते हैं; ग्रतएव उनके पुनर्जन्म के ग्रभावसे वह वह चरम देह होती है।
- ४ (३) राग इत्यादि कैसे अविद्यामूलक वा मिथ्याज्ञान मूलक होते हैं यह आने जितलाया जायगा।

भाष्यम् — तत्राविद्यास्वरूपम् च्यते —

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद् या ॥ ४ ॥

अनिस्ये कार्ये नित्यस्यातिस्तव्यथा अना पृथिकी, श्रुवा सचन्द्रतारकाव्यी, अनुता विकासक इति । तथाऽशुची परमवीमत्से कार्ये सुनिष्यातिस्वलक्ष्य 'स्थानाद्वीलांडुवाडक्यात्

न्निस्यन्दाधनादिष । कायमाध्यशौत्वात्पिण्डिता ह्यशुचि विदु रित्यशुचौ शृचिख्वाति-वृश्यते, नवेव शशाङ्कलेखा कमनीयैयं कन्या मध्यमृतावयविर्नामतेव चन्द्रं भित्वा निःसृतेव ज्ञायते नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीवेति, कस्य केनाभिसम्बन्धो भवति चैवमशुचौ शृचिविपर्यय-(र्यास) प्रत्यय इति । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्यय-स्तथैवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः ।

तथा दु खे सुखस्याति वक्ष्यति 'परिणामतापसंस्कारदु: खेगुँणवृत्तिविरोधाच्य दु: खमेव सर्वं विवेकिन' इति, तत्र सुखस्यातिरिविद्या । तथाऽनात्मन्यात्मस्यातिर्विह् योपकरणेवु वेतना-चेतनेवु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरुषोपकरणे वा मनिस अनात्मन्यात्मस्यातिरिति । तथंतदत्रोक्तं 'ध्यक्तमध्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभित्रतीत्य तस्य सम्पदमनुनन्दित आत्मसम्पदं मन्यानस्तस्य ध्यापदमनुशोचिति आत्मध्यापदं मन्यमानः स सर्वोऽप्रतिबृद्धं इति । एषा चतुष्पदा भवत्य-विद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्येति । तस्याश्चामित्रागोष्यदवद् वस्तु सत्त्वंविज्ञेयं, यथा नामित्रो मित्रभावो न मित्रमात्रं किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नस्तयाऽगोष्यदं न गोष्यदाभावो न गोष्यदमात्रं किन्तु देश एव ताम्यामन्यव्वस्तत्वन्तरमेवमिवद्या न प्रमाणक्ष प्रमाणाभावः किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमिवद्येति ।। १ ।।

भाष्यानुवाद्—उनमें से (इस सूत्र में) ग्रविद्या का स्वरूप कहा जा रहा है— ५ । ग्रनित्य, ग्रशुचि, दुःख तथा श्रनात्म विषय पर यथाक्रम नित्य, शुचि, सुख तथा ग्रात्मस्वरूपता की ख्याति ग्रविद्या है ॥ सू

श्रानित्य कार्य में नित्य ख्याति, जैसे—पृथ्वी ध्रुव है, चन्द्रतारकायुक्त श्राकाश ध्रुव है, देवगण श्रमर हैं इत्यादि। 'पंडित व्यक्ति स्थान, बीज (१), उपष्टम्भ, निस्पन्द, निधन श्रीर श्राधेयशौचत्व के कारण शरीर को श्रश्चि कहते हैं।' (शरीर को इस प्रकार से श्रश्चि कहा गया है) एसे परम बीभत्स श्रश्चि शरीर में शूचिक्याति देखी जाती है; (यथा) नव शिशकला सी कमनीय इस कन्या के श्रङ्ग प्रत्य ङ्ग मानो मधु या पीयूप-द्वारा निर्मित हैं कि मानो चन्द्रमा को भेद कर निकली हो, नेत्र मानो नील-कमल-दल जैसे श्रायत हों, पूर्व लोचनों (कटाक्ष) से मानो यह जीवलोक को श्राश्चासित कर रही है। इस प्रकार किसी का किसी के साथ संबन्ध (उपमा) होती है। श्रीर श्रश्चि में शुचिविपर्यास का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अपुण्य में पुण्यप्रत्यय श्रीर श्रनर्थ में (जिससे हमारी श्रथं सिद्धि होने की संभावजा नहीं है) श्रर्थंशत्यय भी व्याख्यात होते हैं।

दुःख में मुखख्याति आगे कहेंगे (२।१५ सूत्र में); 'परिणाम, ताप श्रौर संस्कारदुःखों के तथा गुण वृत्तियों में परस्पर विरोध होने से विवेकी पुरुष के पास सभी दुःख होते हैं।'
इस प्रकार के दुःख में मुखख्याति अविद्या है। वैसे ही अनात्म वस्तु में आत्मख्याति है, यथा —
चेतन अचेतन वाह्य उपकरण (पुत्र, पश्, शय्या आदि) वा भोगाधिष्ठानि शरीर या पुरुष
के उपकरण मन आदि सब अनात्म विषयों में आत्मख्याति होती है। इस विषय में (पंचशिख
आचार्य द्वारा) यह उक्ति है 'जो व्यक्त और अव्यक्त सत्त्व को (चेतन और अचेतन वस्तु को)
आत्मख्य जानकर और उनकी संपदा को आत्मसंपदा सोचकर हिषत होते हैं, और उनकी
विपत्ति को आत्मविपत्ति सोचकर विषण्ण होते हैं; 'वे सभी मूढ़ हैं।' यह अविद्या चतुष्पाद होती,
है। यह क्लेश्रश्रवाह और सविपाक कर्माशय की जड़ है। 'अमित्र' या 'अगोष्पद' की तरह

श्रिविद्या में भी वस्तुतः रहती है जैसे 'श्रिमित्र' मित्र का श्रभाव या मित्रमात्र नहीं पर मित्र से विरुद्ध शत्रु होता है; श्रीर जैसे 'श्रगोष्पद' गोष्पद का श्रभाव या गोष्पदमात्र नहीं पर कोई वड़ा भारी स्थान है जो उन दोनों से पृथक् वस्तु होता है; वैसे ही श्रिविद्या न तो प्रमाण है श्रीर न प्रमाण का श्रभाव ही। श्रतएव विद्या विपरीत ज्ञानान्तर ही श्रिविद्या (२) है।

टीका—५। (१)—शरीर का स्थान—अशुचि जरायु; बीज—शुक्त आदि; भुक्त पदार्थों का संघात होता है, उपष्टम्भ; निस्यन्द—प्रस्वेद आदि द्रव वष्तुएँ; निधन—मृत्यु; मृत्यु होने पर सभी शरीर अशुचि हो जाते हैं। आधेयशौचत्व—सदा शुचि या साफ करना पड़ता है। इन सब कारणों से शरीर अशुचि होता है। ऐसे शरीर को शुचि, रमणीय, प्रार्थनीय और संगयोग्य सोचना विपरीत ज्ञान होता है।

५। (२) अविद्या के चारों लक्षणों में, अनित्य में नित्यज्ञान अभिनिवेश क्लेश में प्रधान है; अशुचि में शुचिज्ञान राग में प्रधान है; दुःख में सुखज्ञान द्वेष में प्रधान है, क्योंकि द्वेष दुःखिवशेष होने पर भी द्वेषकाल में सुखकर लगता है; श्रीर अनात्म में आत्मज्ञान अस्मिता क्लेश में प्रधान होता है।

भिन्न-भिन्न वादी अविद्या के अनेक लक्षरण बताते हैं। उनमें से अधिकांश लक्षरण ही तर्क तथा दर्शन के विरोधी होते हैं। योगोक्त यह लक्षण निर्विवाद सत्य है, यह पाठकमात्र को ही बोधगम्य होगा। रज्जु में सर्वज्ञान का कारण जो भी हो—यह एक द्रव्य में ग्रन्य द्रव्यज्ञान है। ( अतद्रपप्रतिष्ठ ज्ञान ) इसमें कोई भी 'न' नहीं कह सकता । यह ज्ञान यथार्थ ज्ञान के विपरीत है, अतः अयथार्थज्ञान है। अतः 'यथार्थ' और 'अयथार्थ'—यह वैपरीत्य ही विद्या और अविद्या या ज्ञान और अज्ञान का वैपरीत्य होता है। इसमें विषय का वैप-रीत्य नहीं होता । ग्रर्थात् सर्प ग्रौर रज्जु भिन्न भिन्न विषय हैं, किन्तु विपरीत विषय नहीं हैं। इसी प्रकार ग्रयथार्थ ज्ञान का या अविद्यामूलक वृत्ति का काररा—उस प्रकार के ज्ञान का संस्कार होता है। अतएव विपर्यय-ज्ञान और विपर्यय-संस्कारों का साधारए नाम भ्रविद्या है। विपर्यासरूप ग्रविद्या ग्रनादि है। वैसे ही विद्या भी अनादि है। काररण यह है कि जैसे प्राणियों को अयथार्थ ज्ञान रहता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी। साधारण अवस्था में श्रविद्धा की प्रबलता और विद्या की दुर्बलता तथा विवेकख्याति में विद्या की सम्यक् प्रबलता और ग्रविद्या की ग्रति दुर्बलता होती है। चित्तवृत्ति के सिवाय ग्रविद्या नाम का कोई एक अतिरिक्त द्रव्य नहीं रहता है। वास्तव में चित्तवृत्तियाँ ही द्रव्य हैं। अविद्या एक प्रकार की चित्तवृत्ति (विपर्यय) ही होती है अतः अविद्या अनादि है इसका यह अर्थ हुम्रा कि चित्त वृत्ति का प्रवाह भनादि है।

जैसे ग्रालोक ग्रीर ग्रंघकार परस्पर सापेक्ष हैं—ग्रालोक म ग्रँधेरे का भाग कम ग्रीर श्रंधेरे में ग्रालोक का भाग कम है ऐसा कहा जाता है, वैसे ही वास्तव म प्रत्येक वृत्ति ही विद्या ग्रीर ग्रविद्या की समिष्टि होती है। विद्या में ग्रविद्या का ग्रंश स्वल्प ग्रीर ग्रविद्या में विद्या का ग्रंश स्वल्प है यही दोनों में प्रभेद है। विद्या की पराकाष्ठा विवेकस्याति है, जसमें भी सूक्ष्म ग्रस्मिता रहती है। साधारणा ग्रविद्या में 'में हूँ, जान रहा हूँ' इत्यादि ट्रष्ट-संबन्धी ग्रनुभव भी रहता है। वास्तव में सम्पूर्ण ज्ञान ही कुछ यथार्थ, कुछ ग्रयथार्थ होता है।

यक्षार्थता के आधिक्य देखने पर विद्या और अयथार्थता का आधिक्य देखने पर अविद्या कही जाती है। शुक्ति में रजतभ्रम आदि भ्रान्तियाँ अविद्या के लक्षरण में नहीं आतीं। वे विप्यंश लक्षरण के अन्तर्गत हैं। भ्रान्तिमात्र ही विपर्यय होता है, और अविद्या पारमाधिक या योगसाधन सम्बन्धी नाशयोग्य भ्रान्ति होती है। यह भेद समभ रखना चाहिए & ।

### दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवाऽस्मिता ॥ ६ ॥

भाष्यम् पुरुषो वृक्शिक्तर्बु द्धिर्वर्शनशिक्तिरित्येतयोरेक स्वरूपापितिरिवाऽिक्तिता क्लेश उच्यते । भोक्त्योग्य शक्तयोरत्यन्त विभक्तयोरत्यन्तासंकीर्णयोरिवभाग-प्राम्साबिव सत्यां भोगः कल्पते, स्वरूपप्रतिलंभेतु तयोः कैवल्यमेव भवित कुतो भोग इति । तथा चोक्तम् 'बुद्धितः परं पुरुषामाकारशील विद्याविभिविभक्तमपश्यन्कुर्योत्तत्रात्मबुद्धि-म्मोहेन' इति ॥ ६ ॥

६-दृक् शक्ति तथा दर्शन शक्ति की एकात्मता ही ग्रस्मिता है।।

भाष्यानुवाद — पुरुष दृक्शिक्त, बुद्धि दर्शन शिक्त; इन दोनों की एक स्वरूपता ख्याति को ही 'ग्रस्मिता' क्लेश कहा जाता है। ग्रत्यंत विभक्त या भिन्न (ग्रतएव) ग्रत्यंत मसंकीर्ण भोक्तृ शिक्तितथा भोग्यशिक्त जब ग्रविभाग प्राप्त के समान होती हैं (१) उन्हें भोग कहा जाता है, ग्रीर उन दोनों की स्वरूप ख्याति होने पर कैवल्य ही होता है, भोग फिर कहाँ रहता है। यही कहा भी गया है (पंचिशिख ग्राचार्य द्वारा) 'बुद्धि से पर जो पुरुष है उसको स्वीय ग्राकार, शील, विद्या ग्रादि के द्वारा विभक्त या भिन्न न देखकर मोहपूर्वंक उसमें (बुद्धि में) ग्रात्मबुद्धि करते हैं' (२)।

टीका—६। (१) भोग्यशक्ति ज्ञानरूप और भोक्तृशक्ति चिद्रूप होती, है। ग्रतएव उनका ग्रविभाग है बोधसंबंधी ग्रविभाग। जल ग्रीर नमक (ग्रर्थात् विषय) जिस प्रकार ग्रविभाग या संकीर्णता या मिश्रग्रा है, द्रष्टा ग्रीर दर्शन का संयोग उस प्रकार कल्पनीय नहीं है। ग्रपृथक् रूप से पुरुष-संबंधी बोध ग्रीर दर्शनसंबंधी बोध का उदय ही वह ग्रविभाग होता है। 'सत्त्व ग्रीर पुरुष का प्रत्ययाविशेष भोग' इस प्रकार का वाक्य प्रयोगकर सूत्रकार

क्ष आधुनिक वैदान्तिक इसे अख्यातिवाद कहते हैं, और अपने को अनिर्वचनीयवादी कहते हैं। वे कहते हैं कि मिथ्याशान न प्रत्यच [अर्थात प्रमाण ] है और न स्मृति ही अतः वह अनिर्वचनीय है। फलतः अविद्या प्रमाण और स्मृति न होने के कारण, उसे विप्य्यंय नामक पृथक् हिन्न कहा जाता है। और, समस्त वृत्ति जैसे परस्पर की सहायता से उत्पन्न होती है, विप्पंय भी वैसे हो प्रमाण तथा स्मृति आदि को सहायता से उत्पन्न होता है। वह अनिर्वचनोय नहीं 'परन्तु अत ह्पप्रतिष्ठ मिथ्याशान है' इस प्रकार के निर्वचन से निर्वचनीय है। इस लच्चण का कोई अपलाप नहीं कर सकता। पहिले ही कहा जा चुका है कि अविद्या आदि विपर्यंय के प्रकार मेद हैं। जो सब मिथ्याशान हमें करेश देते हैं या दुखी करते हैं, वे ही अविद्या आदि वलेश हैं। उनके मारा से ही प्रमार्थ सिद्धि व होती है।

कार बुद्धि ग्रौर पुरुष का संयोग कह चुके हैं। सुख तथा दु:ख भोग्य हैं, वे ग्रंत:करण में ही रहते हैं, ग्रत: करण भोग्य शक्ति हैं।

करएा में आत्मताख्याति ही श्रस्मिता है। बुद्धि प्रधान करएा है, श्रतः वह स्वरूपतः श्रस्मितामात्र है। उसी की परिएगाम स्वरूपा समस्त इंद्रिय-समिष्ट में जो आत्मताख्याति है वह भी अस्मिता है। 'मैं चक्षु श्रादि शिक्तिमान् हूँ' इस प्रकार श्रनात्म में आत्मृ प्रत्यय, श्रस्मिता का उदाहरएग होता है।

अनात्म में आत्मख्याति बहुत प्रकार की हो सकती है। यथा— (१) अव्यक्त में आत्मख्याति, जैसे किसी किसी वौद्ध का 'मैं शून्य हूँ' ऐसा ज्ञान। प्रकृतिलीनों का भी ऐसा ही बोध है। (२) महत् में आत्मख्याति, जैसे आत्मा सर्वव्यापी, आनन्दमय इत्यादि कहना, जो कोई-कोई वेदांतवादी कहते हैं। (३) अहंकार में आत्मख्याति या परिच्छिन्न 'मैं पन' की उपलब्धि, जैसे जैनमत में शरीर में निर्मल ज्ञानरूप आत्मा। इनके सिवाय तन्मात्राभिमानी और स्थूलभूताभिमानी देवताओं को भी किसी-किसी अनात्म विषय में एक प्रकार की आत्मख्याति होती है।

• ६। (२) पंचित्रिख स्राचार्य ने इस वाक्य के 'स्राकार' स्रादि शब्दों का स्रथं दूसरे प्रकार से किया है। दार्शनिक परिभाषा की रचना से पूर्ववर्ती वचन होने से इसमें स्राकारादि शब्द का व्यक्वहार कर उससे पृथक् संपूर्ण पदार्थ समभा दिये गये हैं। स्राकार = सदा विशुद्धि। विद्या = चैतन्य या चिद्रूष्ट्यता। शील = स्रौदासीन्य वा साक्षिस्वरूपता। पुरुष के इन सब लक्षणों का विज्ञान न होने के कारण बुद्धि से उनका पृथक्त्व जान कर मोह या स्रविद्या वश लोग बुद्धि में ही स्रात्मबुद्धि करते हैं, स्रयीत् बुद्धि या स्रभिमानयुक्त स्रहं बुद्धि एवं शुद्धि ज्ञाता पुरुष ये दोनों एक हैं, ऐसा विपर्य्यास करते हैं।

#### सुखानुशयी रागः॥७॥

भाष्यम् — मुखाभिजस्य मुखानुस्मृतिपूर्व: सुखे तत्साधने वा यो गर्छस्तृष्णा लोभः स राग इति ॥ ७ ॥

७ । सुखानुशयी क्लेश वृत्ति राग है ॥ सू०

भाष्यानुवाद — सुलाभिज्ञ जीव का सुलकी श्रनुस्मृतिपूर्वक सुल में या सुल के साधन में जो गर्द (स्पृहा), तृष्णा तथा लोभ होते हैं, वे ही राग हैं (१)।

टीका—७। (१) सुखानूशयी = सुख के संस्कार से उत्पन्न आशययुक्त। तृष्णा = पानी की प्यास समान सुख के अभाव का अनुभव होना। लोभ = तृष्णाभिभूत होकर विषय प्राप्ति की इच्छा। लोभ से हिताहित ज्ञान प्रायः विपर्यस्त हो जाता है। अनुशयी का अर्थ है जो अनुशयन कर अवस्थित हो अर्थात् संस्काररूप से हो, जो इस प्रकार निर्वर्त्तन युवत है वही अनुशयी है।

राग होने पर विना वरा के अथवा बिना जाने ही इच्छा, इन्द्रिय तथा विषय की श्रोर चली श्राती है। इच्छा को ज्ञानपूर्वक संयत करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। अतः राग अज्ञान या विपरीत ज्ञान है। इसी से आत्मा, इन्द्रिय तथा विपय के साथ बद्ध होती है। अनात्मभूत इन्द्रिय में स्थित, सुख-संस्कार के साथ निलिय्त आत्मा की आबद्धता का ज्ञान ही यहाँ विपरीत ज्ञान है। इसके अतिरिक्त बुरे को भला समभना भी राग का स्वभाव है।

#### दु:खानुशयी द्वेप: ॥ = ॥

भाष्यम्—दुःलाभिज्ञस्य दुःवानुस्मृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो मन्युजिधांसा क्रोधः सद्वेष इति ॥ ८ ॥

५--- दृ:सानुशयी क्लेश वृत्ति द्वेप है । सू

भाष्यानुवाद — दुःलाभिज्ञ प्राणियों के दुःच की प्रमृण्यितिक दुःच में वा दुःख के साधनों में जो प्रतिघ, मन्यु, जिघांसा तथा कोध होते हैं वही द्वेप है (१)।

टीका— द। (१) प्रतिघ=प्रतिघात करने की इच्छा अथवा वाधा-भाव। जो अद्वेष्टा है उसके लिए तभी निर्वाध है, पर द्वेष्टा के लिए सदा वाधाएँ लगी रहती हैं। मन्यू= मानसिक द्वेप, क्षोभ। जिघांसा = हनन करने की इच्छा। राग के समान द्वेप से निर्लिप्त आत्म के साथ अनात्मग्त दुःल-संस्कार का संगज्ञान और अकर्ता आत्मा में कर्नृत्व बोध होते हैं अतएव यह भी विपर्यय है।

#### स्वरसवाही विदुपोऽपि तथा रूड़ोऽभिनिवेश: ॥ ६॥

भाष्यम् सर्वस्य प्राणिन इयमात्भाशीनित्या भवति, 'मान भूवं भूषासम्' इति । न चाननुभूतमरणधर्मकस्येषा भवत्यात्माशीः, एतया च पूर्वजन्मानुभवः प्रतीयते । स चायमभिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही कृमेरिप जातमात्रस्य, प्रत्यक्षानुमानागमैरसम्भावितो मरणत्रास उच्छेदृष्ट्यात्मकः पूर्वजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुमापयित । यथा चायमत्यन्तमूहेष दृश्यते क्लेश-स्तथा विदुषोऽपि विज्ञातपूर्वापरान्तस्य रूढ्ः कस्मात्, समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोर्मरण-दुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ६ ॥

६—श्रविद्वान् की भाँति विद्वान् को भी जो सहजात प्रसिद्ध क्लेश होता है वह श्रिभिनिवेश (१) है।

भाष्यानुवाद--नित्य हौ सभी प्राणियों की यह ग्रात्माभिलावा रहती हैं कि "मेरा

श्रभाव न हो; में जीवित रहूँ।" पहिले जिसने मरएात्रास का श्रनुभव नहीं किया,वह इस प्रकार का श्रातमाशीः नहीं कर सकता । इसी से पूर्वजन्म का श्रनुभव प्रतीत होता है। यह श्रभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही है। यह जातमात्र कृमि के भी देखा जाता है। प्रत्यक्ष, श्रनुमान तथा श्रागम द्वारा श्रसंपादित उच्छेदज्ञान स्वरूप मरएात्रास से पूर्वजन्मानुभूत मरएादुःख का श्रनुमान होता है (२)। जिस प्रकार श्रत्यंत मूढ़ में यह क्लेश देखा जाता है, उसी प्रकार विद्वान् में श्रर्थात् पूर्वापर कोटि के ('कहाँ से श्राया हूँ श्रीर कहाँ जाऊँगा') इसका ज्ञानी व्यक्ति में यही देखा जाता है, क्योंकि (संप्रज्ञानहीन) कुशल श्रीर श्रकुशल इन दोनों को ही मरएादुःखानुभव के कारए। यह वासना समान-भाव से रहती है।

टीका— ६ (१) स्वरसवाही = सहज या स्वाभाविक के समान जो संचितसंस्कार से उत्पन्न होता है ग्रीर स्वाभाविक के समान कियाशील रहता है। तथारूढ़ = अकुशल या श्रविद्वान् ग्रीर कुशल या श्रुतानुमानज्ञानसंपन्न विद्वान् दोनों को जो प्रभावित करता है वह प्रसिद्ध (रूढ़) क्लेश है।

राग सुखानुशयी, द्वेष दुःखानुशयी, श्रीर श्रिमिनवेश सुख-दुःख-विवेकहीन या मूढ़भाव के श्रनुशयी होते हैं। शरीर-इन्द्रिय की सहज किया से उस प्रकार का मूढ़भाव होता है। उसी से शरीरादियों में श्रहमनुवंध सदा जागृत रहता है, उस श्रिमिनिविष्ट भाव की हानि होने पर या घटने का उपक्रम होने पर जो भय होता है, यही श्रिभिनवेश क्लेश होता है। भय के रूप में वह क्लेश देता है।

वास्तिविक 'मैं' ग्रमर होने पर भी उसकी मृत्यु या नाश हो जायगा यह ग्रज्ञानमूलक मरणभय ही प्रधान ग्रिभिनिवेश-क्लेश हैं। उससे किस प्रकार पूर्वजन्म का अनुमान होता है यह भाष्यकार ने बताया है। ग्रन्यान्य भय भी ग्रिभिनिवेश क्लेश होते हैं। यह ग्रिभिनिवेश एक क्लेश है या परमार्थ-साधन सम्बन्धी क्षेतच्य भाविवशेष है। ग्रन्य प्रकार के ग्रिभिनिवेश पदार्थ भी है।

६—(२) कोई विषय पहले अनुभूत होने पर भी बाद म उसकी स्मृति हो सकती है। अनुभव होने पर वही विषय चित्त में अहित रहता है, उसका पुनः बोध ही स्मृति होती है। मरराभय आदि की स्मृति देखी जाती है। इह जन्म में मरराभय आनुभूत नहीं हुआ है। अतः वह पूर्वजन्म में अनुभूत हुआ है, ऐसा कहना चाहिये। इस प्रकार अभिनिवेश से पूर्वजन्म सिद्ध होता है।

शंका हो सकती हो, 'मरएाभय स्वाभाविक है; यतः इसमें पूर्व-अनुभव का प्रयोजन नहीं हैं'। मरएएस्मृति को स्वाभाविक कहा जाय, तो सभी स्मृतियों को ही स्वाभाविक कहना चाहिये। परन्तु स्मृति स्वाभाविक नहीं होती वह निमित्त से उत्पन्न होती है। पूर्व- अनुभव ही उसका निमित्त है। जब बहुशः स्मृति को निमित्तजात देखा जाता है, तब उसके एक ग्रंश को (मरएाभय ग्रादि को) स्वाभाविक कहना संगत नहीं है। स्वाभाविक वस्तु कभी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है, ग्रार स्वाभाविक धर्म वस्तु को कभी छोड़ता भी नहीं। मरएए- भय ज्ञानाभ्यास-द्वारा निवृत्त होता है, यह देखा जाता है। इसलिये ग्रज्ञानाभ्यास (पुनः पुनः ग्रज्ञानपूर्वक मरणदुःख का ग्रनुभव) उसका हेतु है। इस प्रकार से मरएाभयादि से पूर्वानुभव ग्रतः पूर्वजन्म सिद्ध होता है। पुनः शंका हो सकती है 'मरएाभय एक प्रकार की स्मृति है इसमें प्रमाए क्या है ?' इसका उत्तर यह है—ग्रागंतुक विषय के साथ संयोग न होने से

जिस आभ्यंतरिक विषय का बोध होता है वही स्मृति कही जाती है। स्मृति उपलक्षण आदि द्वारा आती है। मररणभय भी उपलक्षरण के द्वारा अभ्यंतर से उठता है, इसी से वह एक प्रकार की स्मृति है।

वस्तुतः मन किस समय से हुआ है उसका युक्तिपूर्वक विचार करने पर उसका आदि नहीं मिलता है। जैसे असत् का उद्भग-दोग होने के कारण लोग 'मैटर' को अनादि कहते हैं, मन भी ठीक उसी कारण अनादि है। जिस प्रकार 'मैटर' का अनादि धर्म-परिणाम स्वीकार करना पड़ता है, उसी प्रकार अनादि मन का भी अनादि धर्म-परिणाम स्वीकार करना पड़ता है।

जन्म के साथ मन उद्भूत हुआ है, इस प्रकार कहने का हेतु कोई नही दिखा सकता है। सचमुच ऐसा कहना संपूर्णतया असंगत है। जो लोग यह कहते हैं कि, मरणभय आदि सहजवृत्ति (Instinot) अर्थात् अजिक्षित जिल्लानकता (untarget a ility) है, वे केवल इस जन्म की बात करते हैं, किन्तु सहजवृत्ति (Instinct) त्यों होती है इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते।

Instinct कैसे हुई, उसके दो उत्तर है। पहना उत्तर है 'वह ईश्वर-क्वत है,' दूसरा उत्तर (या निश्तर) है कि वह अजेय है। मन जो ईश्वर-क्वत है इसमें अणुमात्र भी प्रमाण नहीं। यह किसी किसी संप्रदायका अधिविश्वासमात्र है। समस्त आपेंदर्शन के मत में मन ईश्वर-क्वत नहीं पर अनादि है।

जो मन के कारगा को अज्ञेय कहते हैं, वे यदि कहें 'हम उसे नहीं जानते', तो कोई बात नहीं हैं। ग्रीर यदि कहें 'इसके जानने का मनुष्यों के पास उपाय नहीं हैं' तो मन सादि प्रथवा अनादि इन दोनों से कोई एक होगा, ऐसा कहना होगा।

मन के कारण को संपूर्णतया अज्ञेय कहने से मन को प्रकारान र से निष्कारण कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो संपूर्णतया अज्ञेय है, यह हमारे पान नहीं है। मन के कारण को संपूर्णतया अज्ञेय कहने का अर्थ यह हुआ कि भन का कारण नहीं है। जिसका कारण नहीं है वह अनादि होता है। पूर्ववर्ती कारण ने कोई वक्ष्य पैदा हो तो साधरणतः उसे सादि कहा जाता है। अतः निष्कारण वस्तु अनादि होती है। अज्ञेय कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि वह है किन्तु विशेषक्ष से जेय नहीं है।

यह कहा जा चुका हैं कि चित्त वृत्तिधर्मक है। वृत्तियाँ उदित और लीन होती रहती हैं। वृत्तिसमूह के मूल उपादान त्रिगुर्ग हैं। संमिश्चित त्रिगुर्गों का एक एक प्रकार का परि-र्गाम ही वृत्ति होती है। त्रिगुर्ग निष्कारगाना के कारगा अनादि है, अतः उनके परिग्रामभूत वृत्तिप्रवाह भी अनादि होते हैं। मन कब और कहाँ से उतान हुआ है इस प्रश्न का यह उत्तर ही सब से अधिक तर्कसंगत है। ४। १० (१) देखिए।

ते प्रनिष्रसवहेयाः सूस्माः ॥ १०॥

भाष्यम्—ते पञ्चक्लेशा दग्धृवीजकल्पा योगिनश्चरिताधिकारे, चेतिस प्रलीने सहते. नैवारतं गच्छति ॥ १० ॥ १० । सूक्ष्म क्लेश समूह प्रतिप्रसव (१) या चित्तलय के द्वारा हैय या त्याज्य हैं ।

भाष्यानुवाद —योगी के चरिताधिकार चित्त के प्रलीन होने पर दग्धबीज जैसे ये पाँचों क्लेश भी उसी के साथ विलीन हो जाते हैं।

दीका—१०। (१) प्रतिप्रसव = प्रसव का विरोधी ; ग्रर्थात् प्रतिलोभ परिग्णाम या प्रलय । सूक्ष्म क्लेश ग्रर्थात् जो प्रसंख्यान नामक प्रज्ञा द्वारा दग्धवीज जैसे हो चुके हैं । शरीरेन्द्रिय में जो ग्रहन्ता है, वह शरीरेन्द्रिय से ग्रतीत पदार्थ का साक्षात्कार कर प्रकृष्टरूप से ग्रपात हो सकतो है । ऐसे साक्षात्कार से 'मैं शरीरेन्द्रिय नहीं हूँ" ऐसी प्रज्ञा होती है । ग्रतः शरीरेन्द्रिय के विकृत होने पर भी योगी का चित्त विकृत नहीं होता है । वही प्रज्ञासंस्कार जब एकाग्रभूमिक चित्त में सदा उदित रहता है, तब उसे ग्रस्मिता का विरोधी प्रसंख्यान कहा जाता है । उसके सदा उदित रहने के कारण ग्रस्मिता की कोई भी वृत्ति नहीं उठ सकती । ग्रतः उस समय ग्रस्मिता-क्लेश दग्धवीज की भाँति ग्रंकुरित होने में ग्रसमर्थ होता है । ग्रथित् उस समय शरीरेन्द्रिय में ग्रस्मि-भाव तथा तज्जन्य चित्तविकार स्वतः नहीं हो सकते । इस प्रकार की दग्धबीज सी ग्रवस्था ही ग्रस्मि-राक्लेज की सूक्ष्म ग्रवस्था है ।

वैद्वाग्य-भावना की प्रतिष्ठा से चित्त में विराग-प्रज्ञा होती है और उसके द्वारा राग दग्धबीज-सा सूक्ष्म हो जाता है। उसी प्रकार अद्वेष-भावना की प्रतिष्ठामूलक प्रज्ञा से द्वेष श्रीर देहात्मभाव की निवृत्ति से अभिनिवेश सूक्ष्मीभूत होते हैं।

ऐसे संप्रज्ञात संस्कार के द्वारा (१। ५० सूत्र द्रष्टव्य) समस्त क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं। सूक्ष्म हो जाने से ही वे व्यक्त होते हैं, क्योंकि 'मैं शरीर हूँ' ऐसा प्रत्यय जैसे चित्त की व्यक्त ग्रवस्था होती है वैसे ही 'मैं शरीर नहीं हूँ' (ग्रर्थात् 'पुरुष—ग्रहंभाव का द्रष्टा' इस प्रकार का पौरुष प्रत्यय) ऐसा प्रत्यय भी व्यक्त ग्रवस्थानिवशेष है। दग्धबीज के साथ ग्रौर भी सादृश्य है। दग्ध (भूने हुए) बीज जिस प्रकार बीज जैसे ही रहते हैं पर वे श्रंकुरित नहीं होते, क्लेश भी उसी प्रकार सूक्ष्म ग्रवस्था में रह जाते परन्तु ग्रौर क्लेश-वृत्ति या क्लेश-सन्तित पैदा नहीं करते, ग्रर्थात् क्लेश-मूलक प्रत्यय उस समय नहीं होता, विद्या प्रत्यय ही होता है,। विद्या-प्रत्यय के मूल में भी सूक्ष्म ग्रस्मिता रहती है, ग्रतः वह क्लेश की सूक्ष्म ग्रवस्था होती है।

इस प्रकार से सूक्ष्मीभूत क्लेश चित्तालयं के साथ ही विलीन होता है, पर वैराग्य पूर्वक चित्त जब अपने कारण में प्रलीन होता है तब सूक्ष्म क्लेश भी उसी के साथ अव्यक्तता पाते हैं। प्रलय या विलय का अर्थ है पुनरुत्पत्ति-हीन-लय।

साधारण श्रवस्था में क्लिब्ट वृत्तियाँ उदित होती रहती हैं श्रौर उनके द्वारा जाति, श्रायु तथा भोग ( शरीर श्रादि ) घटते रहते हैं । क्रियायोग द्वारा वे ( क्लेशगण ) क्षीण होते हैं । संप्रज्ञात-योग में शरीरादि के सहित शंबंध रहता है, किन्तु वह 'मैं शरीरादि नहीं हुँ' इत्यादि प्रकार का प्रकृष्ट प्रज्ञा-मूलक संबंध है । यह संबंध ही क्लेश की सूक्षावस्था है ( इससे जाति-श्रायु-भोग की निवृत्ति होती है, यह कहना बात बढ़ाना है ) । श्रसंप्रज्ञात योग म शरीरादि के सहित वह सूक्ष्म संबंध भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात् प्रकृतियों में विकृतियों का लयरूप प्रतिप्रसव में होता है और उसमें क्लेशों का सम्यक् प्रहारण होता है।

भाष्यम्—स्थितानान्तु बीजभावोषगतनाम्—

ध्यानहेयास्तद् वृत्तयः ॥ ११ ॥

क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः कियायोगेन तन्कृताः सत्यः प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातः व्याः, यावत् सूक्ष्मोकृता यावद्यः पवीजकल्पा इति । यथा च वस्त्राणां स्थूलोमलः पूर्वं निर्धूयते पश्चात् सूक्ष्मो यत्नेनोपायेन चापनीयते तथा स्वल्पप्रतिपद्याः स्थूला वृत्तयः क्लेशानां सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षाः इति ॥ ११ ॥

भाष्यानुवाद-वीज भाव से ग्रवस्थित वलेशों की तो-

११। वृत्ति या स्थूल अवस्था ध्यान द्वारा हेय है।

क्लेशों की (१) जो स्थूल वृत्ति है वह कियायोग से क्षीए होने पर भी प्रसंख्यान ध्यान से हातव्य होती है जब तक कि सूक्ष्म, दम्बवीज की भाँति नहीं होती। जैसे वस्त्रों का स्थूल मल पहले ही घुल जाता है और सूक्ष्म मल यत्न तथा उपाय से दूर होता है वैसे ही स्थूल वर्षेगवृत्तियाँ रचल्यप्रतिषद्ध और सूक्ष्मक्लेश महाप्रतिषध होते हैं।

टाँका ११ (१) क्लेश की स्थूल वृत्ति = क्लिप्ट प्रभागादि वृत्ति ।

ध्यानहेय = प्रसंख्यान या पियेनका ध्यान से उताब प्रजा के द्वारा त्याज्य । क्लेश स्रज्ञान है, श्रतः वह ज्ञान द्वारा हेय या त्याज्य है। प्रसंख्यान ही ज्ञान का उत्कर्ष है, श्रतः प्रसंख्यान रूप ध्यान से ही क्लिप्ट वृत्ति त्याज्य होती है। किस प्रकार से प्रसंख्यान के द्वारा क्लिप्ट वृत्ति दग्ध वीज के समान हो जाती है यह ऊपर कहा गया है। कियायोग के द्वारा तनूभाव, प्रसंख्यान के द्वारा दग्ध-बीज-भाव तथा चित्तप्रलय के द्वारा सम्यक प्रणाश, क्लेश-हानि के ये तीन कम हैं।

क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥

भाष्यम्—तत्र पुण्यापुण्य कर्माशयः कामलोभमोहकोधप्रसवः। स दृष्टजन्मवेदनीय-

क्वावृष्टजन्मवेदनीयक्व । तत्र तीव्रसंवेगेन मंत्रतपः समाधिर्मितर्वीत्तत ईश्वरदेवतामहिष्महानु भावनामाराधनाद्वा यः परिनिष्पन्नः समद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माद्यय इति । तथा तीव्रक्लेशेन भीत-व्याधित-कृपणेषु विश्वासोपणतेषु वा महानुगावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माद्ययः सद्य एवं परिपच्यते । तथा नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः, तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकंम्परिणामं हित्वा तिर्य्यत्तवेन परिणत इति । तत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माद्ययः क्षीणक्लेशानामिष नास्ति स्रदृष्ट-जन्मवेदनीयः कर्माद्ययः क्षीणक्लेशानामिष नास्ति स्रदृष्ट-जन्मवेदनीयः कर्माद्ययः कर्ययः विष्ययः कर्माद्ययः कर्माद्ययः कर्माद्ययः कर्माद्ययः कर्ययः कर्माद्ययः कर्माद्ययः कर्माद्ययः कर्माद्ययः कर्माद्ययः कर्ययः कर्ययः विषयः कर्ययः विषयः कर्ययः विषयः कर्ययः कर्ययः कर्ययः कर्ययः विषयः कर्ययः विषयः कर्ययः विषयः कर्ययः विषयः कर्ययः विषयः कर्ययः विषयः विष

१२ । क्लेशमूलक कर्माशय दृष्टजन्मवेदनीय श्रौर ग्रदृष्टजन्मवेदनीय (१) (दो प्रकार के हैं ) ।

भाष्यानुवाद — उनमें पुण्य और ग्रपुण्यात्मक कर्माशय काम, लोभ, मोह ग्रीर कोध से प्रसूत होते हैं। ये द्विविध कर्माशय (फिर) दृष्टजन्म वेदनीय तथा ग्रदृष्टजन्मवेदनीय हैं। तीव्र वैराग्य के साथ ग्राचरित मंत्र, तप और समाधि इन सब के द्वारा निष्पादित ग्रथवा ईश्वर, देवता, महिष तथा महानुभाव इनकी ग्राराधना से परिनिष्पन्न जो पुण्य कर्माशय हैं शीघ्र ही विपाक प्राप्त कर लेते हैं ग्र्यांत् फल प्रसव करते हैं। वैसे ही तीव्र ग्रविद्या ग्रादि क्लेशपूर्वक भीत, व्याधित, कृपाद (दीन), शरणागत वा महानुभाव वा तपस्वी व्यक्तियों के प्रति बार बार ग्रपकार करने से जो पाप कर्माशय होते हैं वे भी शीघ्र ही विपाक प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि बालक नन्दीश्वर मनुष्यपरिणाम छोड़कर देवत्व में परिणात हुए एवं सुरेन्द्र नहुष ग्रपने देव परिणाम को त्यागकर तिर्यंकत्त्व में परिणात हुए थे। उनमें नारकों को दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय नहीं होता तथा क्षीणक्लेश वाले पुरुषों को (जीवन्मुक्तों का) ग्रदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय नहीं होता (२)।

टीका १२—(१) कर्माशय—कर्मसंस्कार । धर्म ग्रौर ग्रधर्मरूप कर्मसंस्कार ही कर्माशय होता है चित्त में कोई भाव होने से उसके ग्रनुरूप जो स्थितिभाव (ग्रर्थात् छाप लगा रहना) हो जाता है उसका नाम संस्कार है । संस्कार सवीज तथा निर्वीज दो प्रकार के हो सकते हैं । सवीज संस्कार भी द्विवध है, क्लिब्ट वृत्तिज ग्रौर ग्रक्लिब्ट वृत्तिज । ग्रर्थात् ग्रैज्ञानमूलक संस्कार ग्रीर प्रज्ञामूलक संस्कार । क्लेशमूलक सबीज संस्कारों का नाम कर्माशय होता है । शुक्ल, कृष्ण ग्रौर शुक्लकृष्ण भेद से कर्माशय तीन प्रकार के होते हैं । ग्रज्ञामूलक संस्कार ग्राप्त का नाम श्रथ्यवा धर्म ग्रौर ग्रथमं, या शुक्ल ग्रौर कृष्ण भेद से दो प्रकार के हैं । प्रज्ञामूलक संस्कार का नाम ग्रशुक्लाकृष्ण है ।

कर्माशय का जाति, श्रायु तथा भोगरूप त्रिविध विपाक वा फल होता है। ग्रथीत् जिस संस्कार का उस प्रकार का विपाक होता है, वही कर्माशय है। विपाक होने पर उसका जो श्रनुभवमूलक संस्कार होता है उसका नाम है वासना। वासना का विपाक नहीं होता, किन्तु किसी कर्माशय के विपाक के लिए यथायोग्य वासना रहनी चाहिये। कर्माशय बीज-इवरूप, वासना क्षेत्रस्वरूप, जाति वृक्षस्वरूप श्रीर सुख-दुःख फलस्वरूप होते हैं। पाठकों की सुगमता के लिए संस्कार, वंशवृक्ष के कम से दिखाया जाता है।

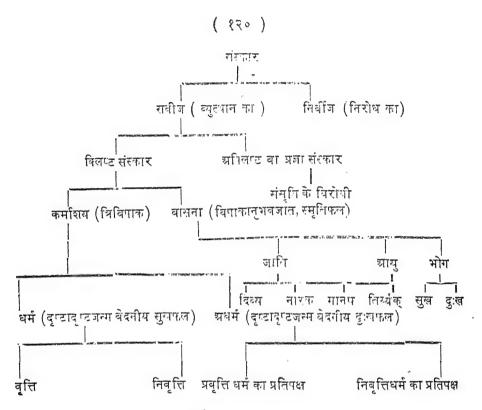

#### संस्कार का नाश

- १— निवृत्ति धर्म-हारा प्रवृत्तिधर्भ क्षीगा होता है।
- २- उससे मर्माशय क्षीए। होता है प्रतः बासना प्रयोजनन्त होती है।
- ३--- उससे भिगष्ट संस्थार क्षीम होता है; यही तनुत्व है।
- ४--प्रज्ञासंस्कार द्वारा क्लिप्टसंस्कार सूध्मीभूत (रम्यवीकवन्) होता है।
- ५—सूक्ष्म निजय्दर्गनार (सवीज), निर्वीज या विगानगंगार द्वारा नष्ट होता है।
- १२—(३) ग्राविधादि वलेरापूर्वक श्राविशा जो कर्ग हैं उनके संस्कार ग्रथीत् विलब्द कर्माशय दृष्टजन्म-वेदनीय होते हैं या इस जन्म में फलवान् होते हैं; ग्रथवा ग्रदृष्ट जन्मवेदनीय होते हैं या किसी भावी जन्म में विभाक पाते हैं। संस्कार की तीव्रता के ग्रनुसार फलका समय निकट होता हैं। भाष्यकार ने उदाहरण के साथ यह समभा दिया है।

न।रकगए। स्वकृत कर्म का फल भोगते हैं। नारक जन्म में भोगक्षय के बाद उनके भिन्न परिएगम होते हैं। इस जन्म में मगःप्रधान एवं प्रधल दुःख से क्लिप्ट रहने के कारए। उनको स्वाबीन कर्म करने की सामर्थ्य नहीं रहाी। अतः उनके द्वारा दृष्टजन्म वेदनीय पुरुषकार होने की संभावना नहीं। परंतु रुद्धेन्द्रिय और मन की अग्नि से ही जलते रहने के कारए। इस प्रकार अन्य अदृष्टाधीन सेन्द्रिय कर्म कर नहीं सकते जिसका फल उस नारक जन्म में विपक्व होजाय। इसीलिए उनके नारक शरीर को भोगशरीर कहा जाता है।

मनः प्रधान, सुख से अभिभूत देवताओं को भी दृष्टजन्मवेदनीय पुरुषकार प्रायः नहीं रहता। किन्तु, बात यह है कि देवताओं की इन्द्रियशक्ति सात्विक भाव में विकसित हुई है; अतः उनके द्वारा ऐसा अदृष्टाधीन सेन्द्रिय कमें हो सकता है जिसका सुखादि विपाक दृष्टजन्म में ही हो जाता है। किन्तु, समाधि-सिद्ध देवगए। का चित्त अपने अधीन होने के कारए। दृष्टजन्म-वेदनीय कमें रहता है; उसके द्वारा वे उन्नत होते हैं। जो योगी सास्मितादि समाधि आयत्त करके उपरत होते हैं वे ब्रह्मलोक में अवस्थान कर अपने देव शरीर से निष्पन्न ज्ञानद्वारा कैवल्य पाते हैं। अतः उनका दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय हो सकता है। दैव शरीर में ऐसा भेद रहने के कारए। भाष्यकार ने नारक के साथ उसे दृष्टजन्म-वदनीयत्वहीन मान कर उसका उल्लेख नहीं किया है।

मिश्रजी यह ग्रर्थ बताते हैं कि नारक या नरक भोग के उपयुक्त कर्माशय का मनुष्य-जीवन में भोग नहीं होता। दैव में भी तो ऐसा नहीं होता। ग्रतएव भाष्यकार को ऐसा नहीं कहना है। भिक्षु जी ने ही ठीक व्याख्या की है।

## सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भीगाः ॥ १३ ॥

भाष्यम् । सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भवति, नोच्छिन्नक्लेशमूलः । यथा सुषावनद्धाः शालितण्डुला स्रदंभवीजभावाः प्ररोह समर्था भवन्ति नापनीत तुषा दंभवीजभावा वा, तथा क्लेशविनद्धः कर्माशयो विपाकप्ररोही भवति, नापनीत क्लेशो न प्रसंख्यानदंभ-क्लेशवीजभावो वेति । स च विपाकस्त्रिविधो जातिरायुर्भोग इति ।

तत्रेदं विचार्याते किमेकं कर्मेंकस्य जन्मनः कारणम्, ग्रथैकं कर्मानेकं जन्मक्षिप ति । द्वितीया विचारणा किमनेकं कर्मानेकं जन्म निर्वर्त्तयित, ग्रथानेकं कर्मेंकं जन्म निर्वर्त्यतीति । न तावदेकं कर्मेंकस्य जन्मनः कारणं कस्मात्, ग्रनादिकालप्रचितस्यासंख्येयस्याविध्यदक्ष्मणः साम्प्रतिकस्य च फलकमानियमादनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः स सचानिष्ट इति । न चैकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणं कस्मात्, श्रनेकेषु कर्मस्वेकंकमेव कर्मानेकस्य जन्मनः कारणमित्यविध्यदस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणं कस्मात्, तदनेकं जन्म युगपन्न सम्भवतीति क्रमेण वाच्यम् ? तथा च पूर्वदो-षानुषद्भः । तस्माज्जन्म-प्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्य कर्माशयप्रचयो विचित्रः प्रधानोपसर्जन-भावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्त एक प्रघट्टकेन मिलित्वामरणं प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म करोति, तच्च जन्म ते नैव कर्मणा लब्धायुष्कं भवित, तस्मिन्नायुषि तेनैव कर्मणा भोगः सम्पद्यत इति । ग्रतौ कर्माशयो जन्मायुभेगिहेनुत्वात्तिविपाकोऽभिधीयत इति । ग्रत एकभिवकः कर्माशय उक्त इति ।

दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भीगहेतुत्वात्, द्विविपाकारम्भी वा स्रायुर्भोगहेतु-त्वान्नन्दीक्वरवन्नहुषवद्वा इति । क्लेशकर्म विपाकानुभविनिमत्ताभिस्तु वासनाभिरनादिकाल-सम्भूचिद्यतिमदं चित्तं चित्रीकृतिमव सर्वतो मत्स्यजाले ग्रन्थिभिरिवाततिमत्येता स्रनेकभव- पूर्विका वासनाः । यस्त्वयं कर्माशय एव एवैकभविक उक्त इति । य संस्काराः स्मृतिहेतवस्ताः वासनास्ताश्चानादिकालीना इति ।

यस्त्वसावेकभविकः कर्माशय सः नियतविपाकः चानियत विपाकः च। तत्र दृष्टजन्म वेदनीयस्य नियतविपाकस्यैवायं नियमो, न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य कस्मात्, यो हच्चदृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्य त्रया गितः कृतस्या विपक्षवस्य नाशः, प्रधानकर्मण्या-वापगमनं वा, नियतविपाक प्रधान कर्मणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । तत्र कृतस्याऽविपक्षस्य नाशो यथा शुक्लकर्मोदयादिहैव नाशः कृष्णस्य, यत्रेदमुक्तम् 'द्वे द्वे ह वे कर्मणी वेदि-तव्ये पापकस्यै कोराशिः पुण्यकृतोऽपहन्ति । तिद्विक्तस्य कर्माणि सुकृतानि कर्त्त मिहैव ते कर्म क्वयो वेदयन्ते'।

प्रधानकर्मण्यावापगमनं, यत्रदमुक्तम् 'स्यात्स्वत्यस्संकरः सपरिहारस्सप्रत्यवमर्षः, कुशलस्य नापकर्षायालं कस्मात् कुशलं हि मे बह्व-यदस्ति यत्रायनावापङ्गःतस्त्वर्गेऽप्यपकर्थम- ल्पं करिष्यति' इति ।

नियतिवपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरसवस्थानम्, कथमित, स्रवृष्टजन्मवदनीय-स्यैव नियतिवपाकस्य कर्मणः समानं मरणमभिग्यक्तिकारणभुक्तं, न त्वृद्ष्टजन्मवेदनीयस्यानियत-विपाकस्य, यत्ववृष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतिवपाकं तन्नश्येदावापं वा गच्छेदिभिभूतं वा चिरम-प्युपासीत यावत्समानं कर्माभिग्यज्जकं निमित्तमस्य न विपाकाभिमुखं करोतीत्। तिद्वपाक-स्यैव देशकालनिमित्तानवधारणादियं कर्मगितिविचित्रा दुविज्ञाना चेति, न चोत्सर्गस्यापवादान्नि-वृत्तिरिति एकभविकः कर्माशयोऽनुज्ञयत इति ।। १३ ।।

१३। क्लेश मूल में रहने से कर्माशय के तीन प्रकार विपाक होते हैं—(१) जाति, श्रायु तथा भोग।

भाष्य। तुवाद — सब क्लेश मूल म रहने से कर्माशय फलारम्भी होता है। क्लेशमूल उच्छित्र होने पर ऐसा नहीं होता। तुषबद्ध, प्रदग्ध-बीज-भाव शालि तंदुल में ग्रंकुरित होने की जैसी सामर्थ्य रहती है, तुवरहित, दग्ध-बीज-भाव तंडुल में वैसो नहीं रहती। इसी प्रकार ही क्लेशयुक्त कर्माशय विपाकप्ररोहयुक्त होता है, परन्तु क्लेश-रहित या प्रसंख्यान से दग्ध-बीजभाव, होने से नहीं। ऐसे कर्माशय का विपाक त्रिविध है—जाति, ग्रायु तथा भोग।

इस विषय में (२) यह विचार्य है—क्या एक कर्म केवल एक ही जन्म का कारण होता है या एक ही कर्म अनेक जन्म-संपादन भी करता है ? इसपर दूसरा विचार है—क्या अनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म निष्पादन करते हैं अथवा अनेक कर्म एक ही जन्म निष्पादन करते हैं अथवा अनेक कर्म एक ही जन्म निष्पादन करते हैं ? एक कर्म कभी एक जन्म का कारण नहीं हो सकता क्योंकि अनादि काल से संचित, असंख्य अवशिष्ट कर्म और वर्त्तमान कर्म के जो फल हैं उनके कम का अतियम होने के कारण लोगों को कर्माचरण में कुछ आक्वासन नहीं रहता। अतः यह असम्मत है और, एक कर्म अनेक जन्मों का कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनक कर्मों में से एक एक कर्म ही यदि अनेक जन्म निष्पादक हो जाय, तो अवशिष्ट कर्मों के फल घटन का समय नहीं रहेगा। अतः यह भी संगत नहीं है। अनेक कर्म, अनेक जन्मों के भी कारण नहीं होते, क्योंकि वे अनेक जन्म तो एक वार में नहीं होते हैं। यदि कहो कि कप से होते हैं, तो भी पूर्वोक्त दोष आता है। इस कारण, जन्म और मृत्यु के व्यवहित काल में विहित, विचित्र, प्रधान तथा उपसर्जन में स्थित, पुण्यापुण्य कर्माशय-समूह मृत्यु-द्वारा अभिव्यवत होते हैं।

स्रौर एक साथ, एक ही प्रयत्न से सम्मिलित स्रौर मरण साधनपूर्वक सम्मूछित होकर एक ही जन्म निष्पन्न करते हैं। यह जन्म उस संचित कर्माशय से स्रायु पाता है एवं उसी स्रायु में उस ,कर्माशय-द्वारा भोग-संपन्न होता है। उस कर्माशय का जन्म, स्रायु तथा भोग का हेतु होने के कारण त्रिविपाक नाम है। इसी कारण कर्माशय को (पूर्वाचार्यों-द्वारा) 'एकभविक' नाम दिया गया है।

दृष्ट-जन्म-वेदनीय कर्माशय केवल भोग का हेतु होने सें एक विपाकारंभी, श्रौर श्रायु तथा भोग का हेतु होने से द्विविपाकारंभी होता है—नन्दीश्वर या नहुष की भाँति (द्विविपाक श्रौर एक विपाक)। क्लेश श्रौर कर्मविपाक के श्रनुभव से उत्पन्न वासना-द्वारा श्रनादि काल से परिपुष्ट यह चित्त, चित्रीकृत पट के समान या सर्वत्र श्रंथियुक्त मत्स्यग्राही जाल के समान है। श्रतएव वासना श्रनेक जन्मपूर्विका होती है। उक्त कर्माश्र एकभविक है। जो संस्कार स्मृति उत्पादन करते हैं वे ही वासनाएँ हैं श्रौर वे श्रनादिकालीन हैं।

यह एकभिवक कर्माशय नियतिविपाक और श्रिनियतिविपाक है। उनमें दृष्ट-जन्म-वेदनीय नियत-विपाक कर्माशय में ही एकभिवकत्व नियम संपूर्णतया लागू होता है किन्तु, श्रिनियत विपाक श्रदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय में एकभिवकत्व नियम संपूर्णतया नहीं घटता। कारण — श्रदृष्टजन्मवेदनीय श्रिनियतिविपाक कर्माशय की तीन गितयाँ होती हैं; प्रथम, कृत श्रिविपकृ कर्माशय का (प्रायश्चित श्रादि-द्वारा) नाश; द्वितीय, (श्रिनियतिविपाक) प्रधान कर्माशय के साथ विपाक प्राप्त कर उसके प्रवल फल-द्वारा क्षीण हो जाना; तृतीय, नियतिविपाक प्रधान कर्माशय-द्वारा श्रिभभूत होकर चिरकाल तक सुष्त रहना। उनमें श्रिविपक्वकृत कर्माशय का नाश इस प्रकार होता है—जैसे शुक्ल कर्म का उदय होने पर इसी जनम में कृष्ण कर्म का नाश देखा जाता है। इस विषय में यह कहा गया है कि —'कर्म दो प्रकार के होते हैं। उनमें पाय-कर्म-राशि को पुण्य-कर्म-राशि नष्ट कर देती है। इसलिए सत्कर्म करने की इच्छा करो। वह सत्कर्म इसी लोक में श्राचरित होता है, किवयों (प्राज्ञों) ने तुम्हारे लिये यह प्रतिपादित किया है" अ।

( स्रिनियत-विपाक ) प्रधान कर्माशय के साथ ( सहकारिभाव से स्रप्रधान कर्माशय के ) स्रावापगमन (या फलीभूत होना ) के विषय में (पंचिशिखाचार्य ने ) यह कहा है—वह "(यज्ञादि से प्रधान पुण्य-कर्माशय पैदा होता है, किन्तु उसके साथ पाप-कर्माशय भी जन्म लेता है। प्रधान पुण्य में वही पाप ) स्वल्प, संकर ( स्रर्थात् पुण्य के साथ मिश्रित ), सुपरिहार ( स्रर्थात् प्रायश्चित्त स्रादिद्वारा परिहार्य ), सप्रत्यवमर्ष ( स्रर्थात् प्रायश्चित्त स्रादि न करने से बहुत सुख में भी वह कर्मजनित दुःख स्पर्श करता है, जैसे प्राणी स्रत्यन्त सुख के साथ निराहार करने से भी उसके दुःख से पीड़ित होता है, ) हो तो भी कुशल या पुण्य कर्माशय को क्षीग्रा करने में स्रसमर्थ होता है, क्योंकि मेरे बहुत स्नन्य कुशल कर्म हैं जिनमें यह (पाप कर्माशय) स्नावाप प्राप्त कर स्वर्ग में भी स्वल्प ही दुःख देगा।"

नियत विपाक का प्रधान कर्माशय के साथ अभिभूत होकर दीर्घकाल तक सुप्त

क्ष यह भिजुसम्मत न्याख्या है। मिश्र के मत में इस श्रुति का श्रर्थ यह है—दो प्रकार की पाप-कर्मराशि है—कृष्ण श्रौर कृष्णशुक्त। इन दोनों कमराशियों को पुण्य-कर्म-राशि नष्ट कर देती है। यह पुण्य कर्म इसी लोक में श्राचरित होता है। कविगण ने तुन्हारे लिये इसकी व्यवस्था भी की है।

रहेना (तीसरी गित ) कैसा है, यही कहा जा रहा है। स्रदृष्टजन्मवेदनीय नियत विपाक कर्मीशय को ही मृत्यु के समान (साधारण, स्रर्थात् बहुत से इस प्रकार कर्मों का एक मात्र स्रिमव्यक्ति-कारण मृत्यु है; मृत्यु-द्वारा सब कर्माशय व्यक्त होते हैं) स्रिम्ब्यक्ति-कारण कहा
गया है। किन्तु, यह नियम लागू (संपूर्णतया संघटित) नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु ही
स्रदृष्ट जन्म वेदनीय स्रिम्यत विपाक कर्म की सम्यक् स्रिम्ब्यक्ति का कारण नहीं है। जो
स्रदृष्टजन्म वेदनीय स्रिम्यत विपाक कर्म है, वह नष्ट होता है, स्रावाप प्राप्त करता है स्रथवा
दीर्घकाल तक सुप्त रहकर भी बीजभाव से स्थित रहता है जब तक कि उसी के समान
उस के स्रिम्ब्यंजन-हेतु कर्म उसे विपाकाभिमुख नहीं करते। उस विपाक के देश, काल तथा
गित का स्रवधारण न होने के कारण कर्मगित विचित्र स्रीर दुविज्ञेय होती है। (उक्त
स्थलपर) स्रपवाद होने के कारण (एकभविकत्व) उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होती। स्रतः
'कर्माशय एकभविक है' यही स्रमुज्ञात हुसा है।

टीका—१३। (१) अविद्यादि अज्ञान वृत्तियाँ ही साधारण व्युत्थान-अवस्थाएँ हैं। ज्ञान-द्वारा उस सब अज्ञान का नाश होने पर देहेन्द्रियादि से अभिमान सम्यक् हट जाता है, सुतरां, चित्त भी निरूद्ध होता है। सम्यक् चित्तिनिरोध होने से जन्म, आयु तथा सुखदुःख का भोग नहीं हो सकता है क्योंकि वे विक्षेप के अविनाभावी होते हैं। अतः क्लेश मूल में रहने से अर्थात् कर्म क्लेशपूर्वंक कृत होने से तथा उसके अनुरूप क्लिप्ट-कर्म संस्कार-संचित सहने से, और वह संस्कार उसके विपरीत विद्याद्वारा नष्ट न होने से—जन्म, आयु तथा भोगरूप कर्मफल का प्रादुर्भाव होता है। जाति = मनुष्य, गो आदि देह। आयु = उस देह का स्थितिकाल। भोग = इस जन्म में जो सुख-दुःख-लाभ होता है। इन तीनों का कारण कर्माशय है। कोई घटना निष्कारण नहीं घटती। आयुष्कर या उसके विपरीत कर्म करने से इस जीवन में ही आयुष्काल बढ़ा या घटा हुआ देखा जाता है। इसी जन्म के कर्मों के फलस्वरूप सुख-दुःख भोग होना भी देखा जाता है। अनेक मनुष्य-शिशु वन्य पशुयों-द्वारा अपहृत तथा प्रतिपालित होकर प्रायः पशुरूप में परिणत हो गये हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं अर्थात् दृष्ट-कर्म के फलसे, जैसे वृक का दूध पीना, अनुकरण करना इत्यादि के फल से मनुष्यत्व से बहुत कुछ पशुत्व में परिणत होना देखा जाता है।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि इस जन्म के कर्मों के संस्कार संचित होकर दृष्ट-जन्मवेदनीय शरीरिक प्रकृति के परिवर्त्तन, ग्रायु ग्रौर भोगरूप फल देते हैं। ग्रतस्य कर्म ही जाति, ग्रायु ग्रौर भोग का कारण होता है।

श्रतः जो जाति, श्रायु तथा भोग इस जन्म के कर्म फल-रूप नहीं है, उनका कारए। श्रावभवीय श्रदृष्ट जन्मवेदनीय कर्म होगा।

जाति, श्रायु तथा भोग का कारए क्या है ? श्रभी तक मनुष्य ने इसके तीन उत्तर श्राविष्कृत किए हैं। प्रथम ईश्वर का कर्तृत्व इसका कारए हैं। द्वितीय, इसका कारए श्रज्ञेय हैं श्रथीत् मनुष्य के पास इन्हें जानने का उपाय नहीं है। तृतीय कर्म ही इनका कारए हैं।

ं ईश्वर इसका कारएा है इसका कोई प्रमार्ण नहीं है। ऐसे ईश्वरवादी इसे ग्रंधिवश्वास का विषय मानते हैं, युक्ति का विषय नहीं। उनके मत में ईश्वर ग्रज्ञेय हैं फलतः जन्मादि का कारएा भी श्रज्ञेय है। श्रज्ञेयवादी उस विषय को यदि "हमारे पास श्रज्ञात है" इस प्रकार कहें तो युवितयुक्त बात होगी; पर वे यदि 'मनुष्मात्र से अज्ञय है' ऐसा कहतें हैं तो उसका प्रसाम नहीं देकसते । कर्मवाद ही उन दोनों वादों की अपेक्षा संगत प्रतीत होता है।

१३। (२) कर्म-तत्त्व-विषयक कई साधारण नियम भाष्यकार ने व्याख्या-द्वारा समभाये है। उन नियमों को समभने से भाष्य सुगम होगा।

क । एक कर्माशय ग्रनेक जन्मों का कारए। नहीं होता है । क्योंकि, यदि वैसा हो तो कर्मफल को ग्रवकाश नहीं रहता । प्रति जन्म में ग्रनेक कर्माशय संचित होते हैं, वैसा होने से जनके फल को समय नहीं मिलेगा । ग्रतः, एक पशु का वध करने से हजारों जन्म तक पशु होना पड़ेगा—इत्यदि नियम यथार्थ नहीं है ।

ं ख। इसी प्रकार 'एक कर्म एक ही जन्म को निष्पन्न करता है' यह नियम भी यथार्थ नहीं है।

ग । अनेक कर्म भी एक साथ अनेक जन्मों का निष्पादन नहीं करते, क्योंकि एक साथ अनेक जन्म असंभव हैं।

ं घ। ग्रनेक कर्माशय एक ही जन्म घटाते हैं यही नियम यथार्थ है। वास्तव म यही देखा भी जाता है कि एक जन्म में ग्रनेक कर्मों के ग्रनेक प्रकार के फल-भोग होते है; ग्रतः ग्रनेक कर्म एक ही जन्म के कारए। हैं।

ङ । जिन कर्माशयों से एक जन्म होता है, वही जन्म उनसे श्रायु पाता है । श्रीर श्रायुष्काल में उन्हीं से सुख-दु:ख का भोग होता है ।

च । कर्माशय ृएकभिवक है; अर्थात् प्रधानतः एक जन्म में संचित होता है । मानलो कि, क=पूर्वजन्म, और ख = तत्परवर्ती जन्म है । ख-जन्म के कारणा जो सब कर्माशय हैं वे प्रधानतः क-जन्म में संचित होते हैं । यतः एक कर्माशय 'एक भिवक' है । एक भव या जन्म = एकभव ; एक भव में निष्पन्न = एक भिवक ; यह साधारणा नियम होता है । इसका अपवाद आगे कहा जायगा। एक जन्म से अविच्छिन्न समस्त कर्माशय, कैसे पर जन्म का साधन करता है, यह भाष्य में देखिए ।

ृ छ। अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय का फल तीन प्रकार का है—जाति, आयु तथा भोग। अतः वह त्रिविपाक है। किन्तु, दृष्टजन्मवेदनीय कर्म के फल स्वरूप जाति होनेके कारण अर्थात् उस जन्म में ही उस जन्म के संचित कर्मों का फलभोग होने से, या तो केवल भोग, या आयु तथा भोग ये दो फल सिद्ध होते हैं। अतः दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय एक विपाक अथवा द्विविपाकमात्र हो सकता है।

ज। कर्माशय प्रधानतः एकभिवक होता है, किन्तु वासना [२।१२ (१) टीका देखिए ] ग्रनेकभिवक हैं। ग्रनादि काल से जो जन्म-प्रवाह चलता ग्रा रहा है, उसमें जो जो विपाक ग्रनुभूत हुए हैं तज्जनित संस्कार-स्वरूप वासना भी ग्रनादि या ग्रनेक-भव-पूर्विका होती है।

क्क । कर्माशय, नियतिवपाक तथा ग्रनियतिवपाक होता है । जो ग्रपने फल को संपूर्ण-तया पैदा करता है, वह नियतिवपाक है । ग्रीर जो दूसरों से नियमित होकर संपूर्णतया फल-वान नहीं हो सकता, वह ग्रनियतिवपाक है ।

ज। एकभविकत्व नियम प्रधान नियम है, कुछ ही स्थलों में उसका अपवाद रहता है। ट। नियतिविपाक दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय में एकभविकत्व नियम संपूर्णतया नहीं लगता, ग्रर्थात् दृष्टजन्मवेदनीय जो नियतिविपाक कर्माशय है वह संपूर्ण रूप से एक जन्म में ही संचित होता है; ग्रतः वह संपूर्णतया एकभविक है।

ठ। अनियतिविपाक अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय में यह नियम संपूर्ण रूप से नहीं लगता, क्योंकि वैसे कर्म की तीन प्रकार की गति हो सकतीं हैं यथाः —

## (१) अविपनव कर्म का नारा।

पुण्य पाप से नष्ट होता है, पाप पुण्य से । जैसे कि कोध के स्राचरण से उत्पन्न पाप कर्माशय स्रकोधाभ्यास रूप पुण्य से नष्ट होता हैं। स्रतः कर्म करते ही उसका फल भोगना पड़ेगा इस प्रकार का नियम अपवादशून्य नहीं है। यदि कर्म, विरुद्ध-कर्म से स्रथवा ज्ञान से नष्ट नहीं होता तो कर्म-फल स्रवश्य होता है।

जिस एक जन्म में कर्माशय संचित होता है (प्रथाँत् एक जन्म से अविच्छिन्न कर्माशय) वह उसी जन्म में कुछ नष्ट भी हो सकता है, ग्रतः ग्रदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय का एकभविकत्व नियम (ग्रथीत् एक जन्म के समस्त कर्म की समाहार-स्वरूपता) सर्वत्र संपूर्णतया लागू नहीं होता।

(२) प्रधान कर्माशय के साथ एकत्र वियक्त होने से अप्रधान कर्माशय का फल क्षीराभाव से अभिव्यक्त होता है, अतः उस स्थल पर भी संपूर्ण एक भविकत्व नियम नहीं लगता।

प्रधान कर्माशय = जो मुख्य या स्वतंत्रता से फल दायक हो। श्रप्रधान कर्माशय = जो गौरा का सहकारिभाव से स्थित हो।

जो कमं तीव्र काम, कोथ, क्षमा, दया ग्रादि से ग्राचरित या पुनः पुनः ग्राचरित होता है उसका ग्रावय या संस्कार ही प्रधान कमिशय होता है। वह फल दान करने के लिए 'उन्मुख' रहता है। ग्रीर उसके विपरीत कमिशय ग्रेप्रधान होता है, उसका फल स्वाधीन भाव से नहीं होता; परन्तु प्रधान की सहकारिता से होता है। इस प्रकार भविष्य जन्म का हेतुभूत कमिशय प्रधान ग्रीर ग्रेप्रधान कमिशय की समिष्टि है। ग्रेप्रधान कमिशय का सम्यक् फल नहीं होता, इसिलये "इस जन्म के समस्त कमें का फन, परजन्म में ही घटेगा" ऐसा एक भविकत्व नियम ग्रेप्रधान कमें के लिये सम्यक् नहीं घटता।

(३) अति प्रवल या प्रधान कोई कर्नाशय विपाक प्राप्त करने से उसका अन्य-रूप अप्रधान कर्माशय अभिभूत हो जाता है। उसका फल उस समय नहीं होता है, परन्तु भविष्य में अपने अनुरूप कर्म-द्वारा अभिव्यक्त होकर उसका फल हो सकता है।

इसमें भी एक जन्म के कुछ ग्रप्रधान कर्मों के ग्रिभिमूत होते जाने के कारएा एक-भविकत्व नियम उन स्थलों में नहीं घटता।

इस नियम का उदाहरण यह है—एक व्यक्ति ने बचपन म कुछ धर्माचरण किया।
तदनु विषय-लोभ से यौवन ग्रादि में बहुत-से पशूचित पाप-कर्म किये, मरण-काल में नियत
विपाक उस पापकर्मराशि से उसी के अनुसार कर्माशय बन गया। उसके फलस्वरूप जो
पाशव जन्म हुआ उसमें उस अश्रवान धर्म कर्म का फल सम्यक् प्रकाशित नहीं हुआ। किन्तु
उस व्यक्ति के धर्म कर्म का अंश जो केवल मानव जन्म ही में भोग्य है वह संचित रहेगा और
जब वह मानव-जन्म-लेगा, तब प्रकाशित होगा। यदि वह धर्म-कर्म करे तो वह उसका सहायक

भी हो सकता है। इस उदाहरए। में धर्म तथा पाप कर्म ग्रविरुद्ध है यह समभ लेना है। विरुद्ध होने पर ग्रवश्य ही पाप-द्वारा पुण्य नष्ट हो जाता। मान लो कि क्षमा एक धर्म है ग्रौर चौर्य एक ग्रधमें। चौर्य-द्वारा क्षमा नष्ट नहीं होती। क्रोध या ग्रक्षमा द्वारा ही क्षमा नष्ट होती है

ड । इन सब नियमों को श्रवधारित कर भाष्य पाठ करने से उसका ग्रर्थबोध सुगम होगा ।

## ते ह्लाद्परितापफला: पुण्यापुण्यहेतुःवाद् ॥ १४ ॥

भाष्यम् — ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफलाः, श्रपुण्यहेतुका दुःखफला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकालेऽपि दुःखमस्त्येवं प्रतिकूलात्मकं गोगिनः ॥१४॥

१४ । वे (जाति, म्रायु तथा भोग) पुण्य म्रौर म्रपुण्य के कारण सुखकल तथा दुःख- • फल होते हैं ।। सू

भाष्यानुवाद—वे अर्थात् जन्म, आयु और भोग; पुण्य हेतु प्राप्त होने से सुखफल तथा अपुण्य-हेतु प्राप्त होने से दुःखफल होते हैं (१) जैसे यह (लौकिक) दुःख प्रतिकूलात्मक है, वैसे ही विषयसुखकाल में भी योगियों को उसमें प्रतिकूलात्मक दुःख होता है।

टीका—१४। (१) दुःख के हेतु अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश होते हैं; अतः जो कर्म अविद्या आदि के विरुद्ध होते हैं या जिसके द्वारा वे क्षीएा होते हैं वे पुण्य कर्म कहलाते हैं। जिन कर्मों-द्वारा अविद्या आदि अपेक्षाकृत क्षीएा हो जाते हैं वे भी पुण्य कर्म कहलाते हैं और अविद्यादि के पोषक कर्म अपुण्य या अधर्म कर्म होते हैं।

धृति (सन्तोष), क्षमा, दम, श्रस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य श्रौर श्रक्तोध ये दस धर्मकर्म के रूप से गिएत होते हैं। मैत्री तथा करुएा। श्रौर तन्मूलक परोप-कार, मन प्रभृति भी श्रविद्या के कुछ विरोधी होने के कारएा पुण्य कर्म होते हैं। कोध, लोभ, श्रौर मोहमूलक हिंसा, श्रसत्य, इन्द्रियलौल्य इत्यादि पुण्य के विपरीत कर्म-समूह को पाप कर्म कहा जाता है। गौड़पाद जी कहते हैं यम, नियम, दया श्रौर दान ये धर्म या पुण्य कर्म हैं।

भाष्यम्—कथं तदुपपद्यते ?—

परिगामतापसंस्कारदु:खेर्गु ग्रावृत्तिविरोधाच दु:खमेव सर्व्य विवेकिनः ॥ १४॥ सर्वस्यायं रागानुविद्धःचेतनाऽचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इति तत्रास्ति रागजः

कर्माशयः । तथा च द्वेष्टि दुःखसाधनानि मुद्यत्ति चेति द्वेषमोहकृतोऽप्यस्ति कर्माशयः । तथा चोक्तम् । नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवतीति हिंसाकृतोऽप्यस्ति शारीरः कर्माशयः इति, विषय सुखं चाविद्येत्युक्तम् । या भोगेष्विन्द्रियाणां तृष्तेरूपशान्तिस्तत्सुखं, या लौल्यादनुप-शान्तिस्तद्दुःखम् । नचेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कर्तुं शक्यं कस्मात् ? यतो भोगाभ्या-समनु विवर्द्धन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणापिति, तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति । स खल्वयं वृश्चिक विषभीत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुःखपङ्के निमगन इति । एषा परिणामदुःखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामिप योगिनमेव क्लिश्नाति ।

भ्रथ का तापदुःखता ? सर्वस्य द्वेषानुविद्धश्चेतनाचेतन साधनाधोनस्तापानुभव इति-तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः । सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कामेन वाचामनसा च परिस्पन्दते ततः परमनुगृह्वात्युपहन्ति च, इति परानुग्रहपीड़ाभ्यां धर्मा-धर्मावुपचिनोति, स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवति । इत्येषा तापदुःखतोच्यते ।

का पुनस्संस्कारदुःखता ? सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखानुभवादिष दुःखसंस्कारा-शय इति, एवं कर्मभ्यो विपाकेऽनुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कर्माशयप्रचय इति । एविमद-मनादि दुःखस्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वादुद्देजयित, कस्मात् ? ग्रक्षिपात्र-कल्पोहि विद्वानिति । यथोर्णातन्तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयित नान्येषु गात्रावयवेषु, एवमेतानि दुःखानि ग्रक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव क्लिश्निन्तं नेतरं प्रतिपत्तारम् । इतरन्तु स्वक-मोपहृतं दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्तं त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रया चित्तवृत्या समन्ततोऽनुविद्धिमवाविद्यया हातव्य एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जातं वाह्याध्यात्मि कोभयनिमित्तास्त्रिपर्वाणस्तापा ग्रनुष्लवन्ते । तदेवमनादिदुःखस्रोतसा व्युह्यमानमात्मानं भूत-ग्रामं च दृष्ट्वा योगी सर्वदुःखक्षयकारणं सम्यग्दर्शनं शरणं प्रपद्यत इति ।

गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा बुद्धिगुणः परस्परानुग्रहतन्त्रा भूत्वा शान्तं घोरं मूढं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवारभन्ते । चलंच गुणवृत्तिमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम् । 'रूपातिशया वृत्यितिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वितिशयेः सह प्रवर्त्तन्ते ।' एवमेतेगुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुखदुः खमोहप्रत्यया इति सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, गुणप्रधानभाव कृतस्त्वेषां विशेष इति । तस्माद्दुः खमेव सर्वं विवेकिन इति ।

तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभववीजमिवद्या, तस्याश्च सम्यग्दर्शनमभावहेतुः । यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यू हं रोगा रोगहेतुरारोग्यम्भैषज्यमित्येवमिदमिप शास्त्रं चतुर्व्यू हंमेव, तद्यथा संसारस्संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपायइति । तत्रदुःखबहुलः संसारो हेयः, प्रथानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः, संयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिहीनं, हानोपायः सम्यग्दर्शनम् । तत्र हातुः स्वरूप-मुपादेयं हेयं वा न भावितुमहंति इति, हाने तस्योच्छेदवादप्रसङ्गः, उपायानेच हेतुवादः, उभयप्रत्याख्याने च शाश्वतवाद इत्येतत्सम्यग्दर्शनम् ॥१५॥

भाष्यानुवाद्— (विषयसुख काल में भी योगियों को दु:खप्रतीत होती है ) यह कैसे जान पड़ता है ?—

१५—परिणाम, ताप और संस्कार इस त्रिविध दुःख तथा गुणवृत्ति के अभिभाव्य- अभिभावकता स्वभाव के कारण विवेकी पुरुष को सभी (विषयसुख भी) दुःख जान पड़ता है। (१)

मुखानुभव सबका राग से अन्विद्ध (अनुराग से युक्त) चेतन (स्त्री पुत्रादि) तथा

ग्रचेतन (गृहादि) साधन के श्रधीन होता है। इस प्रकार सुखानुभव में रागज कर्माशय होता है। सभी दु:खसाधन विषयों से द्वेष करते हैं ग्रीर उनमें मृग्ध होते हैं, इस प्रकार द्वेषज और मोहज कर्माशय भी होते हैं। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं (विच्छिन्न-क्लेश की व्याख्या में)। प्राणियों का उपघात न कर उपभोग कभी संभव नहीं हो सकता। ग्रतः (विषय सुख में)हिंसा-कृत शारीर कर्माशय भी पैदा होता है । यह विषयसुख श्रविद्या नाम से उक्त हुन्ना है, (न्नर्यात्) तृष्णा-क्षय होने पर भोग्य विषय में इन्द्रियों की जो उप-शान्ति या प्रवृत्तिहीनता है वही सुख है। श्रौर लोलुपता या भोग-तृष्णा के कारण जो श्रनुपशान्ति है वही दु:ख (२) । परन्तु भोगाभ्यास-द्वारा इन्द्रिय तृष्णारहित (परमार्थिक मुख का काररा) नहीं हो सकतीं, क्योंकि भोगाभ्यास के फलस्वरूप राग ग्रीर इन्द्रियों का कौशल (पटुता) वढ़ जाता है। अतएव भोगाभ्यास परमार्थिक सुख का हेतु नहीं है। बिच्छू के विष से भी डरनेवाले ब्यक्ति की साँप-द्वारा डस जाने पर जो स्रवस्था होती है वही विषय-वासनाग्रस्त सुखार्थी की होती है। वह दु:ख के ग्रपार दल-दल में फॅस जाता है । ये प्रतिकूल दुखान्त कर्म (विषयभोग) सुखावस्था म भी केवल योगियों को ही दु:ख देते हैं (ग्रर्थात् श्रयोगियों को जो भोग के समय नहीं, ग्रपितु परिगाम में दु:खमय होते हैं, विवेकी योगियों को वे ही सुखकाल ( भोग के समय ) भी दु:खस्वरूप होते हैं) 💄

ेतापुरुः खता क्या है ? समी का तापानुभव द्वेषयुक्त चतन श्रौर श्रचेतन साधनों के श्रधीन होता है। इसी प्रकार उनमें द्वेषज कर्माशय होता है। लोग सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए शरीर, मन श्रौर वाक्य से चेंष्टा करते हैं, दूसरों पर श्रनुग्रह करते या उन्हें पीड़ा देते हैं, श्रौर इस प्रकार परानुग्रह श्रौर परपीड़ा-द्वारा धर्म श्रौर श्रधर्म का संचय करते हैं। यह कर्माशय लोभ श्रौर मोह से उत्पन्न होता है। इसे तापदुः खता कहा जाता है।

संस्कार-दु:खता क्या है ? सुखानुभव से सुखसंस्काराशय होता है, श्रौर दु:खानुभव से दु:खसंस्काराशय होता है । ऐसे कमों से सुखकर या दु:खकर विपाकों का अनुभव होने पर (वासना से) फिर भी कमीशय का संचय होता है (३) । इस प्रकार यह प्रनादिः विस्तृत दु:खलोत योगी को ही प्रतिकूलरूप में उद्दिग्न करता है । कारण, विद्वान् (ज्ञानी का चित्त) चक्षुगोलक सा कोमल होता है । जैसे मकड़ी का जाला श्राँखों में पड़ने पर ही स्पर्श-द्वारा दु:ख देता है, अन्य किसी ग्रंग में नहीं, वैसे ही ये सब दु:ख (परिणाम ग्रादि) चक्षुगोलक से (कोमल-हदय) योगी को ही दु:ख देते हैं, ग्रन्य प्रनृभावक को नहीं । साधारण व्यक्ति ग्रनादि वासना से विचित्र, चित्तस्थित ग्रविद्या से परिच्छन्न रहते हैं । ग्रहंकार श्रौर ममता त्याज्य होने पर भी वे उन्हीं के अनुगत होते हैं, निज कर्मोपार्जित दु:ख बार बार प्राप्त करते हैं, त्याग करते हैं ग्रीर त्यागकर फिर प्राप्त करते हैं ग्रौर इस प्रकार जन्ममरण के बीच वाह्य ग्रौर ग्राध्यात्मिक कारणों से उत्पन्न त्रिविध दुख से ग्रनुप्तावित रहते हैं । योगी ग्रपने ग्राप ग्रौर ग्रन्य जीवों को इस ग्रनादि दु:खस्नोत म बहते देखकर समस्त दु:ख क्षय के कारण सम्यग्दर्शन की शरण लेते हैं ।

'गुरा वृत्तिनिरोध के कारण भी विवेकी को सभी दुःखमय है'। प्रख्या, प्रवृत्ति ग्रौर स्थितिरूप बुद्धि गुरा पारस्परिक उपकाराधीन होकर् त्रिगुरात्मक, शांत, घोर ग्रथवा मूढ़ प्रत्यय उत्पन्न करते हैं। गुरावृत्त चल ग्रथीत् सदा विकार-शील हैं, ग्रतः चित्तको क्षिप्रपरिगामी कहा गया है। 'बुद्धि के रूप (धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य ये आठ बुद्धि के रूप हैं) एवं वृत्तियों (शांत, घोर और मूढ़, ये बुद्धि की वृत्तियाँ हैं) अतिशय या उत्कर्ष होने से परस्पर (अपने से विपरीत रूप के या वृत्ते के साथ) विश्वद्ध आचरण करते हैं; और सामान्य (अप्रवल रूप या वृत्ति ) अतिशय के या प्रवल के साथ प्रवर्तित होते हैं।' इसी प्रकार गुएसमूह परस्पर के आश्रय, (मिश्रए) से सुख, दुःख तथा मोहरूप प्रत्यय निष्पादित करते हैं। अतः सभी प्रत्यय सर्वरूप (सत्त्व, रज तथा तम रूप) हैं, किन्तु उनके जो (सात्त्वक, राजसिक या तामसिक) विशेष हैं वे (किसी एक) गुएए की प्रधानता से होते हैं। अतः (कारएए, कोई भी केवल सत्त्व वा सुखात्मक नहीं हो सकता) विवेकी को समस्त (वैषिषक सुख) दुःखमय होता है।

इस विपुल दु:खराशि के प्रभव का कारण है अविद्या; और सम्यग्दर्शन है अविद्या के अभाव का कारण । जैसे चिकित्सा शास्त्र चतुर्व्यू ह है—रोग, रोगहेतु, आरोग्य तथा भैषज्य—वैसे ही यह मोक्षशास्त्र भी चतुर्व्यू ह है—संसार, संसारहेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय । उनमें अत्यन्त दु:खमय संसार हेय है, प्रधान-पुरुष का संयोग हेयहेतु और संयोग शाश्वती निवृत्ति हान (मोक्ष) है; सम्यग्दर्शन हानोपाय है। इसमें हाता का स्वरूप हेय या उपादेय नहीं हो सकता; क्योंकि हेय होने पर उसका उच्छेदवाद और उपादेय होने पर हेतुवाद (इन दोनों दोषों) का संवटन होता है। परन्तु इन दोनों का प्रत्याख्यान करने पर शाश्वतव्राद (रहता है), यही सम्यग्दर्शन है (४)।

टीका—१५। (१) संसार प्रत्यन्त दु:खमय है। ज्ञानोन्नत, शुद्ध चरित्र योगिगरण सूत्रोक्त कारण के विचार से संसार को प्रत्यन्त दु:खमय जानकर उसकी निवृत्ति साधन का यहन करते हैं। राग से परिग्णाम दु:ख होता है। द्वेष से ताप-दु:ख ग्रौर सुख एवं दु:ख के संस्कारों से संस्कार-दु:ख होते हैं। राग सुखानुशयी तथा रागकाल में सुखोदय होने पर भी परिग्णाम में ग्रसंख्य दु:ख उत्पन्न करता है यह भाष्यकार ने स्पष्टतया दिखाया है।

दुःखकर विषय में द्वेष होता है, ग्रतः द्वेष रहने से दुःख बोध श्रवश्यंभावी है। सुख श्रीर दुःख का श्रनुभव होने पर तज्जनित वासनारूप संस्कार होते हैं। श्रनादिविस्तृत श्रतीत संस्कार भी स्मृति जनक होकर दुःखदायी होते हैं। विचारपूर्वक स्मरण करने से महाव्याधि की स्मृति के समान दुःख का ही स्मरण होता है। परंतु वासनाएँ कर्माशय की क्षेत्र स्वरूप हैं श्रतः वासनारूप-संस्कार कर्माशय का संचय करते हैं श्रीर श्रसंख्य दुःख उत्पन्न करते हैं।

हेष भी एक प्रकार का ग्रज्ञान है, ग्रतः हेष से दुःख होता है। शंका हो सकती है कि पाप में हेष करने से सुख होता है, दुःख तो नहीं होता ? यह सत्य है किन्तु पाप में हेष का ग्रथं है दुःख में हेष। उसके द्वारा दुःख का प्रतिकार करने से सुख ही होगा। किन्तु फिर भी प्रतीकार साधन के समय दुःख ग्राता है, ग्रतः उसमें भी दुःख होता है, यद्यपि वह ग्रत्यत्प होता है ग्रौर परिस्ताम में सुख ही ग्रधिक होता है ग्रौर दुःख-बोध करने से ही पाप में हेष होता है ग्रीर दुःख-बोध जनते दुःख एवं दुःखजनित हेष का यह लक्षरा ग्रानवद्य है।

रागमूलक परिणाम-दुःख भावी है, द्वेषमूलक ताप-दुःख वर्त्तमान, श्रीर संस्कार दुःख श्रतीत है। यह मिणप्रभा टीकाकार का मत है। यह भाष्यकार की उक्ति के श्रनुकुल ही है। वस्तुतः भाष्यकार का तात्पर्य यह है:—रागकाल में सुख किन्तु परिणाम में या भविष्य

में दुःख होता है। द्वेषकाल में वर्तमान ग्रौर भविष्य दोनों में ही दुःख होता है। ग्रतीत सुख-दुःख के संस्कार से भी भविष्य में दुःख होता है। इस प्रकार से तीनों ग्रोर से ही (हेय) ग्रनागत दुःख या ग्रवश्यभावी दुख रहा करता है।

कार्य-पदार्थ के धर्म का विचार कर संसार के दु:खकरत्व का निश्चय होता है।
मूल कारएा-पदार्थ के विचार द्वारा भी जान पड़ता है कि संसार में विशुद्ध ग्रौर निरविच्छन्ने
सुख की प्राप्ति ग्रसंभव हैं। सत्त्व, रज तथा तम ये तीनों गुएा चित्त के मूल हैं। वे स्वभावतः
एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। किसी कार्य में किसी गुरा की प्रधानता रहे, तो उसे प्रधान
गुराानुसार सात्त्विक, राजस या तामस कहा जाता है। सात्त्विक में राजस ग्रौर तामस भाव
भी निहित रहते हैं। सुख, दु:ख ग्रौर मोह ये तीन यथाकम सात्त्विक राजस ग्रौर तामस
वृति हैं। प्रत्ति वृत्ति में त्रिगुरा रहने के कारएा रजस्तम से हीन निरविच्छन्न सुख नहीं हो
सकता है, तथा गुरासमूह के ग्रिभाव्य-ग्रिभावकता स्वभाव के कारएा गुरा-वृत्तियाँ परस्पर
को ग्रिभिमव कर देती हैं। इसलिये सुख के पीछे दु:ख ग्रौर मोह ग्रवश्यंभावी है। ग्रतः संसार
में निरविच्छन्न सुख प्राप्ति ग्रसम्भव है।

१५। (२) वाचस्पित मिश्र ने इस ग्रंश की यह व्याख्या की है 'हम जो विषयसुख को ही सुख मानते हैं वह ठीक नहीं, भोग में तृष्ति या वितृष्णता की जनक जो उपशान्ति या प्रवृत्तिहीनता, है उसे पारमाधिक सुख, श्रोर लौल्य की उत्पादिका अनुपशान्ति को दुःख कहते हैं। यह शंका हो सकती है कि, वैतृष्ण्य जात सुख तो रागानुविद्ध नहीं होता; ग्रतः उसमें परिणाम-दुःख कैसे होगा ? यह सत्य है, परन्तु भोगाभ्यास उस वैतृष्ण्य-जात सुख के कारण नहीं होता क्योंकि वह जैसे सुख को देता है, वैसे ही तृष्णा को भी बढ़ाता है।'

विज्ञान भिक्षु ने ठीक इभी प्रकार की व्याख्या नहीं की। उस प्रकार के जटिल भाव को छोड़कर साधारण सुल और दु:लक्ष्य से व्याख्या करने पर भी यह संगत तथा विशद होता है जैसे—भोग में या भोग के पीछे इन्द्रिय तृष्ति के कारण जो उपशांति या प्रवृत्तिहीनता है वही सुल का लक्षण है (क्योंकि समस्त सुल में कुछ तृष्ति तथा उपशांति रहती है)। भ्रौर लौल्य के कारण जो अनुपशांति होती है वही दु:ल है। किन्तु भोगाभ्यास कर सुल पाने की इच्छा करने से राग तथा इन्द्रियपदुता बढ़ जाती है श्रतः परिणाम में श्रिष्ठकतर दु:ल होता है।

१५। (३) संस्कार का अर्थ है वासनारूप संस्कार; धर्माधर्म संस्कार नहीं। धर्माधर्म-संस्कार परिएगाम और ताप-दुःख में उक्त हुआ है। वासना से केवल स्मृति होती है। यह स्मृति जाति, आयु तथा भोग की स्मृति है। जाति आदि की यह वासना स्वयं दुःख दान नहीं करती, परन्तु वह धर्माधर्म कर्माशय की आश्रय स्थल होने के ही कारए। दुःख हेतु होती है। जैसे कि एक चूल्हा साक्षान् जलाने का कारए। नहीं होता किन्तु तप्त ग्रंगार-संचय का हेतु होता है; और वे ग्रंगार ही दहन के कारए। हैं; वासना भी वैसे ही है। वासनारूप चुल्हे में कर्माशय रूप ग्रंगार संचित होते हैं उसी के द्वारा दुःख-दाह होता है।

१५। (४) हाता का (जो दुःख का हान या त्याग करता है) स्वरूप उपादेय नहीं होता है अर्थात् हाता पुरुष कार्य-कारण रूप में परिणत नहीं होता। उपादेय का अर्थ है चित्तेन्द्रिय का उपादान-भूत। ऐसा होने से पुरुष को परिणामित्व दोष लग जाता है और कूँटस्थ अवस्था रूप जो कैवल्य है उसकी भी संभावना नहीं रहती।

हाता का स्वरूप भी अपलाप करने योग्य नहीं है, अर्थात् चित्त से अतिरिक्त पुरुष नहीं रहता है, इस प्रकार का वाद भी युक्त नहीं है। यदि ऐसा होता तो दुःख निवृत्ति के लिये प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दुःखनिवृत्ति तथा चित्तनिवृत्ति एक ही बात है। चित्त से अतिरिक्त पदार्थ मूलस्वरूप न रहे तो चित्त की सम्यक् निवृत्ति की चेष्टा नहीं हो सकती। वास्तव में भी चित्तनिवृत्त कर दुःखशून्य होऊँगा' इस प्रकार के निश्चय से ही हम मोक्ष साथन करते हैं। चित्तनिवृत्ति होने पर 'में दुःखशून्य होऊँगा' अर्थात् 'दुःख ग्रादि की वेदना से शून्य में रहूँगा' ऐसा चिन्तन पूर्णतया संगत है। चित्त के अतिरिक्त यह ग्रात्मसत्ता ही हाता का स्वरूप या प्रकृत रूप होती है। इस सत्ता को स्वीकार न करने से अर्थात् उसे शून्य कहने से 'मोक्ष किसके लिए' इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, इस प्रकार से उच्छेद-वाद-रूप दोष ग्रा जाता है।

अतएव हातृस्वरूप की उपादेयता तथा असत्ता ये दोनों दृष्टि ही हेय हैं, परंतु स्वरूप-हाता शास्वत या अविकारी सत् पदार्थ है—इस प्रकार का शास्वतवाद ही सम्यक् दर्शन है। वौद्धों के ब्रह्मजाल सूत्र में जो शास्वतवाद है तथा उच्छेदवाद का उल्लेख है उसके साथ इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

13

## भाष्यम्—तदेतच्छास्त्रं चतुर्व्यूहिमत्यभिधीयते ।

हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६॥

दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वर्त्तते, वर्त्तमानंच स्वक्षणे भोगारूढ्मिति न तत् क्षणान्तरे हेयतामापद्यते । तस्माद् यदेवानागतं दुखं तदेवाक्षियात्रकरुपं योगिनं विलक्ष्नाति, नेतरं प्रतिपत्तारं तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६ ॥

भाष्यानुवाद—-ग्रतः इस शास्त्र को चतुर्व्यूह कहा जाता है। १६। ग्रनागत दुःख हेय है (१) ॥ सू

श्रतीत दुःख उपभोग द्वारा श्रतिवाहित होने के कारण हेयविषय नहीं हो सकता है; श्रीर वर्त्तमान दुःख वर्त्तमान काल में भोगारूढ़ है, ग्रीर वह भी श्रन्य क्षण में हेय या त्याज्य नहीं हो सकता। ग्रतः जो ग्रनागत दुःख है, वही ग्रक्षिगोलककल्प (कोमल चित्त) योगी के निकट दुःख स्वरूप प्रतीत होता है, ग्रन्य प्रतिपत्ता के निकट नहीं होता श्रतः यह ग्रनागत दुःख ही हेय होता है।

टीका—१६। (१) हेय या त्याज्य क्या है ? इसका सबसे अधिक संगत और स्पप्ट उत्तर है—अनागत दुःख हेय है। भाष्यम् तस्माद् यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्द्दिश्यते—

द्रष्टृ दृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥

व्रव्हा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः, वृश्याः बुद्धिसत्त्वोपाळ्ढाः सर्वे धर्माः । तदेतद् दृश्यमय-स्कान्तमणि कलां सिन्निधिनात्रोपकारि वृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वं वृश्यिरूपस्य स्वामिनः । ग्रमुभवकमं विषय तामापसायन्य-स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकं स्वतन्त्रमणि परार्थत्वात् परतन्त्रम् । तयोद्ग्रेवर्यापशरूपेर विष्युद्धाः संयोगो हेयहेतुः दुःखस्य कारणिनत्य्यंः । तथा चोक्तम् (तत्स्योगहेतु विवरूप्येन्त्रस्य स्वाद्यमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः कःमात् ? दुःखहेतोः परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्, तद्धथा, पादतत्थस्य भेखता, कण्यकस्य भेतृत्वं, परिहारः कण्यकस्य पादान-धिष्ठानं, पादशाणव्यवहितेन वाऽधिष्ठानम् । एतत्रयं यो वेद लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदजं दुःखं नाष्नोति कस्मात्, त्रितोपलब्धि सामध्यांविति । ग्रश्नापि तायकस्य रजसः सत्त्वमेव तथ्यं कस्मात्, तिपिक्रयायाः कर्शस्यत्वात्, सत्त्वे कर्माण्, तिपिक्रयायाः कर्शस्यत्वात्, सत्त्वे कर्मणि तिपिक्रया नापरिणामिनि निष्क्रिये क्षेत्रज्ञे । विश्वतिविषयत्वात् सत्त्वे तु तथ्यमाने तदाकारानुरोथी पुरुक्षोऽनुतय्यत इति दृश्यते ॥ १७ ॥

भाष्यानुवाद—यह जो हेय कहा जाता है। इसका काररा निर्दिष्ट करते हैं। १७। द्रष्टा ग्रौर दृश्य का संयोग हेय हेतु है।। सू

द्रैष्टा बुद्धिका प्रतिसंवेदी पुरुष है; ग्रौर दृश्य बुद्धिसत्त्व में उपारूढ़ समस्त धमं ( गुएग ) होते हैं । यह दृश्य ग्रयस्कान्त मिएग की भाँति सिन्निधिमात्र से उपकारी होता है (१) यह दृश्यत्व-धमं-द्वारा स्वामी दृशिरूप पुरुष का 'स्वं' रूप होता है । (क्योंकि, दृश्य या बुद्धि ) ग्रनुभव तथा कर्म का विषय होकर ग्रन्यस्त्ररूप में स्वभावतः प्रतिलब्ध (२) होने से स्वतंत्र होने पर भी परार्थता के कारंण परतंत्र है (३) । इस दृक्शिवत ग्रौर दर्शनशिक्त का ग्रनादि पुरुषार्थजन्य जो संयोग है, वह हेयहेतु ग्रर्थात् दुःख का कारएण होता है । यह भी कहा गया है (पंचिश्वखाचार्य द्वारा) 'बुद्धि के साथ संयोग के कारएण का विशेष रूप से वर्जन करने पर यह ग्रात्यंतिक दुःख प्रतीकार होता है', क्योंकि परिहार्य दुःखं हेतु का प्रतिकार देखा जाता है, जैसे—पदतल की भेद्यता, कष्टक का भेतृत्व, ग्रौर परिहार—कण्टक का तलवा पर ग्रनिधिष्टान या पादत्राण-व्यवधान में ग्रिधिष्टान । ये तीन विषय जो जानते हैं वह उसका प्रतीकार करके कण्टकभेद-जितत दुःख नहीं पाते । क्योंकि, तीनों ( भेद्य, भेदक ग्रौर परिहार-रूप ) के धर्म की उपलब्धि करने की सामर्थ्य रहती है । परमार्थ विषय में भी, तापक रजोगुण द्वारा सत्त्व तप्य है ; क्योंकि तिपिकिया कर्माश्रय वह सत्त्वरूप कर्म में ही (विकियमाण भाव में) हो सकती है, ग्रारिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ में नहीं । दिश्वितविषयत्व के कारण सत्त्व तप्यान होने से तत्स्वरूपानुरोधी पुरुष भी ग्रनुतन्तता देखा जाता है (४) ।

टीका—(१) अयस्कान्त मिए की उपमा का अर्थ यह है—पुरुष परिएात न होने तथा दृश्य के साथ निलने से भी, दृश्य पुरुष के निकटस्य होने के कारए उपकरण-अय होता है। निकटस्थता (सान्निध्य) यहाँ पर देशिक नहीं है, किन्तु स्व-स्वामिभावरूप प्रत्ययगत सन्निकर्ष है, अर्थात् 'मै इसका ज्ञाता हूँ' इस प्रकार भाव। उसमें 'यह' या दृश्य अनुभव और कर्म का विषय स्वरूप या ज्ञेय होता है। अनुभव का और कर्म का विषय त्रिवध है—प्रकाश्य, कार्य्य या हार्य्य और घार्य्य। कार्य विषय कर्मेन्द्रिय का विषय है; ये स्फुट

कर्म होते हैं। धार्य विषय प्रारा-कार्य तथा संस्कार हैं; ये ग्रस्फुट कर्म ग्रीर ग्रस्फुट वोंध हैं। कार्य्य ग्रीर धार्य विषय का भी ग्रनुभव प्रकारय विषय के साक्षात् भाव ही में होता है। इन विषयों का ग्रनुभावियता 'मैं' इस प्रकार का प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय ही बुद्धि है। 'मैं विषय का ग्रनुभावियता हूँ' इस प्रकार भाव भी 'मैं' जानता हूँ,—इस शेषोक्त 'ज्ञाता मैं' का लक्ष्य शुद्ध द्रष्टा है, वह बुद्धि का (यहाँ पर बुद्धि ग्रनुभावियता तथा ग्रनुभव का एकता-प्रत्यय है) ग्रयित् साधारएा 'मैं पन' प्रतिसंवेदी है। १।७ (५) टीका ग्रीर 'पुरुष या ग्रात्मा' १६ देखिए।

यहाँ संयोग का स्वरूप विशद रूप से कहा जा रहा है। द्रष्टा श्रीर दृश्य का जो संयोग है वह एक तथ्य है। क्योंकि, 'भैं शरीरादि ज्ञेय हूँ' श्रीर 'मैं ज्ञाता हूँ' ऐसे प्रत्यय देखे जाते हैं। श्रतः 'मैं पन' ही ज्ञाता श्रीर ज्ञेय का संयोगस्थल है।

अब यह समभता है कि इस संयोग का स्वरूप क्या है। अतः सर्वप्रथम संयोग के लक्षणा-भेदादि जाना आवश्यक है। एकाधिक-पृथक् वस्तु अपृथक् अथवा अविरक्त की सी बुद्ध होने से वे संयुक्त हैं ऐसा कहा जाता है, संयोग दैशिक, कालिक और अदेशकालिक (देश काल से भिन्न वस्तु का आश्रयी), इस प्रकार त्रिविध है।

श्रव्यविहत भाव में श्रविस्थित वाह्य वस्तु का दैशिक संयोग होता है। इसका उदा-हरण देना श्रावरंग्य नहीं है। जो केवल कालिक संता है श्रयीत् जो कालकम पे उदय-लय-शील है श्रथवा जो देशकाल व्यापी है, जैसे मन, तर्गत भावों का संयोग ही कालिक संयोग है, यथा विज्ञान के साथ सुखादि वेदना का संयोग। विज्ञान चित्त धर्म है, श्रौर सुख भी। विज्ञान ग्रौर सुख इन दो चित्त धर्मों का एक ही काल में बोध तथा उदय होना संभव नहीं है, श्रतएव प्रकृत पक्ष में पहिले ग्रौर पीछे उनका बोध होता है (यह स्मरण् रखना चाहिये कि जो साक्षात् बुद्ध होता है वही उदित या वर्त्तमान है), ग्रथच उनका यह व्यवधान लक्ष्य या बुद्ध नहीं होता। ग्रतः ये उदित धर्म होने के कारण ही श्रविरल भाव से बुद्ध होते हैं। जो देश कलातीत सत्ता हैं उसका संयोग ग्रदेशकालिक है। उसका एक मात्र उदाहरण है मूल द्रष्टा तथा मूल दृश्य का एक या संयुक्त नाव प्रतीत होना।

सब ज्ञानों के समान संयोग ज्ञान भी यथार्थ और विपर्यस्त हो सकता है। जब किसी यथार्थ अवस्था का लक्ष्य कर संयोग शब्द का व्यवहार करते हैं तब वह 'संयोग'-पद यथा-'भूत अर्थ का प्रकाश करता है, जैसे वृक्ष और पक्षी का संयोग यथार्थ विषय का बोतक (प्रकाशक) होता है। किन्तु दृष्टि-दोष से द्रव्यों को संयुक्त जानने से वह विपर्यस्त संयोग-ज्ञान होगा। किन्तु यथार्थ हो या विपर्यस्त, दोनों स्थलों में संयोग के बोद्धा के निकट जो. द्रव्यों का संयुक्त ज्ञान तथा उसका यथायथ फल होता है वह सत्य है। संयोग या सिववेश विशेष केवल पद का अर्थ मात्र है समस्त संयुक्त पदार्थ ही वस्तु हैं। (पद का अर्थ सत्य हो सकता है, परन्तु वह वस्तु न भी हो सकता है।)

श्रसंयुक्त द्रव्य संयुक्त होने के लिये किया आवश्यक है। वह किया एक, परस्पर, श्रौर संयोग बोद्धा की हो सकती है। इसका भी उदाहरण देना अनावश्यक है। फिर भी यह देखना चाहिये कि संयोग-बोद्धा की किया से यदि श्रसंयुक्त द्रव्य भी संयुक्त जान पड़े तो वह विपर्यास-मात्र है।

द्रष्टा तथा मूल दृश्य देशकाल-व्यापी सत्ता नहीं हैं। देश तथा काल एक एक प्रकार का ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का ज्ञाता देशकालातीत पदार्थ होता है थ्रौर ज्ञान का उपादान भी (त्रिगुणा भी) स्वरूपतः देशकालातीत पदार्थ होगा। उक्त कारण से द्रष्टा ग्रौर दृश्य का संयोग निकटस्थ या एक काल में अवस्थित नहीं है। विशेषतः, वे चैत्तिक धर्म ग्रौर धर्मी नहीं हैं इस कारण उनका सेयोग कालिक नहीं हो सकता। मूल द्रष्टा ग्रौर मूल दृश्य किसी के भी धर्म नहीं होते तथा वास्तव धर्म के समाधररूप धर्मी भी नहीं होते। वे कालिक संयोग में संयुक्त हुए पदार्थ नहीं हैं। पुरुष में ग्रतीतानागत कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसी सभी वस्तुएँ विकारशील हैं। मूला प्रकृति में भी ग्रतीतानागत धर्म नहीं है। प्रकाश, किया ग्रौर स्थित धर्म नहीं, किन्तु मौलिक स्वभाव हैं। शंका हो सकती है कि किया तो 'विकारशील' है, ग्रतः वह धर्म क्यों नहीं होगी?—मूल किया 'विकारी' नहीं ग्रिपतु 'विकार' मात्र होती है। नित्य ही विकार रहा करता है, (तत्त्व प्र०३३)। वह यदि कभी ग्रविकार होता, तभी रज 'विकारी' होता। इस प्रकार से धर्म-धर्मि-दृष्टि से ग्रतीत होने के कारण द्रष्टा ग्रौर दृश्य कालातीत सत्ता है। ग्रतः देशकालातीत होने के कारण उनका संयोग भेद लक्ष्याभावरूप ग्रदेशकालिक होता है। द्रष्टा ग्रौर दृश्य पृथक् सत्ता है, ग्रतः उन्हें ग्रपृथक् मानना विपर्यय ज्ञान है, ग्रौर ग्रविद्या ही इस संयोग का मूल है। इस पर एक सूत्रभी है—तल्यहेतुरिवद्या।

इस संयोग का बोद्धा कौन है ?—मैं ही उसका बोद्धा हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 'मैं शरीरादि हूँ' श्रीर 'मैं जाता हूँ'। मैं तो उस संयोग का फल है, श्रतः मैं कैसे संयोग का बोद्धा होऊँ ?—क्यों नहीं होऊँ, संयोग हो जाने पर ही 'मैं' होता हूँ या मैं उसे समक्ष सकता हूँ। प्रत्येक ज्ञान के समय ज्ञाता श्रीर ज्ञेय श्रविभक्त रहते हैं, पीछे हम विश्लेषण कर जानते हैं कि उसमें ज्ञाता श्रीर ज्ञेय नामक पृथक् पदार्थ हैं श्रतः कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञाता श्रीर ज्ञेय का संयोग या ज्ञाता श्रीर ज्ञेयरूप पृथक् भाव का एक ही प्रत्यय में या ज्ञान में प्रविष्ट तत्त्व है। 'मैं श्रपने को जानता हूँ'—ऐसा हमें जान पड़ता है, हमाँरा हेतु एक स्वप्रकाश वस्तु होने के कारण ही उस का गुण 'मै पन' (श्रहम्त्व) में रहता है। उसीसे ही 'मैं' संयोगजात होने पर भी मैं समक्षता हूँ कि मैं द्रष्टा श्रीर दृश्य हूँ।

यह संयोग किसकी किया से उत्पन्न होता है ?—दृश्य में रहने वाले रजोगुएग की किया से उत्पन्न होता है। रजोगुएग-द्वारा प्रकाश का उद्घाटन या द्रष्टा की भाँति प्रकाश होना है 'मैंपन' (श्रहम्त्व) या द्रष्ट-दृश्य का संयोग है। इन दोनों पदार्थों को ऐसी योग्यता है कि जिससे 'स्वामी' श्रीर 'स्व' इस प्रकार भाव होता है (श द्रष्टच्य)। 'मैंपन' उसी भाव का मिलन-स्वरूप एक ज्ञान या प्रकाशविशेष है।

संयोग किसके द्वारा विस्तृत होता है ?—संयुक्त भाव के संस्कार-द्वारा इस प्रकार के विपर्थ्यस्त ज्ञान के विपर्थास संस्कार से पुनः ग्रहम्त्वं-रूप विपर्थास्त प्रत्यय उत्पन्न होकर 'ग्रहम्त्व' का विस्तार चल रहा है। प्रत्येक ज्ञान उदित तथा लीन होता है, फिर एक ग्रौर ज्ञान होता है, ग्रतः संयोग सभंग होता है, वह लगातार एकतान नहीं होता। ज्ञाता ग्रौर ग्रिय ग्रनादिविद्यमान होने के कारण उनका ऐसा सभंग संथोग (ग्रहम्त्व-ज्ञान-रूप) ग्रनादिप्रवाह-स्वरूप होता है ग्रर्थात् क्षिणिक संयोग तथा वियोग ग्रनादि काल से चले ग्रा रहे हैं (ग्रनादि होने पर भी वह ग्रनंत नहीं हो सकता है—)। इस ग्रविवेक-प्रवाह का ग्रादि रहने के कारण उसका प्रारम्भ कब हुगा, ऐसा प्रश्न हो नहीं सकता। ग्रतः बहुत से व्यक्ति जो यह

सोचते हैं कि पहिले प्रकृति तथा पुरुष ग्रसंयुक्त थ, पीछ ग्रचानक संयोग हो गया यह एक ग्रत्यन्त ग्रदार्शनिक ग्रौर ग्रयुक्त चिन्ता है। इस संयोगरूप ग्रविवेक का विरुद्ध भाव ज्ञाता ग्रौर ज्ञेय का विवेक या पार्थक्य बोध है। उसमें दूसरे ज्ञान का निरोध होता है। ग्रन्य समस्त ज्ञान के निरुद्ध होनेपर तेल के ग्रभाव में प्रदीप बुभने के समान विवेक भी निरुद्ध होता है। यही ज्ञाता ग्रौर ज्ञेय का वियोग है परंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि पुरुष संयोग तथा वियोग इन दोनों का ही समानरूप से साक्षी है।

द्रष्ट्रा श्रीर दृश्य का जो श्रदेशकालिक संयोग है वह उन दोनों पदार्थों की स्वाभाविक योग्यता का परिचय है। स्वभावतः हम इस योग्यता का ज्ञान कर ज्ञानार्थक 'ज्ञा', 'दृश्', 'काश्', 'बुध्' इत्यादि धातुश्रों से विरुद्ध कोटि के ज्ञापक 'ज्ञाता-ज्ञेय', 'द्रष्टा-दृश्य' इत्यादि पद बनाते हैं श्रीर उनके द्वारा समभने तथा इन पदों का व्यवहार करने के लिए बाध्य होते हैं। ये सब पद विरुद्ध (polar) होनेपर भी संयुवत (मैंपन में) ही हैं।

द्रष्ट-दृश्य का संयोग एक प्रकार से सिश्ववेशवाचक पद का यर्थमात्र होता है, यह मिथ्याज्ञानमूलक है। मिथ्या ज्ञान एकाधिक सत्पदार्थ लेकर होता है, यतः सत् पदार्थ उपा-दान तथा विषय और एक प्रकार का ज्ञान होने के कारण संयुक्त वस्तु भैपन तथा मैंपन से उत्पन्न इच्छादि और सुखदुःखादि सब सत्पदार्थ हैं; और सत् विवेकरूप सत्यज्ञानद्वारा दुःखमुक्ति भी सत्पदार्थ हैं। यह ध्यान रखना है कि ज्ञान का विषय सत्य हो अथूवा मिथ्या, ज्ञान सत्पदार्थ हैं—असँत् या 'अभाव' नहीं।

समीपस्थता को संयोग (दैशिक) कहते हैं और निकट जाने को 'संयोग होना' कहते हैं। 'नजदीक रहना' कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु सिन्नवेश या संस्थान विशेष है। वैसे ही 'नजदीक जाना' भी एक किवा है, उसका फल है संयोग शब्द का अर्थ। संयुक्त रहने, संयुक्त प्रतीत होने से वस्तुओं के गुणों में अनक परिवर्त्तन देखे जा सकते हैं, जैसे जस्ता और ताँबा संयुक्त होने पर पीतल बनती है। पर सूक्ष्मभाव से देखने पर जस्ता और ताँबा स्वरूप में ही रहते हैं। उसी प्रकार द्रष्टा और दृश्य की संयुक्त प्रतीति होने पर द्रष्टा दृश्य के समान तथा दृश्य हो समान लक्षित होते हैं। वही 'में पन' और 'में पन' से उत्पन्न प्रयंच है।

संक्षेप से संयोग की युक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार है:— देशिक संयोग — निकटस्थ देश में अवस्थान । यह स्पष्ट है।

कालिक संयोग—काल = क्षिणप्रवाह । एक साथ दो क्षिण नहीं रहते अतः अविरल क्षिण में एकत्र अवस्थितिरूप कालिक संयोग नहीं हो सकता है । कालिक संयोग का उदाहरण शान्त, उदित तथा अनागत इन तीन प्रकार के धर्मों का एक समय में अवस्थान है जिसे हमें सोचना ही पड़ता है, अर्थात् हम कहते हैं, अतीत और अनागत 'हैं' अतः वंत्तेमान, अतीत और अनागत अविरल भाव से हैं, इस प्रकार सोचना पड़ता है । अतएव कालिक संयोग त्रिविध धर्म के समाहार-रूप धर्मों में ही उपलब्ध होता है ।

द्रष्टा श्रौर दृश्य का संयोग श्रदेशकालिक है श्रर्थात् न तो निकटस्थ श्रवस्थान है श्रौर न धर्म का समाहार, क्योंकि द्रष्टा का धर्म दृश्य नहीं है श्रौर दृश्य का धर्म द्रष्टा नहीं। वे पृथक् श्रसंकीर्ण सत्ता हैं। मैं पन में उनका संयोग देखा जाता है, क्योंकि 'मैं' का कुछ श्रंश द्रष्टा श्रौर कुछ ज्ञेय या दृश्य रूप म श्रनुभूत होता है। यह ठीक है कि यह मैंपन के ज्ञान के समय ही नहीं होता, पीछे हम इसका श्रवधारण कर सकते हैं। योग्यता विशेष,

श्रयात् एक का दृष्टत्व ग्रौर अन्य का दृश्यत्व ऐसे स्वभाव से ही, उस प्रकार के संयोग की संभावना होती है।

श्रत्यंत पृथक् दो पदार्थों को एक मानना यहाँ विषय्यंय या श्रविद्या है, श्रतः यहीं संयोग का हेतु होता है। इस प्रकार विषय्यंय ज्ञान संस्कार प्रत्ययक्रम से श्रनादि होने के कारण इस संयोग को भी श्रनादि कहना पड़ता है। द्रष्टा कहने से दृश्य श्रौर दृश्य कहने से द्रष्टा दोनों की ऐसी योग्यता श्रन्थोन्याश्रित चिन्तन—श्रनिवार्य है। यह योग्यता विशेष ही संयोग है।

१७। (२) 'ग्रन्यस्वरूप में दृश्य प्रतिलब्धात्मक' इस ग्रैश की द्विविध व्याख्या हो सकती हैं। मिश्र ग्रीर भिक्ष दोनों ने भिन्न भिन्न व्याख्या मानी हैं। प्रथम व्याख्या है—ग्रन्यस्वरूप में ग्रर्थात् चैतन्य से भिन्न स्वरूप में या जड़स्वरूप में प्रतिलब्ध (ग्रनुव्यवसित) होना ही दृश्य की ग्रात्मा या स्वरूप है। चित् तथा जड़ इन दोनों की जो प्रतिलब्ध होती है, वह सत्य है। चित् स्वंप्रकाश ग्रीर दृश्य जड़ है। इस प्रकार का निश्चय-बोध होता है। ग्रतः शुद्ध नहीं, स्वप्रकाश नहीं, चिद्रूप बोधमात्र नहीं, पर चित् से भिन्न 'जड़ है' ऐसा बोध भी होता है। इस दृष्टि से यह व्याख्या सत्य है।

हितीय व्याख्या है—दृश्य अन्यस्वरूप द्वारा अर्थात् निज से भिन्न चैतन्यस्वरूप द्वारा प्रतिलब्ध होता है। वस्तुतः दृश्य अप्रकाशितस्वरूप है। चित् संयोग से वह प्रकाशित होता है। वह प्रकीश चैतन्य का उपमाविशेष मात्र है, इसिलये दृश्य चैतन्यस्वरूप द्वारा प्रति-लब्धात्मक है।

इसे भलीभाँति समभना ग्रावश्यक है। सूर्य के ऊपर कोई ग्रस्वच्छ द्रव्य उसे पूर्णतया न ढँके रहे तो वह कृष्णवर्ण श्राकारिवशेष-सा दिखाई देता है, वस्तुतः उसके कारण सूर्य का केवल कुछ ग्रंश दिखाई नहीं पड़ता है । मान लो यदि यह ग्राच्छादक वस्तु चौकोर है तो कहना पड़ेगा, सूर्य में एक चौकोर ग्रंश नहीं दीखता। वस्तुतः इस चौकोर वस्तु का ज्ञान सूर्यं की उपना या सूर्य-रूप द्वारा ही हो सकता है। द्रष्टा ग्रीर दृश्य के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार है। दृश्य को जानना, का अर्थ द्रष्टा को भलीभाँति न जानना। सोचो कि, मैंने नीलवर्गा को समका यह एक दृश्य की प्रतिलिब्धि है। नील तैजस परमाणु का प्रचय विशेष है; परमाणु में नीलत्व नहीं है; नीलत्व की प्रतीति उस प्रचय से होती है। विक्षेप संस्कार-वश बहुत, से परमाणुत्रों को प्रचितभाव से ग्रहण करना ही नीलत्व का स्वरूप है। रूप-पर-माणु नीलादि-विशेषशून्य रूपमात्र है । उसका ज्ञान इन्द्रियगत स्रभिमान का विकार या कियाविशेषमात्र है । वास्तव में ग्रभिमान की किया का ग्रर्थ है 'मैं परिग्णामशील हूँ' इस प्रकार का भाव। परिगाम का अर्थ है पूर्व अवस्था का लय तथा पर अवस्था का उदय, इस प्रकार की भाव-धारा । परिग्णाम का सूक्ष्मतम•ग्रधिकरग्ण क्षग्ण है । ग्रतः स्वरूपतः नीलज्ञान क्षग्रवाह में उदीयमान ग्रीर लीयमान मैंपन मात्र है (ग्रवस्य ही साधारग्रा ग्रवस्था में वह लय लक्षित नहीं होता है) । मैंपन के लयकाल (श्रर्थात् चित्तलय) में द्रष्टा की स्वरूपिस्थिति होती है श्रीर उदयकाल में द्रष्टा का दृश्यसारूप्य होता है। ग्रतः दोनों चित्तलयों के (द्रष्टा की स्वरूपस्थिति के) बीच में जो द्रब्टा की स्वरूप में ग्रस्थिति का बोध या स्वरूप का भ्रबोध भ्रर्थात् विकृत बोध है, वहीं क्षणावच्छन्न विषयज्ञान है। उसका प्रचयभाव ही नीलादिज्ञान होता है। इस प्रकार से जान पड़ता है कि नीलादि विषयज्ञान या दृश्यवीध द्रष्टा की प्रकार- विशेष से न जानना मात्र है। द्रष्टा द्वारा मूलतः ग्रहम्त्व का ही प्रकाश होता है। नीलज्ञान ग्रादि उस मैंपन के उपाधिभूत हैं। उस रूप में वे भी द्रष्टा के स्वबोध द्वारा ही प्रकाशित होते हैं।

इसे और भी विशद रूप में कहा जाता है। 'मैं नील जान रहा हूँ' इस प्रकार के विषयज्ञान में द्रष्टा भी अन्तर्गत रहता है (''मैं जान रहा हूँ यह भी मैं जागता हूँ" इस प्रकार का भाव ही दृष्ट विषयक बुद्धि है)। नील ज्ञान बहुत सूक्ष्म चित्तिक्रिया की समध्टि है। यह प्रत्येक किया लय और उदय-धर्मा है। वस्तुतः बहु-क्रिया का अर्थ है उदीयमान तथा लीयमान किया का प्रवाहमात्र। उस प्रवाह में प्रत्येक लय है द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति (१।३ सूत्र देखिये), और उदय है उसका अभाव। अतः दोनों लयों का मध्यस्थ भाव है स्वस्वरूप का अबोध या स्वरूप में अस्थिति का बोधमात्र। वही दृष्य स्वरूप है। पूर्वोवत सूर्य की उपमा में जिस प्रकार सूर्य्य के प्रकाश से आच्छादक द्रव्य की अवधि प्रकाशित होती है, क्षणाविद्यन्त प्रत्यय समूह भी उसी प्रकार स्वबोध की उपमा में प्रकाशित होते हैं। अत-एव दृश्य अन्य स्वरूप या पुरुषस्वरूप द्वारा प्रतिलब्ध भावस्वरूप हुआ।

ये दोनों व्याख्या परस्पर स्रविरुद्ध होने के कारण विभिन्न दिशात्मक सत्य हैं। द्रष्टा की लक्षरण व्याख्या में यह स्रौर भी स्पष्ट होगा।

१७। (३) दृष्य स्वतंत्र होने पर भी परार्थता के कारण परतंत्र है। दूश्य का मूल रूप प्रव्यक्त है। दृष्टा द्वारा उपदृष्ट न होने पर भी दृश्य ग्रव्यक्त रूप में रहता है। परन्तु दृश्य स्विनष्ठ परिणाम धर्म द्वारा परिणित हो जाता है। ग्रतः वह स्वतंत्र भाव पदार्थ है, किन्तु दृष्ट-विषय होने के कारण परार्थ या द्रष्टा का ग्रर्थ (विषय) है। वस्तुतः व्यक्त दृश्य भाव हैं भोग ग्रथित् इष्टानिष्ट रूप ग्रनुभाव्य विषय, ग्रथवा ग्रपवर्ग ग्रथित् विवेकरूप विषय। उसके ग्रतिरिक्त (पुरुष-विषय के सिवाय) दृश्य के दृश्यत्व-भाव का ग्रन्य कोई ग्रथं नहीं है। इस दृष्टि से ही दृश्य परतंत्र है। ठीक उसी प्रकार जैसे गवादि स्वतंत्र होने पर भी मनुष्य के भोग्य या ग्रधीन होने के कारण परतंत्र हैं।

१७। (४) प्रकाशशील भाव सत्त्व होता है। जिस भाव में प्रकाश गुरुग का आधिक्य और किया तथा स्थितिरूप रजस् एवं तमोगुरा की अल्पता है वही सात्त्विक भाव होता
है। सात्त्विक भाव मात्र ही सुखकर या इष्ट है, क्योंकि, किया की आपेक्षिक अल्पता और
प्रकाश की अधिकता ही सुखकर भाव का स्वरूप होता है। अतिकिया के विद्यम में या
सहज किया का अतिक्रम न करने पर जनके साथ ही जो बोध होता है वही सुखकर है;
यह सभी का अनुभव है। सहज किया का अर्थ है जितनी किया करने में समस्त इन्द्रिय
अभ्यस्त हैं उतनी किया। इस किया द्वारा जड़ता हटने पर जो बोध होता है वही सुख का
स्वरूप होता है। स्फुट बोध तथा अपेक्षाकृत अल्प किया नहीं होने से सुखकर अनुभव
नहीं होता। सुखदु:खादि या सात्त्विकादि भाव आपेक्षिक हैं। अतः पहले या पीछे के बोध
और किया से स्फुटतर बोध और अल्पतर किया होने से ही पहले या पीछे की अवस्था की
अपेक्षा यह अवस्था सुखकर ज्ञात होती है। कायिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के सुख का
ही यह नियम है। देह में हाथ फिराने से जब तक सहज किया अतिकान्त नहीं होती तभी
तक सुख का बोध होता है, अन्यथा पीड़ा होने लगती है। शरीर के स्वाच्छन्द्य-बोध का
अर्थ है सहज किया-जितत बोध। आगंतुक कारग से अत्यधिक किया (Over stimulation)

होने पर ही पीड़ा का बोध होता है। श्राकाङ्क्षारूप मानस-िकया सहज होने पर सुख होता है, अत्यिविक होने पर दुःख होता है। इण्टप्राप्ति होने पर श्राकाङ्क्षा की निवृत्ति (मन की अितिकिया का ह्रास) होने से भी सुख होता है। मोह या सुख-दुःख-विवेक-हीन अवस्था में किया रुद्ध या अल्प होती है, किन्तु स्फुट बोध नहीं रहता। इसकी अपेक्षा सुख में बोध स्फुटतर होता है। ग्रातएव स्थिरतर प्रकाश-शील भाव (या सत्त्व) सुख का अविनाभावी होता है। श्रीर कियाशील भाव या रज दुःख का (कायिक या मानस) श्रावनाभावी होता है। श्रीर कियाशील भाव या रज दुःख को (कायिक या मानस) श्रावनाभावी होता है। रज से सत्त्व के विष्कृत होने पर ही दुःख बोध होता है। श्रतएव भाष्यकार ने सत्त्व को तप्य एवं रज को तापक कहा है। गुगातीत पुरुष तप्य नहीं होते। वे ताप श्रीर श्रताप के निर्वकार साक्षी या ब्रष्टामात्र हैं। सत्त्व के तप्त या कियाधक्य द्वारा विष्कृत होने पर उसका साक्षी पुरुष भी अनुतप्त सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार सत्त्व की प्रबलता से आनन्दमय-सा प्रतीत होता है। किन्तु उस प्रकार विकृतवत् होना वास्तिवक नहीं है। वह श्रारोपित धर्म होता है। वृत्ति का साक्षित्व ही पुरुष का दिशत-विषयत्व होता है। विकार या अवस्थांतर होता हैं। वृत्ति का साक्षित्व ही पुरुष का दिशत-विषयत्व होता है।

भाष्यम्—दृश्यस्वरूपमुच्यते—

प्रकाशिक्रयास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥ १८ ॥

प्रकाशशीलं सत्त्वं, क्रियाशीलं रजः, स्थितिशीलं तम इत्येते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः संयोगविभागधर्माण इतरेतरोपाश्रयेणोपाज्जितमूर्त्तयः परस्पराङ्गाङ्गित्वेऽप्यसिम्भन्नशिक्तप्रविभागास्तुल्यजातीयातुल्यजातीयशिक्तभेदानुपातिनः प्रधानवेलायामुपदिश्वतसिन्नधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णीतानुमितास्तिताः पुरुषार्थकर्त्तव्यत्या
प्रयुक्तसामर्थ्याः सिन्निधिमात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमिणकल्पाः प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्य वृत्तिमन्
वर्त्तमानाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति, एतद्दृश्यमित्पुच्यते । तदेतद्दृश्यं भूतेन्द्रयात्मकं भूतभावेन
पृथिव्यक्षदिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते, तथेन्द्रियभावेन श्रोजादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति ।
तत्तु नाप्रयोजनमपितुप्रयोजनमुररोक्टत्य प्रवर्त्तत इति श्रोगापवर्गार्थं हि तददृश्यं पुरुषस्येति ।
तत्रे ब्हानिष्टगुणस्वरूपावधारणमिवभागापन्नं भोगः, भोक्तुः स्वरूपावधारणमपवर्गं इति द्वयोरितरिक्तमन्यदृश्नं नास्ति, तथा चोक्तम् 'ग्रयन्तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्त्तृ षु प्रकर्त्तरि च पुरुषे
तुल्यानुल्यजातीये चतुर्थे तत्कियासाक्षिणि उपनीयमानान्सर्वभावानुपपन्नाननुपश्यन्न दर्शनमन्यच्छञ्चत' इति ।

तावेतौ भोगापवर्गो बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वर्त्तमानौ कथं पुरुषे ब्यपिदश्येते इति, यथा विजयः पराजयो वा योद्धृषु वर्त्तमानः स्वामिनि व्यपिदश्येते स हि तस्य फलस्य भोक्तेति । एवं वन्धमोक्षौ बुद्धावेव वर्त्तमानौ पुरुषे व्यपिदश्येते स हि तत्फलस्य भोक्तोति । बुद्धेरेव पुरुषार्थाऽपिरसमाध्तिर्वन्धस्तदर्थावसायो मोक्ष इति । एतेन् ग्रहणधारणोहापोहतत्त्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्त्तमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसद्भावाः स हि तत्फलस्य भोक्तेति ।। १८ ।।

भाष्यानुवाद -- दृश्य का स्वरूप कहते हैं --

१८ । दृश्य प्रकार्श, िकया तथा स्थितिशील है, भूतेन्द्रियात्मक या भूत श्रीर इन्द्रिय इन दो प्रकारों से स्थित है श्रीर भोगापवर्गरूप विषयस्वरूप है ।

सत्त्व प्रकाशशील रजस्, कियाशील और तमस् स्थितिशील है। ये सब गुगा परस्पर उपरक्तप्रविभाग, संयोगविभागधर्म युक्त हैं और अन्योन्याश्रय द्वारा पृथ्वी आदि मूर्त्ति उत्पादन करते हैं; परस्पर में अंगांगिभाव रहने से भी इनका शक्ति-प्रविभाग असिम्मश्र है, ये तुल्य तथा अतुल्यजातीय शक्तिभेद के अनुपाती और अपने अपने प्राधान्य काल में कार्यो-त्यादन में उद्भूत वृत्ति (२) होते हैं,—

गुग्तत्व में भी ( अप्राधान्य काल में भी ) व्यापारमात्र द्वारा प्रधानान्तर्गतभाव से उनका ग्रस्तित्व ग्रनुमित होता है (३), पुरुषार्थकर्त्तव्यता द्वारा वे (कार्य उत्पादन करने की) सामर्थ्य से युक्त होने के कारए। अयस्कान्त मिए। की भाँति सिन्निधिमात्रोपकारी होते हैं (४) । ग्रौर वे प्रत्यय के बिना (धर्माधर्मादि हेतु या प्रयोजक के बिना) एकतम (प्रधान) की वृत्ति का ग्रनुवर्त्तन करते हैं (५) । इस प्रकार के गुरा सम्पूर्ण प्रधान शब्द वाच्य हैं । इनको ही दृश्य कहा जाता है। यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मक है, प्रर्थात् ये गुएा जैसे भूतभाव या पृथिव्यादि सुक्ष्म स्थूलरूप में परिरात होते हैं, वैसे ही इन्द्रियभाव या श्रोत्रादि सुक्ष्म-स्थूल इन्द्रियरूप में परिरात होते हैं (६) । यह (दृश्य) बिना प्रयोजन के प्रवित्तित नद्गीं होता है, भ्रिपितु प्रयोजन-(पुरुषार्थ-) वश ही प्रवित्तित होता है। श्रतः यह दृश्य पदार्थ पुरुष के भोगा-पवर्ग के लिए ही प्रवर्तित होता है। उनके (दृष्ट दृश्य के) एकतापन्न-भाव में इष्ट तथा म्रानिष्ट गुणों का स्वरूपावधारए। भोग होता है; ग्रौर भोक्ता का स्वरूपावधारए। ग्रपवर्ग होता है। इन दो के अतिरिक्त दूसरा दर्शन नहीं होता। कहा भी है 'तीनों गुर्गों के कर्त्ता होने पर भी (ग्रविवेकी व्यक्ति) श्रकर्त्ता, तुल्यातुल्यजातीय, गुराकिया-साक्षी जो चतुर्थ **षुरुष है उसमें उपनीयमान (बृद्धि द्वारा सम**र्प्यमारा) समस्त धर्म को उपपन्न (सांसिद्धिक) जानकर ग्रीर भ्रन्य दर्शन (चैतन्य) है इस प्रकार की ग्राशंका नहीं करते हैं' (पंच-शिखाचार्यं)।

ये भोगापवर्ग बुद्धि-कृत हैं, बुद्धि में ही वर्त्तमान हैं; ग्रतः वे पुरुष में व्यपदिष्ट किस प्रकार होते हैं ? जैसे युद्ध में जय तथा पराजय सैनिकों में वर्त्तमान होने पर भी सेनापित राजा में व्यपदिष्ट होता है ग्रौर वे ही उस फल के भोक्ता होते हैं, वैसे ही बंध ग्रौर मोक्ष-बुद्धि में वर्त्तमान रहकर भी पुरुष में व्यपदिष्ट होते हैं, ग्रौर पुरुष ही उस फल के भोक्ता होते हैं। पुरुषार्थ की (७) ग्रपित्समाप्ति ही बुद्धि का बन्ध है ग्रौर तदर्थसमाप्ति मोक्ष। इस प्रकार ग्रहण (जानना), धारण (धृति), ऊह (मन में उठाना ग्रधित् स्मृतिगत विषय का ऊहन), ग्रपोह (चिन्तन द्वारा कुछ विषयों का निराकरण), तत्त्वज्ञान (ग्रपोहपूर्वक कुछ विषयों का ग्रवधारण) ग्रौर ग्रभिनिवेश (तत्त्वज्ञानपूर्वक तदाकारत्मभाव) ये सब गुण बुद्धि में वर्त्तमान होने पर भी पुरुष में ग्रध्यारोपित होते हैं ग्रौर पुरुष उस फल का भोक्ता होता है। (१।६ (१) देखिए।)

टीका—१८ (१) प्रकाशशील = जाननशील या बोध्य होने योग्य । क्रियाशील = परिवर्त्तनशील । स्थितिशील = प्रकाश तथा क्रिया का रोधनशील । सब प्रकार के ज्ञान तथा क्रिया, प्रकाश के उदाहरए। हैं । सब प्रकार के क्रिया-कर्म, क्रिया के उदाहरए। हैं । सब प्रकार

के संस्कार तथा धार्य भाव, स्थिति के उदाहरण हैं। सत्त्वादि का परिणाम द्विविध है—
भूत और इन्द्रिय ग्रर्थात् व्यवसेय ग्रीर व्यवसायरूप । व्यवसाय = जानन, किया ग्रीर
धारण । व्यवसेय = ज्ञेय, कार्य ग्रीर धार्य । ज्ञान कार्य ग्रादि वस्तुतः सत्त्व-रज-तम की मिली
हुई वृत्ति हैं; ग्रतः उनमें से प्रत्येक में प्रकाश, किया ग्रीर स्थिति प्राप्त होती है । उदाहरणार्थ वृक्षज्ञान लीजिए, वृक्ष का ज्ञान या बोधांश ही प्रकाश है, जिस कियाविशेष द्वारा
वृक्षज्ञान उत्पन्न होता है वह उस ज्ञान में लगी हुई किया है ग्रीर ज्ञान की जो । शिक्तग्रवस्था है—जो उदिक्त होकर ज्ञानस्वरूप होती है वही उसके ग्रन्तगंत धृति या स्थित
है । फलतः ग्रन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मोन्द्रिय ग्रीर प्राण—इन सब करणों में जो बोध प्राप्त
होता है वही प्रकाश है; जो ग्रवस्थान्तरता मिलती है वह किया है; तथा किया में जो शिक्तरूप
पूर्व ग्रीर पर जड़ावस्था ( Stored energy ) प्राप्त होती है वही स्थिति है । यही व्यवसाय
रूप करण का प्रकाश, किया ग्रीर स्थित हैं व्यवसेयरूप विषय में प्रकाश्य (रूपरसादि),
कार्य या प्रचालनयोग्यता ग्रीर जाड्य या प्रकाश्य तथा कार्य की रुद्धावस्था, ये तीन
प्रकार के व्यवसेय रूप—प्रकाश, किया तथा स्थित गुण्—-मिलते हैं।

वस्तुतः प्रकाश, किया ग्रीर स्थिति को छोड़ कर ग्राह्य ग्रीर ग्रहण का ग्रर्थात् वाह्य जगत् श्रीर ग्रन्त जंगत् का ग्रन्थ कोई तत्त्व नहीं जाना जाता या कुछ जानने योग्य नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि को देखने पर सर्वत्र ही प्रकाश, क्रिया ग्रीर स्थिति ये तीन गुण ही दिखाई देते हैं। वाह्य जगत् शब्दादि पाँच गुणों द्वारा ज्ञात होता है। शब्दादि में बोध या प्रकाश है; बोध का कारण क्रिया है; एवं उस किया का कारण शक्ति है। व्यावहारिक घटादि भी विशेष विशेष शब्दादि रूप प्रकाशगुण, क्रियाधमं काठिन्यादि जाड्य धर्म की समष्टि के ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं हैं। चित्त में भी इसी प्रकार प्रख्या, प्रवृत्ति ग्रीर स्थितिरूप प्रकाश, क्रिया ग्रीर स्थिति ये तीन गुण ही देखे जाते हैं।

इस प्रकार यह निश्चित हुन्ना कि वाह्य तथा ग्रान्तर जगत् में मूलतः प्रकाश, किया ग्रीर स्थिति ये तीन मौलिक गुरा ही हैं। जिसका शील या स्वभाव केवल प्रकाश है वह सत्त्व है। सत्त्व का ग्रथं है द्रव्य या 'ग्रस्ति इति' रूप से ज्ञायमान भाव। प्रकाशित या बुद्ध होने पर वही विषय सत् कहा जाता है। ग्रतः प्रकाशशील भाव का नाम सत्त्व है। कियाशील भाव रजस् है। रजस् या धूलि जिस प्रकार धूसरित या मिलन कर देती है उसी प्रकार सक्त्व को मिलन या विष्लुत कर देने के कुाररा कियाशील भाव का नाम रजस् होता है। किया द्वारा ग्रवस्थान्तर होने के काररा सत्त्व (या स्थिर सत्ता) ग्रसत् के समान या ग्रवस्थान्तरित या लयोदयशील होता है। इसी काररा किया सत्त्व को विष्लवकारी होती है। स्थितिशील भाव ही तम है। यह तम या ग्रँधेरे के समान स्वगतभेदशून्य, ग्रलक्ष्य-वर्ष ग्रावृत ग्रवस्था में रहती है ग्रतः उसका नाम तम होता है।

श्रतः प्रकाशशील सत्त्व, क्रियाशील रज श्रौर स्थितिशील तम ये तीनों भाव बाह्य तथा श्रान्तर जगत् के मूल तत्त्व हो जाते हैं। उनसे श्रितिरिक्त श्रौर कोई मूल जेय नहीं है। जो भी जो कुछ भी कहे, सभी इन त्रिगुएों के श्रन्तर्गत ही होगा।

दृश्य का श्रर्थ है दृष्ट-प्रकाश्य वा पुरुष-प्रकाश्य श्रर्थात् पुरुष के योग से जो व्यक्त ह्योने योग्य है वही दृश्य कहलाता है, फलतः ज्ञाता के या द्रष्टा के संयोग से जो व्यक्त होता है, नहीं तो जो श्रव्यक्त रह जाता है वही दृश्य होता है। भूत श्रीर इन्द्रिय श्रर्थात् ग्राह्य श्रीर ग्रहणा ये द्विविध पदार्थ ही दृश्य की व्यवस्थिति हैं, इनके सिवाय और कुछ व्यक्त दृश्य नहीं है। भूत श्रीर इन्द्रिय त्रिगुणात्मक है ग्रतः त्रिगुण ही मूल दृश्य है। दृश्य तथा ग्राह्य में भेद है। दृश्य का ग्रर्थ है पुरुष-प्रकाश्य, ग्राह्य का ग्रर्थ है इन्द्रिय-ग्राह्य।

द्रष्टा का अर्थ ढिविध है। अर्थात् समस्त दृश्य ढिविध हैं, अर्थस्वरूप या विषय-स्वरूप।
"भोग तथा अपवर्ग का वही अर्थ होता है। दृश्य भोग्य-स्वरूप अथवा अ-भोग्य अर्थात् अपवर्गस्वरूप होता है। भोग का अर्थ है इष्ट या अतिष्टरूप से दृश्य की उपलब्धि। दृश्य की उपलब्धि
का अर्थ है द्रष्टा तथा दृश्य का अविशेष प्रत्यय या अविवेक। अपवर्ग का अर्थ है द्रष्टा के
स्वरूप की उपलब्धि, अर्थात् प्रकृत में दृश्य नहीं हैं अथवा द्रष्टा दृश्य से पृथक् है, इस प्रकार
का विवेकज्ञान। इस ज्ञान के पश्चात् और अर्थता नहीं रहने के कारण उसका नाम अपवर्ग
या चरम फल की प्राप्ति कहाती है। अपवर्ग होगे पर दृश्य निवृत्त हो जाता है।

म्रतएव सूत्रकार ने दृश्य का जो लक्षरा किया है, वह गंभीर म्रनवद्य तथा सम्यक्-सत्य-दर्शन-प्रतिष्ठ होता है।

१८। (२) परस्परोपरक्त-प्रविभाग = गुणों का प्रविभाग या निज निज स्वरूपों का परस्पर द्वारा उपरक्त या अनुरंजित होना । सब गुणा सदा ही विकारव्यक्ति-भाव से (जैसे रूप, रस, घट, पट इत्यादि ) ज्ञायमान होते हैं। हर व्यक्ति में ही त्रिगुण मिश्रित है । उसका विक्लेषण कर देखने से एक और सत्त्व, एक और तमस् और बीच में रजस् मिलता है । सत्त्व बोलने से रजस् और तमस् रहेंगे ही । तजस् तथा तमस् के विषय में भी उसी प्रकार समभता चाहिए ।

ग्रतः गुरा समूह ग्रापस में उपरक्त हैं। प्रकाश सदा ही किया तथा स्थिति द्वारा उपरक्त है। किया ग्रीर स्थिति भी वैसी होती हैं। उदाहररा यथा—-शब्द ज्ञान, उसमें जो शब्द बोध है वह कम्पन ग्रीर जड़ता द्वारा उपरंजित रहता है। ग्रतएव सत्त्व, रज ग्रीर तम—इस प्रकार का प्रविभाग करने पर प्रत्येक गुरा ग्रन्थ दोनों से उपरंजित रहता है।

संयोगिवभाग-धर्मा = पुरुष के साथ संयोग तथा वियोग, स्वभावयुक्त । यह मिश्र जी का मत है। भिक्षु जी कहते हैं 'परस्पर संयोग-विभाग-स्वभावयुक्त ।' समस्त गुरा संयुक्त रहने से भी उनका विभाग या प्रभेद है। ऐसा ग्रर्थ करने पर ही भिक्षु जी की व्याख्या संगत होती है, नहीं तो गुणों का परस्पर वियोग कभी कल्पनीय नहीं होता है।

श्रन्योन्याश्रय द्वारा उत्पादित मूर्ति = त्रिगुगात्मक द्रव्य । सत्व श्रादि समस्त द्रव्य प्रस्पर सहकारि-भाव से सृष्टि करते हैं । श्रयीत् सात्त्विक भाव में राजस श्रीर तामस भाव भी सहकारी रहते हैं । केवल सत्त्वमय, केवल रजीमय वा केवल तमोनय कोई भाव नहीं रहता । सर्वत्र ही एक की प्रधानता तथा ग्रन्य दोनों की सहकारिता रहती है ।

जिस प्रकार लाल, काले घौर श्वेत सूतों से बनी रस्सी में ये तीनों सूत ग्रंगांगिभाव से ग्राँर परस्पर सहकारि-भाव से रहने पर भी ग्रापस में ग्रसंकी एं रहते हैं ग्र्यात् श्वेत श्वेत ही रहता है, काला काला ही तथा लाल लाल ही। त्रिगुएा भी इस प्रकार ग्रसंभिश्र-शक्ति-प्रविभाग हैं, ग्रर्थात् प्रकाशशिक्त, िक्या शक्ति ग्रौर स्थितिशक्ति सदा स्वरूपस्थ ही रहती हैं, कभी ग्रपने ग्रपने स्वरूप से नहीं हटती। प्रत्येक की शक्ति ग्रसंभिन्न है, ग्रन्य द्वारा संभिन्न वा मिश्रित नहीं है।

प्रकाश म्रादि सब गुरा परस्पर मसंभिन्न होने पर भी म्रापस म सहकारी होते हैं।

श्रतएव कहते हैं कि 'गुएग समूह तुल्य तथा अनुल्य जातीय शक्ति भेद के अनुपाती हैं।' तुल्य जातीय शक्ति = सात्त्विक द्रव्य की उपादान सत्त्वशक्ति। सत्त्वशक्ति के नाना भेदों से नाना प्रकार के सात्त्विक भाव होते हैं। सत्त्व की राजसी और तामसी शक्ति अनुल्यजातीय है। रजस् तथा तमस् की सात्विकी शक्ति भी इसी प्रकार है। सात्त्विकी शक्ति, राजसी शक्ति, तथा तामसी शक्ति के असंख्य भेदों से असंख्य-भाव उत्पन्न होते हैं। जिस भाव की जो शक्ति, प्रधान उपादान है वह ( अर्थात् तुल्य जातीय शक्ति ) उस भाव में स्फुटरूप से समन्विता या अनुपातिनी होगी। परंतु अन्य अनुल्यजातीय शक्ति भी उस भाव की सहकारि-शक्ति रूप से अनुपातिनी या उपादानभूता होती है। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति में जो भी गुएग प्रधान क्यों न हो, अन्य दोनों गुएग उस प्रधान गुएग के सहकारी भाव से रहते हैं। जैसे दिव्य शरीर = सात्त्विकी शक्ति का कार्य है, परन्तु इसमें राजसी और तामसी शक्ति सहकारि-रूप से अनुपातिनी रहती है।

प्रधान-वेला में उपदिशत-सिन्नधान—अपनी अपनी प्रधानता के समय कार्योत्पादन में उद्भूत-वृत्ति । प्रधान-वेला में = अपनी प्रधानता के समय उपदिशत-सिन्नधान = सान्निध्य उपदिशत करते हैं अर्थात् यद्यपि गुरा समूह स्थलिवशेष में सहकारी रहते हैं, तथापि जब उनके प्राधान्य का समय आ जाता है उस समय वे अपने कार्य पैदा करते हैं । राजा की मौत के पश्चात् कुसे सिन्नहित राजपुत्र शीघ्र राजा बन जाते हैं, उदाहररागर्थ—जाग्रत सात्त्विक अवस्था-विशेष में रज और तम सहकारी रहते हैं । किन्तु वे सिन्नहित या मुखिया होकर रहते हैं, सत्त्व का प्राधान्य कम होते ही वे प्रधान होकर स्वप्न अथवा निद्रा-रूप अवस्था उद्भावित कर देते हैं । इसे ही कह चुके हैं कि प्राधान्य वेला में प्रधान होकर अपना सिन्नधानत्व दिखाते हैं ।

१८। (३) अप्रधान्य काल में भी (अर्थात् गुरात्व में भी) वे प्रधानता के अन्तर्गत भाव में रहते हैं यह व्यापारमात्र या सहकारिता द्वारा अनुभित होता है, जैसे शब्दज्ञान प्रकाश प्रधान या सात्त्विक होता है तथापि इसमें रज तथा तम अन्तर्गत हैं यह अनुभित होता है। शब्द में प्रत्यक्ष किया नहीं देखी जाती, परन्तु हम जानते हैं कि बिना कम्पन से शब्दज्ञान नहीं होता, अतः शब्दज्ञान के सहकारी कम्पन या किया हैं। इस प्रकार रजोगुरा सत्त्वप्रधान शब्दज्ञान में अनुभित होता है।

रैं । (४) पुरुषार्थ-कर्त्तव्यता इत्यादि । मोग तथा ग्रपवर्ग पुरुषसाक्षिक भाव हैं । पुरुष की साक्षिता नहीं रहने पर गुएा ग्रव्यक्त होते हैं । उनकी वृत्तियाँ ग्रीर कार्य नहीं रहते हैं । ग्रतः गुराों की कार्योत्पादक सामर्थ्य पुरुषसाक्षिता या पुरुषार्थता से ही होती है । जैसे पुरुष की साक्षितामात्र द्वारा सिन्निहित गुरा भोग तथा ग्रपवर्ग का साधन करते हैं, वैसे ही गुरा सिन्निधिमात्रोपकारी हैं । पुरुष का तथा गुरा का सिन्धान घट-पट सिन्धान के समान दैशिक सिन्निधान नहीं है, प्रत्युत केवल एक प्रत्यय की ग्रन्तर्गतता ही वह सिन्धान है । 'मैं चेतन हूँ' इस प्रत्यय में चैतन्य ग्रीर श्रचेतन कररावर्ग ग्रन्तर्गत रहते हैं, वही गुरा ग्रीर पुरुष का सान्निध्य है । (२।१७ (१) देखिये।)

श्रयस्कात-मिए जिस प्रकार- सिश्तिहित होने पर ही लौह-कर्षण कार्य करती है, लौह मैं प्रत्यक्षतः श्रनुप्रवेश नहीं करती, गूण समूह भी उसी प्रकार पुरुष में अनुप्रवेश न कर ाश्विध्य-वश ही पुरुष के उपकरण होकर उपकार करते हैं। समीप से कार्य करने को उपकार कहते हैं।

१८। (४) प्रत्ययव्यतिरेक इत्यादि। प्रत्यय = कारण; इस स्थल में जिस कारण से किसी गुण का प्राधान्य होता है वह कारण ही प्रत्यय है। जैसे विमें सात्त्विक परिणाम का प्रत्यय या निमित्त है। तीनों गुणों में जिन दो गुणों के प्रधान रूप से प्रादुर्भाव का हेतु या निमित्त नहीं रहता, वे तीसरे प्रधानभूत गुण की वृत्ति का अनुवर्त्तन करते हैं। जैसे धर्म द्वारा सात्त्विक देवत्वपरिणाम प्रादुर्भूत होने से रज और तम उस सात्त्विक देवत्वपरिणाम के उपयोगी राजस और तामस भाव (जैसे स्वर्गसुख की चेष्टा तथा उसमें मुग्ध रहना) को साधन कर सत्त्वरूप प्रधान की देवत्व-रूप वृत्ति का अनुवर्त्तन करते हैं।

इन गुराों का नाम प्रधान या प्रकृति होता है। किसी विकार का जो उपादान-काररा होता है वह प्रकृति है। मूला प्रकृति ही प्रधान है। गुराश्रय स्वरूप प्रकृति ग्रान्तर तथा वाह्य समस्त जगत् का उपादान काररा होती है।

इन सत्त्वादि तीन गुणों को जाने बिना सांख्ययोग या मोक्षविद्या नहीं समभी जा सकती। अतः इनका विवेचन और भी स्पष्टता के साथ किया गया है। समस्त अनातम पदार्थ के दो विभाग हो सकते हैं, प्रहर्ण और प्राह्म। उनमें समस्त ग्राह्म विषय, और समस्त ग्रह्ण इन्द्रिय हैं। प्रहर्ण से विषय का जिन या चालन अथवा धारण होता है। शब्दादि ज्ञेय विषय, वान्यादि कार्य विषय, और शरीरव्यूहादि धार्य विषय हैं। शर्ब्द विषय का विश्लेषण करने पर शब्द-ज्ञान-स्वरूप प्रकाशभाव, कम्पन-रूप किया-भाव, तथा कम्पन शक्ति रूप (Potential energy) स्थिति-भाव प्राप्त होते हैं। स्पर्शरूपादि के पक्ष में भी उसी प्रकार तीन भाव पाये जाते हैं।

वागादि कर्मेन्द्रिय के विषय में भी तीन भाव प्राप्त होते हैं। वागिन्द्रिय द्वारा उच्चारित शब्द वर्णादिरूप प्रकारविशेष में परिग्गत होता है श्रौर वही वाक्यरूप कार्यविषय है। उसमें भी प्रकाशादि तीन भाव वर्त्तमान हैं। तमः प्रधान विषय धार्य ।विषय में भी ऐसा ही जानिए।

करण समूह का विश्लेषण करने पर भी ये तीन ही भाव देखे जाते हैं। जैसे श्रवणे-न्द्रिय; इसका गुण है शब्द को जानना। इसमें शब्दरूप ज्ञान प्रकाशभाव होता है। कर्ण की किया, (Nervous impulse) जो बाह्य कम्पन से उद्रिक्त होती है, तथा कर्ण की अन्यान्य किया कर्ण-स्थित कियाभाव हैं। स्नायु तथा पेशी आदि में जो शक्तिभाव (energy) रहता है, वह सिकय हो कर ज्ञान में पिरिणत होता है, यही कर्णगत स्थितिभाव है। इसी प्रकार पाणि नामक कर्मेन्द्रिय का पेशी-त्वागादि में जो बोध (tactile sense, musculur sense इत्यादि) हैं वह उसमें रहने वाला प्रकाशभाव है, हाथ का संचालन उसका किया भाव है; अगैर स्नायुपेशीगत शक्ति हाथ का स्थिति भाव है।

ये वाह्य करण होते हैं। भ्रन्तः करण का विश्लेषण करने पर भी यह प्रकाश प्रधान प्रस्या, कियाप्रधान प्रवृत्ति और स्थितिप्रधान धारण भाव प्राप्त होते हैं। प्रत्येक वृत्ति का भी एक अंश प्रकाश, एक अंश स्थिति और एक अंश किया होती है।

इस प्रकार से जान पड़ता है कि ग्रान्तर तथा बाह्य समस्त पदार्थ ही प्रकाश, किया श्रौर स्थित इन तीन भावों का स्वरूप है। इसके ग्रतिरिक्त बाह्य तथा ग्रन्तर का ग्रौर कूर्छ

ज्ञेयभूत मूल उपादान नहीं है एवं हो भी नहीं सकता है। ग्रतः सत्त्व, रज ग्रौर तम जगतं के मूल उपादान हैं।

शक्ति के अतिरिक्त किया नहीं होती, किया के अतिरिक्त कोई बोध नहीं होता; वैसे ही बोध होने से पहले किया अवश्य रहती है और किया से पहिले शक्ति अवश्य रहती है। अतः प्रकाश, किया और स्थित परस्पर अविनाभाव संबन्ध से सम्बद्ध है। एक भाव रहने से अन्य दो भी रहते हैं। इनमें किसी एक भाव की प्रधानता रहने से उसी गुणानुसार पदार्थ का नाम होता है। यह नाम आपेक्षिकता को सूचित करता है, जैसे ज्ञान में प्रकाश-गुणा अधिक होने के कारणा ज्ञान को सात्त्विक कहा जाता है यह कमें की अपेक्षा से सात्त्विक होता है। किर ज्ञानों में भी कोई ज्ञान अन्य ज्ञान की अपेक्षा अधिक प्रकाशवान हो तो उसे उन ज्ञानों की अपेक्षा अधिक सात्त्विक कहा जाता है। किसी को सात्त्विक कहने से तद्वर्गीय राजस और तामस भी हैं, यह समक्षता चाहिये। सात्त्विक द्रव्य अन्य राजस और तामस द्रव्य की अपेक्षा अधिक सात्त्विक होता है। किसी को सात्त्विक कहने से तद्वर्गीय राजस और तामस के संबंध में भी ऐसा ही नियम है। अतएव सत्त्वादि गुणा, जाति तथा व्यक्ति प्रत्येक पदार्थ में वर्त्तमान है। केवल एक या दो जाति अथवा व्यक्ति रहने से तुलना का अभाव होने के कारणा अवश्य यह सात्त्विकादि पदार्थ है ऐसा वक्तव्य नहीं होगा कथवा तुलना के अयोग्य बहुत पदार्थ रहने पर भी वे सात्त्विकादि रूप से निर्णीत नहीं होंगे।

श्रतः जगत् वा समस्त विकारशील भाव-पदार्थं सात्त्विक, राजस वा तामस रूप से निर्णीत हो सकते हैं। वैकल्पिक जो श्रवास्तव जातिपदार्थं हैं, जो केवल एक या दो हैं वे सात्त्विकादि नहीं हो सकते। जैसे कि सत्ता = सत् का भाव; जो सत् है वही भाव है, श्रतएव सत्ता राहु के सिर के समान वैकल्पिक पदार्थ हुन्ना। वैसे ही भाव, श्रभाव इत्यादि पदार्थ भी वैकल्पिक हैं। घट-पट ग्रादि पदार्थ वास्तव में हैं, पर 'भाव' यह नाम-घटादि का साधारण नाम होता है। उस नाम से किसी श्रर्थं का बोध ही 'भाव' पदार्थं का ज्ञान होता है। किन्तु, चक्षु श्रादि द्वारा 'भाव' ज्ञात नहीं होता है, घट पट ग्रादि ज्ञात होते हैं। श्रतः भाव सात्त्विक हैं या राजस यह नहीं कहा जा सकता। जहाँ पर भाव द्रव्यवाचक होता है, वहाँ पर श्रवश्य ही वह गुरामय होगा।

फलतः काल्पनिक श्रवास्तिविक पदार्थं का कारण सत्त्वादि न होने पर भी हानि नहीं है, लेकिन सत्त्वादि गुण सभी विकारशील वास्तिविक पदार्थं के मूल कारण होते हैं। ये सब विषय समक्ते पर भाष्यकार के गुण संबंधी विशेषण वर्ग का ग्रर्थं सरलतया बोधगम्य होगा।

१८। (६) गुए समूह दृश्य के मूल रूप हैं। भूत और इन्द्रिय या करएावर्ग दृश्य के वैकारिक रूप हैं। दृश्य की प्रवृत्ति, जिसके फल से दृश्य की उपलब्धि होती है, द्विविध है। ग्रिथात् दृश्य का विषयभाव (ग्रर्थता) द्विविध है, यथा भोग तथा ग्रप्यवर्ग। गुए। समूह दृश्य के स्वरूप हैं, भूतेन्द्रिय दृश्य के विरूप (वा विकार रूप) हैं एवं ग्रर्थ या दृश्य की किया = द्रष्टा ग्रीर दृश्य के संबन्ध भाव है।

दृश्य की प्रवृत्ति द्विविध है—एक प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति, और एक निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति; जैसे विषयानुराग और ईश्वरानुसार। प्रथम का फल भोग या संसार है, द्वितीय का फल अपवर्ग या संसार-निवृत्ति।

मूर्ये माने द्रष्टा ग्रौर दृश्य का सम्बन्ध भाव। जब ग्रविद्यावश द्रष्टा ग्रौर दृश्य एक समान संबद्ध होते हैं, तभी उसका नाम भोग कहा जाता है। भोग दो प्रकार के होते हैं—इष्टविषयावधारएा ग्रौर श्रनिष्टविषयावधारएा। ग्र्यात् में सुखी हूँ एवं में दुखी हूँ इन दो प्रकारों से द्रष्टा ग्रौर दृश्य का ग्रभेद प्रत्यय होता है। 'में सुख दु:ख शून्य हूँ' इस प्रकार से विषय ग्रौर द्रष्टा का भेद-प्रत्यय ही ग्रपवर्ग होता है।

भोग एक प्रकार की उपलब्धि या ज्ञान है तथा ग्रपवर्ग भी एक प्रकार का ज्ञान है। पुरुष भोग तथा ग्रपवर्ग दोनों का भोक्ता है। भोग ग्रौर ग्रपवर्ग जब ज्ञानिविशेष होता है तब भोक्ता का श्रर्थ है ज्ञांता। वस्तुतः जिस प्रकार दृश्य के साथ द्रष्टा का सम्बन्ध भाव लक्ष्य करके दृश्य को ग्रथं कहा जाता है, उसी प्रकार उसी संबन्ध भाव को लक्ष्य करके द्रष्टा को भोक्ता कहा जाता है। विज्ञाता ग्रौर विज्ञेय पृथक् भाव होने के कारण विज्ञेय पदार्थ की विकृति से विज्ञाता विकृत नहीं होता। ग्रतएव द्रष्टा पुरुष, दृश्य-दर्शन का ग्रविकारो तथा ग्रविनाभावी हेतु होता है। दृश्य तद्र्शन का विकारी हेतु है। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यतें (गीता)। भाष्यकार ने जयपराजय की उपमा से भोक्ता की ग्रविकारिता तथा ग्रकर्तृता प्रदर्शित की हैं।

सुख-दुःख स्वयं अचेतन और बुद्धिधर्म हैं। करण वर्ग में अनुकूल कियाविशेष होने से उनका प्रकाश भाव ही सुख का स्वरूप होता है। यतः सुख अचेतन प्रकाशित कियाविशेष हुआ। 'में सुखी हूँ ' इस प्रकार चिद्रूप आत्मा के साथ सम्बन्ध भाव होने पर ही सुख सचेतन या चेतना- सा होता है। इसे ही भाष्यकार ने पहले 'पौरुषेय चित्त वृत्तिवोध' कहा है (१७)। चिद्रूप पुरुष-संबन्ध के बिना सुख अचेतन, अदृश्य और अव्यक्तस्वरूप होता है। अत्रुप्त सुख की व्यक्ति चेतन पुरुषसापेक्ष होती है। सुख दुःख आदि पुरुषभोग्य होते हैं। सुख-दुःख दि का पौरुष संवेदन रहने के कारण ही दुःख छोड़कर सुख की ओर और सुख-दुःख त्याग कर कैवल्य की ओर प्रवृत्ति होती है।

ग्राचार्य शंकर ने भी ग्रात्मा को भोक्ता नहीं कहा, वस्तुतः उन्होंने भोक्ता शब्द का प्रकृत ग्रथं हुदयंगम न कर सांख्यपक्ष पर दोषारोपए किया है। सांख्य में भोक्ता का ग्रथं है विज्ञाता-विशेष। शंकर ने ग्रात्मा का ग्रथं किया है 'भोक्ता की ग्रात्मा'। ग्रतः शंकर के श्रनुसार-ग्रात्मा 'विज्ञाता का विज्ञाता' है ग्रीर इस प्रकार एक ग्रालीक पदार्थ हो जाता है। ग्रतः पुरुष भोग तथा ग्रप्वर्ग का भोक्ता है। ग्रतः सांख्यीय दर्शन ही न्याय्य, गभ्भीर तथा श्रम्नवद्य है। गीता में भी ऐसा ही कहा है।

१८। (७) पुरुषार्थं की अपरिसमाप्ति का अर्थ है भोग का अनवसान एवं अपवर्ग की अप्राप्ति और उसकी परिसमाप्ति का अर्थ है भोग का अवसान एवं अपवर्ग की प्राप्ति । भोग का दार्शनिक नाम, बन्ध और अपवर्ग का मोक्ष है । अतः बन्ध तथा मोक्ष पुरुष में नहीं, परन्तु बुद्धि में ही रहते हैं; पुरुष में केवल द्रष्टृत्व है ।

बृद्धि या अन्तः करण के समस्त मौलिक कार्य भाष्यकार-द्वारा संग्रहीत है। ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, तत्त्वज्ञान तथा अभिनिवेश ये छः चित्त के मौलिक मिलित कार्य हैं।

ग्रहरण=ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा प्रार्ण-द्वारा किसी विषय का बोध, चित्तभाव का साक्षात् बोध ( अनुभव ) भी ग्रहरण होता है । ज्ञानेन्द्रिय-द्वारा नील-पीतादि बोध, कर्मेन्द्रिय द्वारा वागुच्चाररणादि का कौशल बोध, प्रार्णद्वारा पीड़ादि देहगत बोध तथा मन-द्वारा

सुखादि मनोभाव का जो बोध होता है, वह (ग्रर्थात्, स्मरण ज्ञानादि का समस्त बोध भी) ग्रहण होता है।

धारण-द्वारा समुदय अनुभूत विषय चित्त म विधृत होते हैं। समस्त संस्कार ही धारण कहाते हैं। धृत विषय के ग्रहण का नाम है स्मृति। स्मृति, ज्ञानवृत्ति विशेष है वह धारण नहीं है। मिश्र जी धारण का अर्थ स्मृति कहते हैं। परन्तु वह स्मृति अनुभव-विशेष नहीं, धारण-मात्र है। स्मृति के दोनों प्रकार के अर्थ ही होते हैं।

ऊह — धृत विषय का उत्तोलन ग्रर्थात् स्मरणार्थं चेष्टा । गृहीत विषय विधृत होता है, विधृत विषय को मन में उठाना ही ऊह है ।

श्रपोह—ऊहित विषयों में से किसी का त्याग एवं भ्रावश्यक विषयों का ग्रहणा।

तत्त्वज्ञान—अभिहित विषय की एक भावाधिकरएाता (एक भाव में बहुभाव अन्तर्गत हैं ऐसा समभना ) तत्त्व होता है। उसका ज्ञान तत्त्वज्ञान है। तत्त्वज्ञान लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों प्रकार का है। गोतत्त्व, धातुतत्त्व स्नादि लौकिक हैं, भूततत्त्व, तन्मात्रतत्त्व आदि पारमार्मिक हैं।

प्रभिनिवेश—तत्त्वज्ञान के पश्चात् प्रवृत्ति या निवृत्ति । ज्ञान के पश्चात् ज्ञेय पदार्थं की हैयता या उपादेयता के विषय में जो कर्त्तव्य का निश्चय है वही प्रभिनिवेश है ।

श्रन्तः करणा की चिन्तन प्रिक्तया इन छः भागों में विश्लिष्ट हो सकती है। जैसे—नील, पीत, मधुर, ग्रम्ल ग्रादि बहुत विषयों को चित्त ग्रहण करता है फिर वे चित्त में विश्वत होते हैं। ग्रनुव्यवसाय काल में वे नीलादि ऊहित होते हैं; पश्चात् नील मधुर ग्रादि विषय प्रपोहित हो रूप रस इत्यादि बहुतों में सावारण एक एक भाव पदार्थ का ग्रपोह होता है। रूप = नील पीत ग्रादि पदार्थ की एक भावाविकरणता ग्रथात् नील, पीतादि समस्त ग्रपोह रूप नामक एक पदार्थ के ग्रन्तर्गत है। रूप एक तत्त्व है; उसका ज्ञान तत्त्वज्ञान होता है। इस प्रिक्रया से तत्त्वज्ञान को जानकर रूप-पदार्थ को हेय वा उपादेय भाव से व्यवहार करना ग्रिभिनिवेश है। यह भूततत्त्वज्ञान संबन्धी उदाहरण है, साधारण तत्त्वज्ञान में या घट-पट ग्रादि विज्ञान में ऐसा ही समभना चाहिये। १।६ (१) देखिए।

एकाग्रादि समस्त व्युत्थित चित्त में ये सब रहते हैं श्रौर निरुद्ध चित्त में ये सब निरुद्ध होते हैं। लौकिक तथा पारमाथिक सभी विषयों में ग्रहण-धारणादि रहते हैं। ग्रहण व्यवसाय, धारण रुद्धव्यवसाय तथा ऊह, श्रपोह, तत्त्वज्ञान श्रौर श्रभिनिवेश श्रनुव्यवसाय होते हैं। तत्त्वसाक्षात्कार में जहाँ विचार नहीं रहता वहाँ वह व्यवसाय है।

ये व्यवसाय बुद्धि या अन्तः करणा के धर्म हैं। मिलन बुद्धि में द्रष्टा का और दृश्य का अभेद निश्चय होकर व्यवसाय चलता रहना ही अविद्या है; और प्रसन्न बुद्धि मद्रष्टा एवं दृश्य की भेद-ख्याति होकर व्यवसाय चलता रहना, विद्या है। अतएव व्यवसाय द्रष्टा में केवल आरोपित होता है, वह वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है। पुरुष केवल व्यवसाय का फल-भोक्ता या चित्त व्यापार का विज्ञाता है।

भाष्यम्—दृश्यानान्तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारभ्यते—-विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुगुणपर्वाणि ॥ १६॥

तत्राकाशवाय्वग्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणामिवशेषाणां विशेषाः। तथा श्रोत्रत्वक् वर्श्वाद्वाघ्राणानि बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मनः सर्वार्थित्रत्ये तान्यिस्मता लक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः। गुणानामेष षोडश को विशेष परिणामः। षड्अविशेषास्तद् यथा शब्द तन्मात्र स्पर्श तन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं च इत्येकद्वित्रि चतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दादयः पञ्चाविशेषाः षष्ठश्वान्वात्रेषाः पष्ठश्वान्वात्रेषाः पष्ठश्वान्ति । एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः। यत् तत्परमिवशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति, प्रतिसंसृष्यमानाश्च तस्मिन्नेत सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय यत्तिःसत्तासत्तं निः सदसद् निरसद् अव्यवत्मलिङ्गं प्रधानं तत्प्रतियन्तीति। एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामः, निः सत्ताऽसत्तञ्यालिङ्गपरिणाम इति। अलिङ्गावस्थायां न पुष्पार्थो हेतुः, नालिङ्गावस्थायामादौ पुष्पार्थेता कारणं भवतीति, नासो पुष्पार्थकृतेति नित्याख्यायते। त्रयाणान्त्ववस्थाविशेषामादौ पुष्पार्थेता कारणं भवति स चार्थो हेत निमित्तं कारणं भवतीत्यनित्याख्यायते।

गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । व्यक्तिभिरेवस्तीतानागतश्ययागमवतीभिगुँणान्वीयनीभि रुपजनापायधर्मका इव प्रत्यवभासन्ते, यथा देवदत्तो दरिद्वाति, कस्मात् ? यतोऽस्य म्त्रियन्ते गाव इति गवामेव मरणात्तस्य दरिद्वाणं, न स्वरूपहानादिति समः समाधिः । लिङ्गमात्रम् ग्रलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते क्रमानितवृत्तेः । तथा षड विशेषा लिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते । परिणामक्रमनियमात्तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते । तथा चोक्तं पुरस्तान्न विशेषेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्ति, इति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तर परिणामः, तेषान्तु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा
व्याख्यायिष्यन्ते ॥ १६ ॥

भाष्यानवाद—दृश्य-स्वरुप गुणों के स्वरुप तथा भेद के ग्रवधारणार्थ यह सूत्र ग्रारम्भ होता है—

१६ विशेष, ग्रविशेष, लिङ्गमात्र तथा ग्रलिङ्ग ये सब गुरापर्व हैं।

उनमें श्राकाश, वायु, श्रान्त, उदक् श्रौर भूमि ये भूत है; ये शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ग्रौर गन्धतन्मात्र इन सब श्रविशेषों के विशेष हैं (२)। इसी तरह श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा ग्रौर घ्राए। ये पांच वृद्धीन्द्रिय; वाक्, वािए, पाद, पायु ग्रौर उपस्थ ये पांच कमेंन्द्रिय तथा सर्वार्थ (उभयेन्द्रियार्थ) एकादश संख्यक मन, ये सब ग्रस्मितान्त्रक्षर ग्रविशेष के विशेष हैं। गुणों के ये षोडश विशेष परिएाम हैं। श्रविशेष (३) परिएाम ६ प्रकार के हैं; शब्द तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रसतन्मात्र ग्रौर गन्धतन्मात्र ये शब्दादितन्मात्र पञ्च ग्रविशेष हैं। ये कमानुसार एक, दो, तीन, चार ग्रौर पंच लक्षरा हैं। छठा श्रविशेष ग्रस्मिता (४) है। ये सत्तामात्र-ग्रात्मा महत् के छः ग्रविशेष परिएाम (४) होते हैं। इन ग्रविशेषों से परे लिङ्गमात्र महत्तत्त्व होता है, उस सत्तामात्र महदात्मा में वे (ग्रविवेषगए)) ग्रवस्थान कर विश्वद्धिकी चरम सीमा प्राप्त करते हैं; ग्रौर लीयमान

होकर उस सत्तामात्र महदात्मा म अवस्थान कर (अर्थात् तदात्मकत्व प्राप्त कर ) निः-सत्तासत्त, निःसदसत् निरसत्, अञ्यक्त अप्रौर अलिङ्ग जो प्रधान (प्रकृति ) है उसमें प्रलीन होते हैं (६)। सब अविशेषों का पूर्वोक्त परिग्णाम लिङ्गमात्र-परिग्णाम है और निःसत्ता-सत्त अलिङ्ग-परिग्णाम है। अलिङ्गावस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं है, (क्योंकि) पुरुषार्थता अलिङ्गावस्था का आदि कारग्ण नहीं हैं। अतः पुरुषार्थता उसका हेतु भी नहीं है और वह पुरुषार्थकृत नहीं है। फिर भी उसे नित्या कह जाता है (७)। त्रिविध विशेष अवस्थाओं (विशेष, अविशेष और लिङ्गमात्र) की आदि में पुरुषार्थता कारग्ण होती है। यह हेतु-भूत पुरुषार्थ निमित्त कारग्ण है, अतः उन (अवस्थात्रयको) अनित्य कहा जाता है।

सब सर्वधर्मानुपाती होते हैं, वे प्रत्यस्तिमत अथवा उपजात नहीं होते ( ८ ) ।
गुणान्वयी, आगमापायी एवं अतीत तथा अनागत व्यक्ति के (एक एक कार्य) द्वारा गुणान्वयी, आगमापायी एवं अतीत तथा अनागत व्यक्ति के (एक एक कार्य) द्वारा गुणान्वय मानो उत्पत्ति-विनाशशील के समान प्रत्यवभासित होते हैं। जैसे – देवदत्त की दुर्गित हो रही है, क्योंकि उसके गोसमूह मरे जा रहे हैं गोसमूह की मरना ही जिस प्रकार देवदत्त की दिरद्रता का कारण होता है, परन्तु स्वरूपहानि उसका कारण नहीं होता; गुणात्रय के संबन्ध में भी उसी प्रकार समाधान करना चाहिए। लिङ्गमात्र ( महत् ) अलिङ्ग का प्रत्यासन्न ( अव्यवहित कार्य) होता है। अलिङ्गावस्था में वह ( लिङ्गमात्र ) संसृष्ट (अविभक्त अर्थात् अनागत रूपसे हिश्वत) रह कर (व्यक्तावस्था में) कमानतिक्रम के कारण (१) विविद्धत या भिन्न होता है। इसी प्रकार छः अविशेष लिङ्गमात्र में संसृष्ट रहकर विविक्त होते हैं। इसी प्रकार से परिणाम-कम-नियम से इन अविशेषों में सब भूतेन्द्रिय संसृष्ट रहकर विभक्त वा व्यक्त होते हैं। पहिले ही कहा जा चुका है कि विशेष के परे और तत्त्वान्तर नहीं है। विशेष का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है; उन के धर्म, लक्षण तथा अवस्था इन तीन परिणामों की व्याख्या आगे होगी ( ३।१३ )।

टीका—१६। (१) विशेष = जो बहुतों में साधारएगतः नहीं होता। श्रविशेष = जो वहुत कार्यों का साधारएग उपादान है। विशेष = भूतेन्द्रियादि पोड़शसंख्यक विकार। श्रविशेष = तन्मात्रात्मक भूतकारएग एवं ग्रस्मिता रूप इन्द्रिय तथा तन्मात्राश्रों का कारएग। विशेष शान्त या सुखकर, घोर या दुःखकर ग्रौर मूढ़ या मोहकर है। ग्रविशेष, शान्त, घोर ग्रौर मूढ़भाव इन सब से शून्य है। नील, पीत, मधुर, ग्रम्ल ग्रादि नाना भेदयुक्त द्रव्य विशेष हैं। इन भेदों से रहित द्रव्य ग्रविशेष होते हैं। षोडश विकार की पारिभाषिक संज्ञा विशेष ग्रौर उनकी छः प्रकृतियों की संज्ञा ग्रविशेष है।

लिङ्गमात्र—महत्तत्त्व । यद्यपि प्रकृति के रूप से वह ग्रविशेष होता है, तथापि लिङ्ग शब्द ही उसकी विशद संज्ञा है । लिङ्ग का ग्रर्थ हैं गमक । जो जिसका गनक या ग्रनुमापक होता है वह उसका लिङ्ग कहा जाता है । महत्तत्त्व ग्रात्मा का ग्रौर ग्रव्यक्त का गमक होता है । ग्रत्यव यह उनका लिङ्ग है । लिङ्ग मात्र का ग्रर्थ है स्वरूप या मुख्य लिङ्ग । इन्द्रियादि भी पुरुष तथा प्रकृति का लिङ्ग हो सकते हैं । परन्तु वे ग्रपने ग्रपने साक्षात् कारगों के ही प्रधान लिङ्ग होते हैं । महान् पुम्प्रकृति का लिङ्गमात्र है ।

लिङ्ग ग्रखिल वस्तुग्रों का व्यंजक है, तन्मात्र = लिङ्गमात्र ; यह विज्ञानभिक्षु की व्याख्या है। ग्रखिल वस्तुग्रों के व्यंजक-भाव से यह लिङ्ग नहीं होता है, किन्तु वह पुम्प्रकृति-का लिङ्ग है। ग्रलिङ्ग = प्रकृति । वह किसी का भी लिङ्ग नहीं, कारएा उसका ग्रौर कारएा नहीं है । 'न वा किञ्चिल्लङ्गयित गमयतीति ग्रलिङ्गम् ।'

लिङ्ग शब्द का दूसरा अर्थ भी किया जाता है। यथा—लीन गच्छतीति लिङ्गम्। तब अलिङ्ग का अर्थ जो और लय नहीं पाता "लिङ्गयित ज्ञापयतीति लिङ्गमनुमापकम" यह चिन्द्रकाकार की व्याख्या है।

विशिष्टलिङ्ग, अविशिष्ट लिङ्ग, लिङ्गभाव और अलिङ्ग ये चार प्रकार के पदार्थ गुगारूप वंश के पर्वस्वरूप होते हैं। अतएव इन्हें गुगाप्व कहा जाता है।

१६—(२) साधारणतया जो जल, मिटी ग्रादि हैं वे भूततत्त्व नहीं है। जो शब्द-लक्षण-सत्ता है वही ग्राकाश है; इसी प्रकार स्पर्शलक्षरणा, रूपलक्षरणा, रसलक्षरणा ग्रीर गन्धलक्षरणा सत्ताओं के कम से वायु, तेज, ग्रप्, ग्रीर क्षिति नामक तत्त्व हैं। शास्त्र में कहा है—शब्दलक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पर्शलक्षणः। ज्योतिषां लक्षणं रूपमायश्च रसलक्षणः। वारिणी सर्वभूतानां पृथ्वी गन्धलक्षणा।। (ग्रश्वमेध पर्व)। ग्रातः तत्त्व दृष्टि से क्षिति ग्रादि भूत समूह गन्धादि लक्षरण सत्तामात्र हैं। मिट्टी, पानीय, जल ग्रादि पंचीकृत भूत हैं। ग्रायीत् वे सब पंचभूत के समष्टिविशेष हैं।

ग्रतात्विक कारण-दृष्टि से समका जाता है कि ग्राकाश वाय के कारण है, वायु तेज ग्रौर तेज, जल तथा जलभूत क्षितिभूत निमित्त कारण हैं। वैज्ञानिक प्रणाली से तथ्यानुसन्धान करने पर देखा जाता है कि शब्द की लहर रुद्ध होने पर ताप उत्पन्न होता है, ताप से रूप श्रौर रूप (सूर्यालोक) से समस्त रासायनिक द्रव्य (उद्भिज्जादि) उत्पन्न होते हैं, रासायनिक द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण ही गन्धज्ञान उत्पादन करता है। शास्त्र भी कहते हैं, (महाभारत, मोक्षधर्म, भृगुभारद्वाज संवाद ) भूतसर्ग के ग्रादि में सर्वव्यापी शब्द हुग्रा, पश्चात् वायु, फिर उष्ण तेज, तदनु तरल जल, ग्रौर फिर कठिन क्षिति हुई। ग्रतएव निमित्त दृष्टि से जो शब्द गुणक है उससे स्पर्श, स्पर्शागुणक द्रव्य से रूप इत्यादि प्रकार से कम देखे जाते हैं। इस प्रकार से गन्धाधार द्रव्य शब्दादि पाँच लक्षणों के ग्राधार हैं। रसा-धार गन्ध के ग्रतिरिक्त चार लक्षणों का ग्राधार है। रूपाधार रूपादि तीन का ग्राधार है स्पर्शाधार दो-का एवं शब्दाधार शब्द मात्र का ग्राधार है। प्रलय काल में भी उसी प्रकार क्षिति ग्रप् में, ग्रप् तेज में इत्यादि रूप से लय हो जाते हैं। यद्यपि व्यवहारिक भूतभाव इस प्रकार ग्राकाशादि कम से उत्पन्न होता है, तात्विक वा उपादान-दृष्टि से वैसा नहीं होता है। उसमें शब्दतन्मात्र स्थूल शब्द का कारण है, स्पर्शतन्मात्र स्थूल स्पर्श का, इत्यादि कम ग्रहण करना होगा।

इन्द्रियज्ञान की या ग्रहण की दृष्टि से देखा जाय तो गन्धज्ञान सूक्ष्म चूर्ण के सम्पर्क से होता है। रसज्ञान तरिलत द्रव्यजनित रासायितक किया द्वारा होता है। उष्णता से ही रूपज्ञान होता है। श्रर्थात् उष्णता विशेष तथा रूप सदा सहभावी हैं अ। प्रधानतः स्पर्श-ज्ञान वायवीय द्रव्ययोग से ही होता है। हमारी त्वचा वायु में निमग्न है; शीतोष्ण रूप

<sup>\*</sup> द्रन्य विशेष से इस उष्णता का तारतम्य होता है। फासफोरास् अत्यल्य उष्णता से आलोकवान् होता है, पर उसमें भी Oxidation-जनित उष्णता है। स्व के उष्णताजनित आलोक से ही दिन में हमारे सभी रूप ज्ञान होते है।

स्पर्शज्ञान उस वायुगत ताप से ही प्रधानतः होता है। श्रौर शब्द-ज्ञान के साथ श्रावरण शून्यता या रिक्तता का ज्ञान होता है। इसी प्रकार कािठन्य-तारल्य श्रादि श्रवस्था के साथ भूतज्ञान का संबंध है। किन्तु कािठन्य-तारल्यादि ताप के तारतस्य मात्र से बनते हैं, वे ताित्वक गुगा नहीं हैं।

श्रतएव तत्त्वदृष्टि द्वारा साक्षात्कार करने पर भूतसमूह केवल शब्दमय सत्ता, स्पर्श-मय सत्ता इत्यादि जान पड़तें हैं। व्यवहारतः उन शब्दादि के साथ उनके सहभावी काठि-न्यादि भी ग्राह्य हैं। संयम-द्वारा भूतजय करने में काठिन्यादि भाव भी इसी कारण ग्रहीत होता है।

क्षिति म्रादि भूतगरा विशेष हैं वे गन्धादि तन्मात्रों के विशेष हैं। विशेष शब्द यहाँ पर तीन म्रथों में प्रयुक्त हुमा है। षड़ज-ऋषभ, शीत-उष्गा, नील-पीत, मधुर-म्रम्ल, सुगन्ध-दुर्गन्ध म्रादि शब्द इत्यादि के जो भेद हैं, उनका नाम विशेष है। भूतसमूह तादृश विशेष होते हैं; तन्मात्र तादृश विशेष से रहित है। (३) शान्त, घोर तथा मूढ़ ये तीन भाव भी विशेष हैं, शब्दादि विशेष के शान्तादि विशेष सहभावी हैं। षड़्जादि विशेष का ज्ञान नहीं रहने पर भी वैषयिक सुख तथा दुःख तथा मोह उत्पन्न होते हैं। (३) भूतसमूह चरम विकार होने के कारण (वे अन्य विकार की प्रकृति न होने के कारण,) विशेष हैं। अत्युव भूतसमूह का एका इस प्रकार है—जो नानाविध शब्द का गुणी एवं सुखादिकर होता है वही म्राकाश है; वैसे ही सुखादिकर नाना स्पर्श का गुणी वायु है; तेज ग्रादि भी उसी प्रकार हैं।

ये पंचभूतस्वरूप, ग्राह्म विशेष हैं। इन्द्रिय रूपविशेष एकादश से साधारएातः एका-दश परिगिएात हुए हैं। वे द्विविध हैं—वाह्म इन्द्रिय तथा ग्रान्तरिन्द्रिय। वाह्मेन्द्रियगएा वाह्म विषय का व्यवहार करते हैं। ग्रान्तरिन्द्रिय मन वाह्म करएा.पिंत शब्दादि तथा ग्रान्तरिक ग्रनुभव जात सुखादि ग्रीर चेंब्टादि विषय लेकर व्यवहार करते हैं।

वाह्येन्द्रिय साधाररातः दो प्रकार परिगिरात होते हैं; यथा ज्ञानेन्द्रिय ग्रीर कर्मेन्द्रिय । प्रारा उनके अन्तर्गत होने के काररा पृथक् नहीं गिना जाता, परन्तु प्रारा भी वाह्येन्द्रिय हैं। ज्ञानेन्द्रिय सात्त्विक, कर्मेन्द्रिय राजस श्रीर प्रारा तामस है। वे प्रत्येक पाँच पाँच हैं। ज्ञानेन्द्रिय है शब्दग्राही कर्ण, ज्ञीत श्रीर ताप रूप स्पर्शग्राही त्वचा, रूप ग्राही चक्षु, रसग्राही रसना तथा गन्धग्राही नासिका। कर्मेन्द्रिय हैं—वाक्यविषया वाक्, शिल्प-विषय पारा, गमन विषय पाद, मलमृत्र विसर्ग विषय पायु प्रजननविषय उपस्थ क्ष । प्रारा, उदान, व्यान, श्रपान

क्ष साधारणतः पाणि का कार्य ब्रह्ण कहा जाता है परन्तु इसमें सम्पूर्ण पाणि-कार्य नहीं होता। अतः उसमें त्याग को भी पाणिकार्य बोजना चाहिये। वस्तुतः पाणि का कार्य शिल्प है। शास्त्र-भी है विसर्गशिल्प गत- युक्तिः कर्म तेषां च कथ्यते। '' (विष्णु पुराण)।

वैसे साधारणतः उपस्थ का कार्य आनन्द मात्र कहा जाता है। वह भी आनित है। आनन्द कार्य नहीं है, पर बीच निशेष है। उपस्थ-कार्य के साथ साधारणतः आनन्द संयुक्त रहने के कारण, इस प्रकार कहा जाता है। परन्तु उपस्थ का कार्य है प्रजनन। शास्त्र भी है प्रजनानन्द्रयोः शिक्तो निसर्गे पायुरिन्द्रि-यम्।" मोल्यर्भ २१६ आ:। बीजसेक तथा प्रसवरूप कार्य ही उपस्थ का है। वह आनन्द तथा पीड़ा दोनों भावों से ही युक्त हो सकता है। गौड़ पादावार्य जी भी कहते हैं, आनन्द का अर्थ है प्रजनन, क्यों कि पुत्रो-रपित से भी आनन्द होता है।

श्रौर समान ये पंच प्राण हैं। प्राण का कार्य है शरीर के वाह्योद्भव बोधांश का धारण ; उदान का कार्य धातुगत बोधांश का धारण ; व्यान का कार्य चालनांश का धारण ; ग्रपान का कार्य समस्त शरीरमल का ग्रपनयनकारी ग्रंश का धारण; समान का कापे समनयन कारी ग्रंश का धारण। (विशेष विवरण ''सांख्यतत्त्वालोक' तथा सांख्यीय प्राणतत्त्व' में देखिए।)

ग्रान्तरिन्द्रिय मन है। "मनः संकल्प कर्मेन्द्रियम्" ग्रर्थात् मन विषय का संकल्पकारी है। सम्यक् कल्पन ग्रर्थात् ग्रह्गा, चेष्टा तथा धारणा ही संकल्प है। इच्छापूर्वक ज्ञेयादि विषय का व्यवहार ही संकल्प है।

पञ्चं भूत, दस वाह्येन्द्रिय ग्रौर मन ये षोड़श विकार ही विशेष हैं। ये ग्रन्य विकार के उपादान नहीं। ये शेष विकार हैं।

१६। (३) ग्रविशेष छः हैं। पञ्चभूत का कारण पञ्चतन्मात्र है ग्रीर तन्मात्र तथा इन्द्रिय कारण ग्रस्मिता है।

तन्मात्र का अर्थ है 'केवल वही' अर्थात् शब्दमात्र, स्पर्शमात्र इत्यादि । षड्जऋषि-भादि विशेषशून्य सूक्ष्म शब्दमात्र ही शब्दतन्मात्र है। स्पर्शादि तन्मात्र भी ऐसे ही हैं। तन्मात्र की दूसरी संज्ञा परमाणु है । परमार्ग्युका भ्रर्थ 'क्षुद्रातिक्षुद्र कर्गा नहीं हैं श्रपितु राब्दस्पर्शादि की सूक्ष्म स्रवस्था है। जिस सूक्ष्म स्रवस्था में शब्दस्पर्शादिका 'विशेष' नामक भेद भी स्रस्त होता है, उसका नाम तन्मात्र है। परमाणु शब्दादि गुणों की ऐसी सूक्ष्म ग्रवस्था है कि उस के ग्रव-़ यव-विस्तार का स्फुट ज्ञान नहीं होता। वस्तुतः वह काल की धारा के क्रम से ज्ञात होता हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि शब्द जब चारों ग्रोर व्याप्त हो उठता हैं, तब वह महावथव-शाली बोध होता है, परन्तु शब्दकायदि कर्णगत ज्ञानरूप से ध्यान किया जाय**,** तो वह कालिक-धाराकम से ज्ञात होता है । इसी प्रकार परमाणु-साक्षात्कार में रुपादि सभी विषयों का बोध इन्द्रिय किया के सूक्ष्म भाव स्वरूप में होने के कारएा किया के समान परमाणु भी कालिकधारा-क्रम से ही ज्ञान-गोचर होता है। वह महावयिवरूप ग्रर्थात् खण्ड्च ग्रवयिवरूप से (जिसका ग्रवयव विभाज्य है उस रूपसे) ज्ञानगोचर नहीं होता। जो ग्रवयव खण्ड्च नहीं होता, वह म्रणु-म्रवयव कहलाता है। तन्मात्र उसी प्रकार का म्रणु-म्रवयव-शाली पदार्थ है। श्रणु-श्रवयव से क्षुद्र श्रवयव ज्ञानगोचर नहीं होता। समाहित चित-द्वारा उसका साक्षात्कार करना पड़ता है। उससे भी सूक्ष्म वाह्य-विषय समाहित चित-द्वारा भी गोचर नहीं होता । सांख्य का परमारा अनुमेय पदार्थमात्र नहीं है, अपितु वह साक्षात्कारयोग्य वाह्य-पदार्थ है ।

शब्दगुराक पदार्थ से स्पर्श, स्पर्शगुराक पदार्थ से रूप, रूपगुराक पदार्थ से रस, रसगुराक द्रव्य से गन्ध पैदा होता हैं, पूर्वोक्त यह नियम तन्मात्र-पक्ष में प्रयोज्य नहीं होता ।
सब तन्मात्र ग्रहंकार से बने हुए हैं। गन्धज्ञान करण के योगसे उत्पन्न होता है, ग्रतः जिससे
गन्धतन्मात्रज्ञान होता है उससे रस,रूप स्पर्श तथा शब्द ज्ञान भी हो सकते हैं। इस प्रकार
शब्दतन्मात्र एकलक्षरा, स्पर्श द्विलक्षरा, रूप त्रिलक्षरा, रस चतुलक्षरा ग्रीर गन्धतन्मात्र पञ्चलक्षरा होता है किन्तु स्वरूपतः साक्षात्कार काल में एक तन्मात्र ग्रपने लक्षरा-द्वारा
ही साक्षात्कृत होता है।

१६। (४) ग्रस्मिता = ग्रस्मि का ( मैंपन का ) भाव ग्रर्थात् ग्रभिभान । ग्रस्मिता का ग्रर्थ "मैंपन" भी होता है। यहाँ ग्रस्मिता का ग्रर्थ ग्रभिमान है। करणाशिक्त-समूह के साथ चैतन्य की एकात्मकता ही ग्रस्मिता है, यह पहले कहा जा चुका है। इस ढंग से बुद्धि ग्रस्मितामात्र या चरम ग्रस्मितास्वरूप होती है। ग्रस्मितामात्र सब स्थानों पर महत् नहीं होता। यहाँ पर वह छः इन्द्रियों के साधारण उपादानरूप में साधारण ग्रस्मितामात्र है। सब इन्द्रियों में साधारण उपादानरूप ग्रस्मितामात्र कहा जाता है। ग्रस्मितिमात्र कहने से महत् ही समक्षा जाता है।

श्रन्य करणों के साथ श्रात्मा का संबन्ध भाव भी श्रस्मिता है। उसमें प्रत्यय होता है कि 'मैं श्रवणशिक्तमान् हूँ' इत्यादि। स्रतः करणशिक्त के साथ "मैं-"का योग स्रर्थात् स्रिममान ही स्रस्मिता हुस्रा। वस्तुतः इन्द्रिय-समूह स्रस्मिता की भिन्न भिन्न स्रवस्था मात्र हैं। बाहर से इन्द्रियों को भूत का व्यूह विशेष रूप में देखा जाता है। जिस स्राध्यान्तिमक शिक्त होत् स्तृतः व्यूहित होते हैं, वास्तव में वही इन्द्रिय है। स्रध्यात्म शिक्त वस्तुतः 'मैंपन' का भावविशेष या स्रिममान है। स्रिममान रहने से ही समस्त शरीर में 'में ' इस प्रकार से प्रत्यय होता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मोन्द्रिय, प्राण तथा चित्त उस स्रिममान की एक एक प्रकार की स्रवस्था या विकृति हैं, जैसे चक्षु है, चक्षु में स्थित या चक्षुस्वरूप स्रिमटा . रूप नामक किया द्वारा उसके सिक्तय होने पर रूपज्ञान होता है। रूपज्ञान का स्रर्थ है रूप के साथ ज्ञाता का स्रोविभक्त प्रत्येय या एकात्मवत् प्रत्यय। वाह्य किया से चक्षुरूप 'मैंपन' में जो विकार होता है, वही ज्ञाता में स्रारोपित होकर दूसरे शब्दों में रूपज्ञान कहा जाता है। ज्ञाता एवं ज्ञेय का संबन्धभाव स्रर्थात् या साधारणा उपादान स्रस्मितामात्र नामक षष्ठ स्रविशेष है।

१६। (५) सत्ता-मात्र-ग्रात्मा = 'मैं रहता हूँ' या "मैं-मात्र' ऐसा भाव; बुद्धितत्व का वा महत्तत्वका गुरा = निश्चय। निश्चय तथा सत्ता ग्रविनाभावी है। विषयनिश्चय ग्रीर ग्रात्मिनिश्चय दोनों ही बुद्धि के गुरा हैं, उनमें ग्रात्मिनिश्चय ही निश्चय का शेष है। ग्रत्यव वह बुद्धि का स्वरूप है। विषयनिश्चय बुद्धिका विकार या विरूप होता है। ग्रतः मैं रहता हूँ या ग्रस्मीति प्रत्यय या सत्तामात्र-ग्रात्मा ही महत्तत्व है। यहाँ ग्रस्मि शब्द ग्रब्यय पद है, उसका ग्रर्थं 'मैं 'है।

पूहले 'में' इस प्रकार का भावमात्र रहने से, उसके बाद फिर 'में दर्शक, श्रोता, झाता, गन्ता हूँ' इत्यादि मैंपन का विकारभाव हो सकता है। यह विकार-भाव ही ग्रभिमान या श्रहंकार है। अतएव ग्रस्मितामात्र-स्वरूप महत्तत्व से ग्रहंकार या महत्तत्व श्रहंकार का कारण उस्पन्न होता है।

इसी प्रकार आत्मभाव का विश्लेषण करने पर हम देखते है कि महत् सर्वे प्रथम व्यक्तभाव होता है; उसी का विकार श्रहंकार या श्रस्मिता है; श्रस्मिता के विकार इन्द्रियगण हैं। शब्दादि तन्मात्र भी श्रस्मिता के विकार हैं।

शब्दादि का ज्ञानरूप ग्रंश हमारी ग्रस्मिता का विकार होता है ग्रौर जो वाह्य किया से शब्दादि उत्पन्न होते हैं, वे विराट् ब्रह्मा की ग्रस्मिता के विकार हैं ग्रतः शब्दादि दोनों ही ग्रस्मिता विकार हुए।

भाष्यकार कहते हैं कि 'महत्त के तन्मात्र तथा ग्रस्मिता रूप छः ग्रविशेष-परिणाम

हैं। 'सांख्य कहते हैं, महत से ग्रहंकार, ग्रहंकार से पञ्च तन्मात्र होते हैं। कोई कोई कहते हैं यहीं सांख्य तथा योग में मतभेद है। यह कहना ठीक नहीं। वस्तुतः भाष्यकार का वक्तव्य यह है कि—लिङ्गमात्र छः ग्रविशिष्ट लिङ्गों का कारए। होता है। समस्त ग्रविशेषों को एक जाति कर लिङ्गमात्र को उनका कारए। बताया गया है। समस्त ग्रविशेषों में भी जो कार्य-कारए। कम रहता है, भाष्यकार ने उसे उस दृष्टि से नहीं लिया है। साक्षात् या प्रधानरूप से नहीं, परन्तु परंपरा-कम से महत् गन्धतन्मात्र का कारए। होता है। इसी प्रकार भाष्यकार ने गुणों को एक साथ षोड़श विकारों का कारए। कह दिया है; किन्तु, गुए।-समूह मूल कारए। होते हैं। १।४५ सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने तन्मात्र का कारए। ग्रहंकार, ग्रहंकार का कारए। महत्तत्व इस प्रकार का कम बताया है।

१६। (६) महत्तत्व के कार्य छः श्रविशेष हैं। महत् से ग्रहंकार या श्रस्मिता, श्रस्मिता से शब्दतन्मात्रं, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र इत्यादि कम से महत् समस्त श्रविशेष विकसित होते हैं।

ग्रतएव महत् से एक साथ छः ग्रविवेष हुए हैं यह कहना ठीक नहीं। भाष्यकार का भी यह ग्राश्य नहीं है। महान् ग्रात्मा से ग्रहंकार, ग्रहंकार से पञ्चतन्मात्र एवं प्रत्येक तन्मात्र से प्रत्येक भूत इस प्रकार का कम ही यथार्थ माना जाता है। ग्राकाश से वायु, वायु से तेज इत्यादि कम केवल गन्यादि ज्ञान के सहभावी काठिन्यादि के विषय में ही होता है। यह नैमित्तिक दृष्टि है, लेकिन तात्विक वा ग्रीपादानिक दृष्टि नहीं है। शब्दज्ञान स्पर्शज्ञान का उपादान भी नहीं हो सकता, किन्तु शब्द-किया रूप-निमित्त-द्वारा ग्रस्मिता रूप उपादान परिवर्तित होकर स्पर्शज्ञान रूप में व्यक्त हो सकता है [२।१६ (२) देखिये।] ग्रतः सूक्ष्म शब्द ही स्थूल शब्द का उपादान हो सकता है। ग्रतः यह सिद्ध होता कि शब्दतन्मात्र से ग्राकाश भूत; स्पर्शतन्मात्र से वायुभूत इत्यादि रूप में ग्रस्मिता से ही प्रत्येक तन्मात्र एवं प्रत्येक सन्मात्र से तदनुरूप प्रत्येक भूत उत्पन्न हुए हैं।

कमशः प्रथम व्यक्ति महत् से छः ग्रविशेष उत्पन्न हुए हैं। वे ही षोड़श विकार रूप धरम विकास या विवृद्धिकाष्टा ग्रौर विलयकाल में विलोम कम से महत्त्त्व में लीन होकर ग्रव्यक्तता प्राप्त करते हैं। ग्रथीत् व्यापार के सम्यक् ग्रभाव से जब महत् लीन होता है, तब उसमें लीन विशेष तथा ग्रविशेष भी महत् की गित प्राप्त कर लेते हैं। महत् लीन होने पर उस ग्रवस्था की कोई भी व्यापाररूप व्यक्तता नहीं रहती। ग्रतः इसे ग्रव्यक्त कहा जाता है। भाष्यकार ने उसे ग्रविङ्ग प्रधान के ग्रौर भी कुछ विशेषण दिये हैं। उनकी व्याख्या की जाती है।

निःसत्तासत्त = सत्ता-प्रसत्ता हीन । सत्ता का अर्थ है सत् का भाव । समस्त सत् या व्यक्त पदार्थ पुरुषार्थ के साधक हैं । स्रतः सत्ता है पुरुषार्थ-क्रिया-साधकता । हमारे लिए साधारण भ्रवस्था में सत्ता और पुरुषार्थ क्रिया अविनाभावी हैं । स्रलिङ्गावस्था में पुरुषार्थ-क्रिया रहने के कारण प्रधान निःसत्त है, स्रौर स्रभाव पदार्थ न होने के कारण (क्योंकि वह पुरुषार्थ क्रिया का शक्तिरूप कारण होता है ) वह स्रसत्त भी नहीं । स्रतएव वह निःसत्तासत्त होता है ।

निःसदसत् = सत् या विद्यमान, असत् या अविद्यमान, जो महदादि के समान सत् अर्थात् अर्थिकियाकारी या साक्षात् ज्ञेयं नहीं है, तथा महदादि का कारण होने से अविद्यमान भी नहीं, यह निःसदसत् है । सत्—अर्थिकयाकारी । सत्ता = अर्थिकया का भाव । निःसत्ता-सत्त और निःसदसत् ये दोनों भिन्न रूप में प्रयुक्त हुए हैं ।

निरसत् (= प्रधान) को कोई नितांत तुच्छ या श्रविद्यमान पदार्थं न समभ ले श्रतः भाष्यकार ने पुनः निरसत् शब्द का पृथक् उल्लेख किया है। यद्यपि श्रव्यक्त प्रधान ज्ञेय हैं, तथापि व्यक्त महदादि के समान साक्षात् ज्ञेय नहीं। महदादि कियमाराभाव से ज्ञेय होते हैं श्रौर प्रधान सर्व किया की शक्ति के रूप में ज्ञेय होते हैं। वे श्रनुमान-द्वारा ज्ञेय हैं।

श्रतएव प्रधान, निरसत् या भावपदार्थं विशेष हैं। श्रव्यक्त = जो व्यक्त या साक्षात्-कार योग्य नहीं हैं। समस्त व्यक्ति जिस श्रवस्था में लीन होता है उस श्रवस्था का नाम श्रव्यक्तावस्था है। 'श्रव्यक्तं क्षेत्रिलङ्गस्यं गुणानां प्रभवाष्ययम्। सदा पश्याम्यहं लीनं विजा-नामि शृणोमि च॥' (महाभारत, शांतिपर्व)।

१६। (७) प्रकृति उपादान होनेपर भी महदादि व्यक्ति पुरुषार्थता-द्वारा ( पुरुषो-पदर्शन द्वारा ) अभिव्यक्त होते हैं । अतएव पुरुषार्थ महदादि व्यक्तावस्था के हेतु या निमित्त कारण हैं । परंतु, पुरुषार्थ अव्यक्तावस्था का हेतु नहीं है । नित्य प्रधान है अतः वह पुरुषार्थ-द्वारा परिणाम प्राप्तकर महदादि रूप में अभिव्यक्त होता है । महदादि परिणाम क्रम के अनुसार अनादि होते हुए भी पुरुषार्थ की समाप्ति होनेपुर प्रत्यस्तिमत हो जाते हैं, इसीलिये वे अनित्य हैं । उद्य होने वाली तथा लय होने वाली सत्ता होने के लिये भी वे अनित्य कहाते हैं ।

१६ । (८) जितने व्यक्त पदार्थ हैं वे सब गुणात्मक हैं, स्रतएव गुणात्रय का लय कहीं भी नहीं होता है। स्रव्यक्त स्रवस्था में भी गुणात्रय की साम्यावस्था है। वह व्यक्त-पदार्थ की लयावस्था होती है, पर गुणात्रय की नहीं। व्यक्ति के उदय तथा लय से गुणात्रय भी मानों उदितवत् तथा लीनवृत् प्रतीत होते हैं; किन्तु, वास्तव में गुणात्रय की उससे क्षय-वृद्धि नहीं होती तथा होने की सम्भावना भी नहीं। व्यक्त न हों तो गुणात्रय स्रव्यक्त भाव में रहते हैं। इस पर भाष्यकार के दृष्टान्त का स्रयं यह है, गो न रहने के कारण देवदत्त दुर्गत होता है, रहने से नहीं। जैसे गो-रूप वाह्य पदार्थ रहना तथा न रहनो ही देवदत्त की स्रदुर्गतता तथा दुःस्थता का कारण होते हैं, परन्तु देवदत्त के शारीरिक रोगादि उनके कारण नहीं, वैसे ही व्यक्तियों के उदय-व्यय ही गुणात्रय को उदित स्रौर व्ययित-सा बना देते हैं। परन्तु प्रकृत पक्ष में मूल कारण त्रिगुण उदित तथा लीन नहीं होते। उनका स्रन्य कारण न रहने से उनके उदय (कारण से उद्भव) तथा विनाश (स्वकारण में लय) नहीं रहते।

१६। (६) कमानितकमहेतु = सर्गकम का श्रितिकम संभव न होने के कारण। श्रव्यक्त से महान् ; महान् से श्रहंकार, श्रहंकार से तन्मात्र तथा इन्द्रिय, तन्मात्र से भूत इस प्रकार सर्गकम पहले बताया जा चुका है, इसी प्रकार कम से ही सर्ग होता, यह समभना चाहिये। पहिले भाष्यकार ने कम की बात स्पष्ट न कहकर यहाँ उसी को कहा है।

विशेष समूह का तत्त्वान्तर-परिगाम नहीं होता। शब्दगुगुक आकाश-भूत अन्य किसी तत्त्व में परिगात नहीं होता। तत्त्व का अर्थ साधारण उपादान है। जैसे वाह्य भौतिक, जगत् का साधारण उपादान आकाश, वायु इत्यादि होते हैं, वैसे ही एक एक जातीय प्रमाण् द्वारा वे प्रमित होते हैं। स्थूल तत्त्व वितर्कानुगत समाधि रूप प्रमाण-द्वारा सम्यक् प्रमित होते हैं। उसी प्रमाण-द्वारा आकाशादि स्थूलभूत और अभोचादि स्थूल इन्द्रियगण का और विश्लेषण नहीं होता है। शब्द या रूप के नाना भेद हैं किन्तु वे सब शब्दलक्षण तथा रूप-

स्रक्षरा के ग्रन्तर्गत हैं, ग्रतः उनका तत्त्वान्तर परिएाम नहीं है। उसी प्रकार ग्रनेक प्रािए। में चक्षु ग्रनेक प्रकार के भेदों के साथ हो सकते हैं परन्तु सभी चक्षु-तत्त्व हैं, उनमें चक्षु तत्व ग्रन्य तत्व में परिएात नहीं होता। ग्रतएव कहा गया है कि विशेषएा का तत्त्वान्तर परिएाम नहीं रहता, सूक्ष्मतर प्रमाएा (विचारानुगत समािष) के बल से विशेष को स्वकारएा ग्रविशेष रूप में प्रमित किया जाता है।

भाष्यम् — व्याख्यातं दृश्यम्, ग्रथ द्रष्टुः स्वरूपावधारणार्थमिदमारभ्यते —

द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥

दृशिमात्र इति दृक्शिक्तरेव विशेषणापरामृष्टेत्यर्थः, स पुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी, स बुद्धेनंसरूपो नात्यन्तं विरूप इति । न तावत् सरूपः कस्मात् ? ज्ञाताज्ञातविषयत्वात् परिणा-मिनी हि बुद्धिस्तस्याञ्च विषयो गवादिर्घटादिवी ज्ञातञ्चाज्ञातञ्चेति परिणामित्वं दर्शयित, सदाज्ञातविषयत्वन्तु पुरुषस्यापरिणामित्वं परिदीपयित कस्मात् ? न हि बुद्धिञ्च नाम पुरुष-विषयञ्च स्याद् गृहीताऽगृहीता च, इति सिद्धं पुरुषस्य सदाज्ञात विषयत्वं तत्वश्चापरिणा-मित्विमिति ।

किञ्च परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात् स्वार्थः पुरुष इति । तथा सर्वार्थाध्यवसाय-कत्वात् त्रिगुणा बुद्धिस्त्रिगुणत्वादचेतनेति, गुणानां तूपद्रष्टा पुरुष-इति, ग्रतो न सरूपः । ग्रस्तु तर्गिह् विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः, कस्मात् ? शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपश्यो यतः प्रत्ययं बौद्ध-मनुषश्यति तमनुषश्यन्नतदात्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम् 'त्रपरिगामिनी हि भौकतृशक्तिरपरिसंक्रमा च परिगामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनुपति तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपप्रहरूपाया बुद्धि वृत्ते रनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्त्यविशिष्ठो हि ज्ञानवृत्तिरित्या ख्यायते'।। २०।।

भाष्यानुवाद—दृश्य व्याख्यान हो चुका ; स्रव द्रष्ट-स्वरूप के स्रवधारणार्थ यह सूत्र प्रारम्भ किया जा रहा है—

२० । द्रष्टा दृशिमात्र हैं श्रौर शुद्ध होने पर भी वे प्रत्ययानुपश्य हैं।

- 'वृिशमात्र' इसका ग्रर्थ 'विशेषण द्वारा ग्रपरामृष्ट दृक् शक्ति' (१) है। वह पुरुष बृद्धि का प्रतिसंवेदी है। वह बुद्धि के लिए सरूप भी नहीं है ग्रौर न ग्रत्यन्त विरूप ही। वह सरूप नहीं हैं — क्योंकि, बुद्धि ज्ञाताज्ञात विषय होने के कारण परिणामी होती है। बुद्धि का गवादि (चेतन) वा घटादि (ग्रचेतन) विषय, (पृथक् वर्त्तमान रहते हुए बुद्धि को उपरक्त-कर) ज्ञात होता है तथा (उपरक्त के बिना) ग्रज्ञात होता है। ज्ञाताज्ञातविषयता बुद्धि का परिणामित्व प्रमाणित करती है। सदा ज्ञातविषयत्व पुरुष की ग्रपरिणामता परिदीपित करता है, क्योंकि पुरुषविषया बुद्धि कभी गृहीत तथा ग्रगृहीत नहीं होती (ग्रर्थात् सदा ही गृहीत होती है)। इस प्रकार पुरुष की सदाज्ञात विषयत्व सिद्ध होती है। 'प्रत्यूव (पुरुष के सदाज्ञात विषयत्व सिद्ध होती है।

बुद्ध संहत्यकास्तिव के कारण परार्थ होती है, और पुरुष स्वार्थ (३) । बुद्ध सर्वार्थ- निश्चयकारिका होने के कारण त्रिगुणा है तथा त्रिगुणत्व के कारण अचेतन है । पुरुष गुण समूहों का उपद्रष्टा (४) है । अतएव पुरुष बुद्धि का सरूप (समजातीय) नहीं होता । तब क्या वह विरूप है ? नहीं, अत्यन्त विरूप भी नहीं होता (४)। कारण, शुद्ध होने से भी पुरुष प्रत्ययानुपत्र्य होता है; क्योंकि पुरुष बुद्धि-संभव प्रत्यय समूह का अनुदर्शन करते हुए तदात्मक न होने पर भी तदात्मक सा प्रत्यवभासित होता है । (पंचिशिख द्वारा) कहा भी है 'भोक्तृशक्ति (पुरुष) अपरिणामिनी तथा अप्रतिसंकमा (प्रतिसंचारशून्या) होती है, वह परिणामी अर्थ में (बुद्धिमें) प्रतिसंकान्त-सी होकर उसकी (बुद्धि की) वृत्तियों की अनुपातिनी होती है और चैतन्योपराग-प्राप्त बुद्धवृत्ति के अनुकरणमात्र-द्वारा उस भोक्तृशिक्त की ज्ञानस्वरूपा वृत्ति बुद्धिवृत्ति से अविशिष्टा (अथवा चिति के साथ अविशिष्टा बुद्धवृत्ति) ज्ञान वृत्ति के नाम से कथित होतो है।' (६)।

दीका— २०। (१) द्रष्टा = श्रविकारी ज्ञाता; ग्रहीता = विकारी ज्ञाता; द्रष्टा तथा ग्रहीता सदृश होते हैं पर एक नहीं। द्रष्टा सदा ही स्वद्रष्टा है; ग्रहीता ज्ञानकाल में ग्रहीता होता है, ज्ञानिनरोध में नहीं। 'मैं द्रष्टा हूँ' इस प्रकार की बुद्धि ही 'ग्रहीता' होती है।

दृशिमात्र—दृशि का ग्रर्थ है ज वा चित् वा स्वबोध। जिस बोध के लिए करण की ग्रपेक्षा नहीं रहती, वही दृशि कहलाती है। 'मैं रहता हूँ' इस प्रकार का बोध हम ग्रनुभव करने के बाद कहते हैं। उसमें करण की ग्रपेक्षा रहती है, क्योंकि वह बुद्धि-विशेष है। किन्तु 'मैं' इस प्रकार का भाव भी, जो मूल है, जो इस भाव के भी पहले रहता है एवं जिसे हम वाक्य द्वारा प्रकाशित करने की चेध्टा करते हैं, वह करण-सापेक्ष नहीं है। श्रुति भी कहती हैं 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्'; 'न हि विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिलोपो विद्यते।' (वृह०,उपः०)। करण के विषय दृश्य होते हैं, करण भी दृश्य है। ग्रतः जो द्रष्टा है वह करण का विषय नहीं है। द्रष्टा के ग्रंतर्गत ग्रथीत् द्रष्टा के स्वरूप का जो बोध है वह स्वबोध होता है। द्रष्टा स्वद्रष्टा ग्रथीत् 'मैं ज्ञाता हूँ' ऐसी स्वविषयक बुद्धि का द्रष्टा है।

जितने समय तक दृश्य रहता है उतने समय तक पुरुष को भाषा में द्रष्टा कहा जा सकता है, किन्तु दृश्य लीन होने पर उसे द्रष्टा कैसे कहा जा सकता है यह शंका हो सकती है। इसका उत्तर यही है कि 'द्रष्टा' इस भाषा का व्यवहार न करने पर भी कोई हानि नहीं होती, तब 'चितिशक्ति' 'चैतन्य' इस शब्द से भी व्यवहार्य है, श्रीर, 'द्रष्टा'-शब्द का व्यवहार किया जाय तो उसे चित्तशान्ति का द्रष्टा कहना चाहिये। इस प्रकार भाषा का व्यवहार करने से भी प्रकृत पदार्थ कुछ श्रीर नहीं वन जाता, यह स्मरए। रखना चाहिये।

चित् द्रष्टा का धर्म नहीं है, क्योंकि, धर्म तथा धर्मी हैं दृश्य, ज्ञाताज्ञात भावविशेष। जो चित् है वही द्रष्टा भी है। ग्रतएव द्रष्टा को चिद्रूप कहा जाता है।

दृशिमात्र इस पद के 'मात्र' शब्द-द्वारा समस्त विशेषगाशून्यत्व या धर्मशून्यत्व समभना चाहिये। प्रश्नीत् सर्व-विशेषगाशून्य जो बोध है वही द्रष्टा कहा जाता है। (सां० सूत्र—निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा)। शंका हो सकती है कि तब चितिशवित को 'ग्रनन्ता, ग्रप्रति-संकमा' प्रभृति विशेषणों से विशेषित क्यों किया जाता है?

वस्तुतः 'ग्रनन्त' विशेषरा या धर्म नहीं, परस्तु धर्म-विशेष का ग्रभाव है । 'ग्रप्रति-संक्रमा' इसी प्रकार है । सान्तादि व्यापी तथा प्रधान प्रधान जो विशेषरा है उन सभी के श्रभाव का उल्लेख कर 'सवधर्माभाव' क्या वस्तु है यँही प्रसंफुट क्रिया जाता हैं। ग्रन्त-वत्ता, विकारशीलता ग्रादि दृश्य के साधारण धर्मों का निषेधकर द्रष्टा को लक्षित किया जाता है।

पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, इस वाक्य का अर्थ पहले व्याख्यात हुम्रा है। [१।७ सूत्र की (४) टीका देखिए।]

२०। (२) बुद्धि से पुरुष का भेद जिन जिन भेदक लक्षणों-द्वारा विज्ञात होता है, भाष्यकार उन्हीं को कहते हैं। जैसे—(क) बुद्धि परिणामी है, पुरुष अपरिणामी है; (ख) बुद्धि परार्थ है, पुरुष स्वार्थ है; (ग) बुद्धि अचेतन है, पुरुप चेतन वा चिद्रूप है।

इस प्रकार से पुरुष की तथा बुद्धि की भिन्नता जानी जाती है। भिन्न होने पर भी उनमें कुछ सादृश्य रहता है। अविवेकवश बुद्धि तथा पुरुष की एक एकत्वस्याति ही वह सादृश्य है; अर्थात् अविवेकवश पुरुष बुद्धि की भाँति तथा बुद्धि पुरुष की भाँति प्रतीत होती है।

जिन युनितयों-द्वारा बृद्धि ग्रौर पुरुष का सारूप्य तथा भेद ग्राविष्कृत होता है, भाष्योक्त उन युक्तियों को विशद किया जा रहा है। बृद्धि के विषय ज्ञाताज्ञात होते हैं, ग्रतएव बृद्धि परिएाामी होती है ग्रौर पुरुष के विषय सदा ज्ञात होते हैं, ग्रतएव पुरुष ग्रपरिएामी होते हैं। यह प्रथम युक्ति है।

बुद्धि के विषय गोघटादि श्र ज्ञात तथा श्रज्ञात होते हैं। जब गो बुद्धि में प्रकाशित होकर स्थित रहती है, तब बुद्धि गोविषयाकारा होती है, वही बाद में घटादि-श्राकारा होती है।

फलतः पुरुष को विषय बनाकर जिस पुरुष की जैसी बुद्धिवृत्ति होती है उसका लक्षरण सदाज्ञातृत्व है। पुरुषविषया = पुरुष जिसका विषय हो। ग्रथवा 'पुरुष विषित्यउत्पन्न' ऐसा अर्थ भी होता है। पुरुषविषया बुद्धि या ग्रहीता सदा ही 'ज्ञाता' है ऐसा बोध होता है ग्रौर शब्दादिविषया बुद्धि उस प्रकार की नहीं होती है, किन्तु ज्ञात तथा ग्रज्ञात इस प्रकार की होती है। बुद्धि को पुरुष विषय करने पर या प्रकाशित करने पर बुद्धि भी पुरुष को विषय बना लेती है ग्रथीत् निजी प्रकाश के मूलभूत द्रष्टा को 'भै द्रष्टा हूँ' ऐसा जानती है। ग्रतः पुरुष का विषय बुद्धि और बुद्धि का विषय पुरुष, यह दो बातें प्रायः एक हैं।

संक्षेपतः बृद्धि का विषय या बृद्धि प्रकाश्य शब्दादि एक बार ज्ञात और फिर अज्ञात होने के कारण पहले शब्द-बृद्धि पीछे अ-शब्द-बृद्धि अर्थात् अन्य-बृद्धि हो जाते हैं और इस प्रकार बृद्धि का परिणाम सूचित करते हैं और पुरुषविषय या पुरुष-प्रकाश्य बृद्धि (ज्ञाताहं बृद्धि) एक बार 'ज्ञाताहं' ग्रौर दुबारा 'अज्ञाताहं' ऐसी नहीं होती, बृद्धि रहने पर ही वह 'ज्ञाताहं' अवस्य होगी। 'अज्ञाताहं' बृद्धि अलीक और अकल्पनीय पदार्थ है। अतः पुरुष-प्रकाश सदा प्रकाश है, कभी अप्रकाश (या अज्ञाता) न होने से क्ह अपरिग्णामी प्रकाश है। बृद्धि न रहने पर या लीन होने पर वह प्रकाशित नहीं होगी, यह भी बृद्धि का ही परिग्णाम है, प्रकाशक का उससे कोई हर्ज नहीं। स्वकीय किया-शिक्त-द्वारा बृद्धि प्रकाशक के पास प्रकाशित होती है। ऐसा न होने से प्रकाशक का कुछ नहीं विगड़ता, बृद्धि ही अप्रकाशित रह जाती है।

विषयाकारा बुद्धि ही भिन्न भिन्न विषयरूप बनती है, किन्तु पुरुषाकारा बुद्धि केवल

राज्य का अर्थ को मन में रहता है उसे समभना चाहिए, वाह्य एक गाय नहीं।

'ज्ञाताह' इसी प्रकार की होती है, कभी अज्ञाता नहीं होती। अतएव तल्लक्षित प्रकृत ज्ञाता, निर्विकार होता है।

'मैं ज्ञाता हूँ' यह भाव ही पुरुषविषया बुद्धि है। उसे यदि स्रज्ञाता दिखा सकते (यहाँ तक कि कल्पना भी कर सकते) तो इस बुद्धि का विषय पुरुष ज्ञाता तथा स्रज्ञाता या परिग्णामी होता।

'मैं' इस प्रकार का भाव व्यवसायिक ग्रहीता है, 'मैं रहा था' श्रौर 'रहूँगा' यह श्रानुव्यवसायिक ग्रहीता है । समृति-इच्छादि श्रनुव्यवसायमूलक भाव हैं। श्रनुव्यवसाय (reflection) एक प्रतिफलक (reflector) के बिना नहीं हो सकता है। ज्ञान के लिए जो ज्ञ-स्वरुप (reflector) या प्रतिफलक है, उसी का नाम प्रतिज्ञसंवेदी हैं। बिना प्रतिसंवेदी के कोई भी ज्ञान कल्पनीय नहीं होता। क्योंकि, सभी ज्ञान प्रतिसंवेदच हैं। श्रतः बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष, तद्विषयक ग्रहीता है। उस ग्रहीता-द्वारा श्रगृहीत किसी भी ज्ञान की संभावना षष्ठ बाह्य इन्द्रिय के श्रर्थ की श्रपेक्षा भी श्रकल्पनीय होती है। ग्रहीता सदाज्ञात होने से ग्रहीता का जो द्रष्टा-है वह श्रपरिणामी ज्ञस्वरूप होता है। नहीं तो श्रज्ञातग्रहीता या श्रज्ञात 'मैं-बोध' इस प्रकार की श्रकल्पनीय कल्पना श्रा जाती है। श्रर्थात् 'ज्ञान का ग्रहीता मैं हूँ' इस प्रकार का प्रत्यय जब श्रज्ञात नहीं होता, तब वह सदाज्ञात होता है। सदाज्ञात विषय का जो ज्ञाता है, वह भी सदाज्ञात है। यदि सदाज्ञाता ही हो जाय श्रौर कभी श्रज्ञाता न हो तो वह पदार्थ श्रपरिणामी ज्ञ-स्वरूप ही होगा।

उदैाहरएातः 'मैं अपने को जानता हूँ' इसमें 'मैं' ही द्रष्टा है तथा 'अपने-को' का अर्थ है 'मैं'-का समस्त अचेतन अंश बुद्धि । नीलादि विषय का ज्ञान 'मैं-को मैं जानता हूँ' ऐसे भाव का अवकाशमात्र होता है । नील को यदि समाधिबल से सूक्ष्मरूप में देखा जाय तो वह नील नहीं रहता, पर रूपमात्र परमाणुस्वरूप होता है, उसे भी सूक्ष्मतररूप में देखते देखते वह अव्यक्त में पर्य्यवस्ति स्वरूप हो जाता है । [१।४४ सूत्र की (३) टीका देखिए । ] अतएव विषयज्ञान आपेक्षिक सत्य ज्ञान है । उसे अव्यक्त या समान तीन गुर्गों के रूप से जानना ही सम्यक् ज्ञान होता है, और उस समय द्रष्टा का जो 'स्वरूप में अवस्थान' होता है उसे जानकर, 'द्रष्टा, स्वरूपद्रष्टा है' यह जानना ही द्रष्टृविषयक सम्यक् ज्ञान है ।

शास्त्रोक्त 'पश्येदात्मानमात्मिन' इस वाक्य की ग्रात्मा बुद्धि है, ग्रौर एक ग्रात्मा पुरुष है। ग्रनादि-सिद्ध पुरुष तथा प्रकृति रहने से ही यह स्वतः सिद्ध द्रष्ट्-दृश्यभाव रहता है। केवल चित् या केवल ग्रचित् से द्रष्ट्-दृश्यभाव का ब्याख्यान संगत नहीं होता है।

इस स्थल पर भाष्य अतीव दुरूह है, इसलिये इतनी ही बात कही गयी है । टीका-कारों में सब की व्याख्या सम्यक् गृहीत नहीं हुई। [४।१६ (१) देखिए।]

२०। (३) बुद्धि तथा पुरुष के वैरूप्य का द्वितीय हेतु है—बुद्धि संहत्यकारित्व हेतु से परार्थ श्रीर पुरुष स्वार्थ है। जो किया अनेक प्रकार की शिक्तियों के मिलन का फल है वह तन्मध्यस्थ किसी शिक्ति या उनके समवाय के अर्थ में नहीं होती है। जिससे बहुत-सी शिक्तियाँ समवैत होकर एक कियारूप फल उत्पन्न करती हैं, वह कियारूप फल अपने प्रयोजक का अर्थ-भूत होता है। बुद्धि इन्द्रियादि नाना शिक्तियों की सहायता से सुख दुःख फल पैदा करती है। अतः उस फल का भोक्ता या चरम ज्ञाता बुद्ध्यादि नहीं, प्ररन्तु तदितिरिक्त पुरुष है। इसी-लिए बुद्धि परार्थ वा पर का विषय है एवं पुरुष-स्वार्थ या विषयी है। इस युक्ति की सम्यक् क्याख्या चतुर्थ पाद में देखिए।

२०। (४) इस विषय पर तृतीय युक्ति है—बुद्धि स्रचेतन, पुरुष चेतन या चिद्रूप हैं। बुद्धि परिएगामी है और जो परिएगामी होता है उसमें किया, प्रकाश तथा श्रप्रकाश ( स्रर्थात् त्रिगुर्ग ) रहते हैं। त्रिगुर्ग दृश्य के उपादान हैं, स्रौर दृश्य स्रचेतन के समार्थक। स्रतः बुद्धि त्रिगुर्ग, स्रौर स्रचेतन है। पुरुष त्रिगुर्गातीत द्रष्टा, स्रतः चेतन है। द्रष्टा स्रौर दृश्य को या चेतन स्रौर स्रचेतन को छोड़कर स्रौर कोई पदार्थ नहीं है। स्रतः जो दृश्य नहीं होता वह चेतन ( यहाँ चेतन का स्रर्थ चैतन्ययुक्त नहीं, पर चिद्रूप है) स्रौर जो द्रष्टा नहीं होता वह स्रचेतन है। प्रकाशशील स्रध्यवसायधर्मक या निश्चयध्रमंक होने काररा बुद्धि त्रिगुर्गा है, क्योंकि प्रकाशशीलता सत्व का धर्म है, स्रौर जहाँ सत्व रहता है वहाँ रजस्तम भी त्रिगुर्गात्मक होने के काररा बुद्धि स्रचेतन है।

२०—(५) पुरुष बुद्धि के सदृश नहीं हैं—यह सिद्ध हो गया और यह भी कि वह बुद्धि से सम्पूर्ण विरूप भी नहीं हैं, क्योंकि वह शुद्ध होने पर भी अर्थात् बुद्धि से अतिरिक्त होने पर भी बौद्ध प्रत्यय या बुद्धिवृत्ति का उपदर्शन करता है। उपदृष्ट बुद्धिवृत्ति का नाम, ज्ञान या आत्मानात्म-बोध है। ज्ञान का परिग्णामी अंश या उपादान और पुरुषोपदृष्टि-रूप हेतु ज्ञानकाल में अभिन्न रूप से अवभात होते हैं। हमेशा ही ज्ञान का प्रवाह चल रहा है। अतएव पुरुष तथा ज्ञानरूप बुद्धि की अभेद-प्रत्ययरूप भ्रान्ति भी सदा चल रही है।

प्रश्न हो सकता है कि, बुद्धि तथा पुरुष का अभेद किस प्रकार प्रतीत होता है ? इसका उत्तर यह है कि 'मैं'-से या अहंबुद्धि से या अहीता से ;-किस वृत्ति द्वारा यह अवभात होता है ? आन्तज्ञान और तज्जनित आन्तसंस्कारमू लिका स्मृति-द्वारा । अर्थात साधारण सभी ज्ञान आन्ति है; जब ऐसे बुद्धिपुरुष का अभेदरूप आन्त ज्ञान होता है तभी बोध होता है कि 'मैंने जाना'। अत्राप्त 'मैंने जाना' इस प्रकार का भाव ही बुद्धिपुरुष की एकत्वआन्ति है, और उस आन्ति के अनुरूप संस्कार से आन्तिस्मृति का प्रवाह चलते रहने के कारण, साधारण अवस्था में बुद्धि-पुरुष के पृथक्त्व का बोध नहीं होता । विवेक-ख्याति उत्पन्न होने से 'मैं जाना' यह बोध कमशः निवृत्ति पाता है और ख्याति संस्कार-द्वारा निवृत्ति पुष्ट होकर विज्ञान या चित्तवृत्ति का सम्यक् निरोध होता है ।

'मैंने नील जाना' यह एक विज्ञान है। इसमें नील यह दृश्य भाव अचेतन है और चैतन्य 'मैं' इस भाव से लक्षित विज्ञाता के अन्तर्गत है। इसी से ही अचेतन 'नील' पदार्थ विज्ञात होता है। इस्टा-द्वारा ऐसे नीलप्रत्यय का प्रकाश भाव ही प्रत्ययानुपश्यता होता है। नील-ज्ञान और पुरुष की प्रत्ययानुपश्यता अविनाभावी हैं। ज्ञान या बुद्धिवृत्ति में यह प्रत्ययानुपश्यतारूप सहभावी हेतु रहने के कारण वह पुरुष के कुछ सरूप या सदृश होता है। अर्थात् अचेतन नीलादि ज्ञान सचेतन (चैतन्ययुक्त) होने के कारण ही चिद्रूप पुरुष के कुछ सदृश होते हैं।

२०—(६) प्रतिसंक्रम = प्रतिसंचार । अपिरमाणी होने पर भी वह प्रतिसंचार शून्य होता है । अपिरणामित्व-द्वारा अवस्थान्तर शून्यता और अ-प्रतिसंक्रमत्व द्वारा गति शून्यता (कार्यगत न होना) सूचित होती है । प्रत्ययानुपश्यता अर्थात् परिणामी वृत्ति-समूह को प्रकाश करने के कारण, चितिशक्ति परिणामी तथा प्रतिसंक्रान्त के समान बोध होती है । चैतन्योपराग-प्राप्त अर्थात् चित्र्प्रकाशित बुद्धवृत्ति की अनुकारता या अनुपश्यता-द्वार्रा

ज्ञ-स्वरूप चिद्वृत्ति तथा ज्ञान-स्वरूप बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट या अभिन्नवत् प्रतीत होती है । (४-२२ (१) देखिए।)

## तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥

भाष्यम् दृशिरूपस्य पुरुषस्य कर्मरूपतामापन्नं दृश्यमिति तदथं एव दृश्यस्यात्मा स्वरूपं भवतीत्यर्थः । तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम् । भोगापवर्गार्थतायां कृतायां पुरुषेण न दृश्यत इति । स्वरूपहानादस्य नाशः प्राप्तो न तु विनश्यति ॥ २१ ॥

२१-- पुरुष का अर्थ ही दृश्य की आत्मा या स्वरूप है। सू

भाषानुवाद - दृशिरूप पुरुष की कर्म स्वरूपता को (१) प्राप्त पदार्थ दृश्य है, अतएव उसका (पुरुष का) अर्थ ही दृश्य की आत्मा अर्थात् स्वरूप होता है। यह दृश्यस्वरूप पररूप द्वारा प्रतिलब्ध स्वभाव (२) है। भोगापवर्ग निधन्न होने पर पुरुष उसका दर्शन और नहीं करता है; अतः उस समय स्वरूप-(पुरुषार्थ) हानि के कारण से वह नष्ट हो जाता है, पर्नेनु विनष्ट (अत्यन्तोच्छिन्न) नहीं।

टीका—२१—(१) कर्मस्वरूपता = भोग्यता । दृश्यत्व श्रौर पुरुषभोग्यत्व मूलतः एकार्थक हैं । भोग्य = श्रर्थं । श्रतः पुरुष-दृश्य = पुरुषार्थं । श्रतएव पुरुष का श्रर्थं ही दृश्य का स्वरूप है । नीलादि ज्ञान, सुखादि वेदना, इच्छादि किया समस्त ही पुरुषार्थं हैं । दृश्य तथा पुरुषार्थं सम्पूर्णतया एक भाव हैं ।

२१। (२) ज्ञानरूप दृश्य ज्ञातृरूप द्रष्टा की अपेक्षा से ही संविदित होता है। संवि-दित भावही दृश्यता का स्वरूप है, अतः वह व्यक्त दृश्य पर या पुरुष के स्वरूप द्वारा ही प्रति-लब्ध होता है। दूसरे शब्दों में पुरुष की भोग्यता ही जब दृश्यस्वरूप है, तब पुरुष की अपेक्षा से ही दृश्य व्यक्त रूप से उपलब्ध होता है। भोग्यता न रहने से दृश्य नष्ट होता है; परन्तु उसका पूर्ण अभाव नहीं होता। वह उस समय अव्यक्त रहता है।

दृश्य की एक व्यक्ति अव्यक्तता प्राप्त करती है, किन्तु अन्यान्य व्यक्ति अन्य पुरुष के दृश्य रहते हैं, इस कारण भी दृश्य का अभाव नहीं होता।

दृश्य किस प्रकार से पररूप-द्वारा प्रतिलब्ध होता है, इस विषय पर पाठक पूर्वोक्त सूर्य तथा तदुपरिस्थ ग्रस्वच्छ द्रव्य के दृष्टान्त का स्मरण करें। (२। १७ (२) टीका।)

पुरुष या द्रष्टा का अर्थ ही दृश्य का स्वरूप होता है 'अर्थ' को 'प्रयोजन' समफ्तर साधार एतः लोग पुरूष को एक प्रयोजनवान् या प्रयोजन सिद्धि का इच्छ्रक सत्व मान लेते हैं और सांख्यीय दर्शन को विप्यंस्त करते हैं। सांख्यादिका में कुछ उपमायें दीगई हैं उनका तात्पर्य और उपमामात्रत्व न समफ कर लोग उन्हें सर्वांश सत्य समफ लेते हैं। यह उनका विचारदोष है इसी के आधार पर ऐसी आन्त धार एगा प्रचलित हुई है।

'स्रथं' का तात्पर्य है 'विषय', 'परन्तु प्रयोजन' नहीं । पुरुष विषयी हैं स्रौर बुद्धि उसका विषय या प्रकाश्य है। साधारएतः प्रकाशक का स्रथं है, 'जो प्रकाश करता है।'

'प्रकाश करना'-रूप किया का कर्ता प्रकाशक होता है—ऐसी बात सत्य है, किन्तु ऐसी किया की हम अनेक स्थानों पर केवल भाषा-द्वारा कल्पना करते हैं। 'प्रकाश्य, प्रकाशक-द्वारा प्रकाशित होता है'—ऐसा कहने से ऐसा जान पड़ता है कि प्रकाशक किया नहीं है। अतएव सर्व स्थानों में प्रकाशक कियावान् है, परन्तु ऐसा नहीं। निष्क्रिय द्रव्य को हम भाषा-द्वारा (व्याकरण के प्रत्ययविशेष द्वारा) सिक्रय करते हैं। निष्क्रिय पुरुष को भी ऐसा कर लेते हैं। ''मेंपन'' के पीछे स्वप्रकाश पुरुष रहने के कारण 'मैं स्वप्रकाशयिता हूँ या निजका ज्ञाता हूँ' इत्याकार-प्रकाशन रूप किया 'मैं' करता रहता है। उससे पुरुष को उस किया का कर्ता मानकर उसे हम प्रकाशक या प्रकाशकर्ता बोलते हैं। वस्तुतः 'प्रकाश होना'-रूप किया मैं-पन में ही रहती है। पुरुष के सान्निध्यहेतु से ही यह घटती है अतः पुरुष को प्रकाशकर्ता कहा जाता है।

भोग तथा अपवर्ग या विवेक ये दो प्रकार के अर्थ ही बुद्धिमात्र होते हैं। बुद्धि केवल त्रिगुए। से ही नहीं बनती, परन्तु एक स्वरूप साक्षी द्रष्टा के योग से त्रिगुए। का परि-ए। म ही बुद्धि होता है। बुद्धि विषय होने के कारए। बुद्धि जिसकी सत्ता से प्रकाशित होती है उसे विषयी या विषय का प्रकाशक कहा जाता है। 'विषय के प्रकाशक' इस वाक्य में 'विषय के' इस सम्बन्धकारकयुक्त पद को 'प्रकाशक' इस कर्त्तृ कारकयुक्त पद के साथ हम अपनी भाषा के लिए ही जोड़ते हैं। उसके द्वारा प्रकृत पदार्थ में सिकयता नहीं होती है। 'पुरुष का अर्थ' इस प्रकार का सम्बन्धवाचक वाक्य भी उसी कारए। कोई किया विज्ञापित नहीं करता है।

भोग तथा स्रपवर्ग यदि विषय या प्रकाश्य हों तो वे किसके प्रकाश्य विषय होंगे या विषयी किसे कहना होगा। इसके उत्तर में कहना पड़ेगा कि उसी द्रष्टा पुरुष को। इस प्रकार भोग तथा स्रपवर्ग रूप में विषयत्व या स्रथंभूत बनाना ही दृश्य का स्वरूप होता है।

भाष्यम् । कस्मात् ?—

कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारण्यात् ॥ २२ ॥

कृतार्थमेकं पुरुषं प्रति दृश्यं नष्टमिष नाशंप्राप्तमिष ग्रनष्टं तद् अन्यपुरुषसाधारणत्वात्। कृशलं पुरुषं प्रति नाशंप्राप्तमप्यकुशलान् पुरुषान् प्रत्यकृतार्थमिति । तेषां दृशेः कर्मविषयता-मापन्नं लभते एवं पररूपेणात्मरूपमिति । अतश्च दृग्दर्शनशक्तयोनित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति, तथा चोक्तं — "धिर्मिणामनादिसंयोगाद्धस्मेमात्राणामप्यनादिः संयोग" इति ॥ २२ ॥

् भाष्यानुवाद-क्यों (विनष्ट नहीं होता ) ?

२२ । कृतार्थं के निकट वह नष्ट होने पर भी श्रन्यसाधारण्<व के कारण् वह अमनष्ट रहता है ।। सू कृतार्थं एक पुरुष के प्रति दृश्य नष्ट होने पर भो अन्य साधारणात्व के कारणा वह अनष्ट है। कुशल पुरुष के प्रति नष्ट होने पर अकुशल पुरुष के समीप दृश्य अनष्ट है। उनके पास दृश्यदृशिशिक्ति की कर्मविषयता (भोग्यता) प्राप्त कर पररूप-द्वारा निज रूप में प्रतिलब्ध होता है। अतएव दृक् तथा दर्शनशिक्त को नित्यता के कारण संयोग अनादि के नाम से व्याख्यात हुआ है। तथा (पंचिशिख-द्वारा) उक्त हुआ है 'समस्त का संयोग अनादि होने के कारण सब धर्मों का संयोग भी अनादि होता है' (१)।

टीका—२२—(१) विवेकख्याति-द्वारा कृतार्थ पुरुष का दृश्य नष्ट होने पर भी अन्य पुरुषों का दृश्य रह जाने के कारण दृश्य शनष्ट है। श्राज भी जैसे दृश्य श्रनष्ट है, सदा वैसे ही दृश्य श्रनष्ट था, तथा रहेगा। सांख्यसूत्र भी है—इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः। कमशः सब पुरुषों की विवेक ख्याति होने से तो दृश्य विनष्ट हो जायगा, ऐसी संभावना नहीं है, कारण पुरुष संख्या श्रनन्त है। श्रसंख्य का कभी शेष नहीं होता। असंख्य च श्रसंख्य = श्रसंख्य। यही श्रसंख्य का तत्त्व है। [४-३३ (४)]। श्रुति भी कहती है, 'पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।' इस कारण दृश्य सदा था और रहेगा भी। जो पुरुष श्रकुशल हैं, वे उस समय श्रनादि दृश्य के साथ श्रनादि-सम्बन्धयुक्त होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहिले दृश्य संयोग नहीं था मगर किसी विशेष काल में वह हुआ है, क्योंकि, ऐसा होने से दृश्य संयोग होने का हेतु कहाँ से श्रावेगा। श्रागे व्याख्यात होगा कि संयोग का हेतु श्रविद्या या मिथ्याज्ञान है। मिथ्याज्ञान का प्रसव करता है। श्रतः मिथ्याज्ञान की परम्परा श्रनादि होती है, इस विषय का विवरण यहाँ पर उद्भृत पंचशिखाचार्य के सूत्र में किया गया है। सब धर्मी त्रिगुण हैं। उनका पुरुष के साथ श्रनादि काल से संयोग है इस कारण गुण-धर्म जो बुद्ध्यादि करण तथा शब्दादि विषय हैं, उनके साथ भी पुरुष का श्रनादि संयोग है।

पुरुष का बहुत्व तथा प्रधान का एकत्व इस सूत्र में उक्त हुन्ना हैं ( २।२३ तथा ४ । १६ सू-देखिए) । उस पर वाचस्पित मिश्र कहते हैं—'प्रधान के समान पुरुष एक नहीं हैं । पुरुष का नानात्व, जन्ममरण, सुखदु:खोपयोग, मुक्ति, संसार इन सब व्यवस्थाओं से (न्नर्थात् युगपत् इस समस्त वहुज्ञान के ज्ञाता बहुत-से ज्ञाता होंगे इस प्रकार की कल्पना युक्तियुक्त होने से) पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है । जो सब एकत्वज्ञापक श्रुतियाँ हैं वे प्रमाणान्तर के विरुद्ध हैं । द्रष्ट्रगण के देशकाल-विभाग के ग्रभाव के कारण ग्रर्थात् द्रष्ट्रगण देशकालातीत हैं प्रथवा 'ग्रमुकत्र ये द्रष्टा हैं ग्रमुकत्र वेद्रष्टा हैं' ऐसी कल्पना करना विधेय नहीं है, ग्रतः उनको एक कहना युक्त होता है । इसी भाव में भिक्तमान् लोग इन सब श्रुतियों की उपपत्ति कर लेते हैं । ( यहाँ पर श्रुति में द्रष्ट्रमात्र का एकत्व उक्त नहीं हुन्ना है पर 'जग-दन्तरात्मा' स्रष्टा, रक्षक सथा सहत्तीरूप सगुण ईश्वर का ही एकत्व उक्त हुन्ना है । महा-भारत में भी कहते हैं—'स सर्ग काले च करोति सर्ग संहार काले च तदित भूयः। संहत्य सर्वनिजवेहसंस्थं कृत्वाऽप्सु शेते जगदन्तरात्मा'। श्रुति भी इन सर्वभूतांतरात्मा को ही एक कहती है । वह द्रष्ट्र रूप ग्रात्मा नहीं है ।) प्रकृति का एकत्व तथा पुरुष का नानौत्व श्रुति-द्वारा साक्षात् ही प्रतिपादित हैं । श्रुति ( श्र्वताश्वतर ) में कहा है । 'एक रजः सत्व तमी-मर्यो, ग्रजा, बहु प्रजासृष्टिकारिणी प्रकृति का कोई एक पुरुष ग्रनुशयन या उपदर्शन करते

हु. श्रीर अन्य एक अज पुरुष मुक्तभोगा ( चरित भोगापवर्ग ) उस प्रकृति का भोग करते हैं। इस श्रुतिका अर्थ ही इस सूत्र-द्वारा अनूदित हुआ है।

भाष्यम् । — संयोगस्वरूपाऽभिधित्सयेदं सूत्रं प्रववृते —

स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २३ ॥

पुरुषः स्वामी, दृश्येन स्वेन दर्शनार्थं संयुक्तः । तस्मात् संयोगाद् दृश्यस्योपलिब्ध्यां स भोगः, या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलिब्धः सोऽपवर्गः । दर्शनकार्यावसानः संयोग इति दर्शनं वियोग्यस्य कारणमुक्तम् । दर्शनमदर्शनस्य प्रतिद्वन्द्वीति अदर्शनं संयोगनिमित्तमुक्तम् । नात्र दर्शनं मोक्षकारणमदर्शनाभावादेव बन्धाभावः स मोक्ष इति । दर्शनस्य भावे वन्धकारणस्यादर्शनस्य नाश इत्यतो दर्शनज्ञानं कैवल्यकारणमुक्तम् ।

किञ्चेदमदर्शनं नाम—कि गुणानामधिकारः।—१। स्राहोस्विद् दृशिरूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधानचित्तस्यानुत्पादः, स्विस्मिन्दृश्ये विद्यमाने दर्शनाभावः। १८८१। किमर्थन्वता गुणानाम्।—३। स्रथाविद्या स्विचित्तेन सह निरुद्धा स्विचित्तस्योत्पित्तिवीजम्।—४। किं स्थितिसंस्कारक्षये गितसंस्काराभिव्यक्तिः, यत्रे दमुक्तं 'प्रधानं स्थित्ययेव वर्त्तमानं विकाराक्तरणादप्रधानं स्यात्तथा गत्येव वर्त्तमानं विकारिनत्यत्वादप्रधानं स्यादुभयथा चास्य प्रवृत्तिः प्रधानस्यवहारं लभते नान्यथा, कारणान्तरेष्विप किल्पतेष्वेष समानश्चर्चः'।—५। दर्शनश्चित्तरेवादर्शनित्येके 'प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्तिः' इति श्रुतेः । सर्वबोध्यबोधसमर्थः प्राक्पतृत्तेः पुरुषो न पश्यति, सर्वकार्यकरणसमथं दृश्यं तदा न दृश्यत इति।—६। उभयस्याप्यदर्शनं धर्मं इत्येके । तत्रे दं दृश्यस्य स्वात्मभूतमिप पुरुषप्रत्ययापेक्षं दर्शनं दृश्यधमंत्वेन भवति, तथा पुरुषस्यानात्मभूतमिप दृश्यप्रत्ययापेक्षं पुरुषधमंत्वेनेव दर्शनमवभासते।—७। दर्शनज्ञानं मेवादर्शनिति केचिदभिदधित।—६। इत्येते शास्त्रगता विकल्पः, तत्र विकल्पबहुत्वमेतत्स-विपुरुषणागाणसंयोगे साधारणविषयम् ॥ २३॥

भाष्यानुवाद — संयोगस्वर्रूप के निर्णय की इच्छा सेयह सूत्र प्रवृत्तित्त हुँग्रा है — २३। संयोग स्वशंक्ति तथा स्वामि शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण है, ग्रंथीत् जिस संयोग से द्रष्टा तथा दृश्य की उपलब्धि होती है वह संयोगिवशेष ही, यह संयोग है (१)।। सू

पुरुष स्वामी—'स्व'-भूत दृश्य के साथ दर्शन के लिए संयुक्त हैं। उसी संयोग से जो दृश्य की उपलब्धि है वह भोग है श्रीर जो द्रष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है वह श्रपवर्ग हैं। संयोग दर्शन-कार्यावसान है श्रथीत् विवेक-द्वारा दर्शन कार्य की परिसमाप्ति होने पर संयोग का भी श्रवसान हो जाता है, अर्थात् जब तक दर्शन रहता है तब तक संयोग भी। श्रतः उस दर्शन (विवेक) को वियोग का कारण कहा गया है। दर्शन श्रदर्शन का श्रतिद्वन्दी होता है। श्रदर्शन संयोग का निमित्त कहा गया है। परन्तु यहाँ दर्शन मोक्ष का

(साक्षात्) कारए नहीं है। ग्रदर्शनाभाव से ही बन्धाभाव होता है; वही मोक्ष है। दर्शन से बन्धकारएा ग्रदर्शन का नाश होता है इस कारए। दर्शन-ज्ञान को कैवल्यकारए। कहा गया है (२)।

पह अदर्शन क्या है (३)? क्या यह गुएा-समूह का अधिकार (कार्य-उत्पादन करने वाला सामर्थ्य) है ?--१। ग्रथवा दृशिरूप स्वामी के पास शब्दादिरूप तथा विवेकरूप विषय जिसके द्वारा दर्शित होते हैं उस प्रधान चित्त का श्रनुत्पाद ग्रर्थात् श्रपने में दृश्य (शब्दादि तथा विवेक) वर्तमान रहने पर भी दर्शनाभाव है ?— २ । ग्रथवां गुरासमूह की भ्रर्थवत्ता है ?-- ३ । अथेवा स्वचित्त के साथ (प्रलय काल में) निरुद्ध हुई अविद्या ही स्वचित्त की उत्पत्ति का बीज है ? — ४। ग्रथवा स्थिति संस्कार के क्षय के बाद गतिसंस्कार की म्रिभिव्यक्ति है ? इस विषय पर यह उक्त हुम्रा है कि 'प्रधान स्थिति में ही वर्तमान रहने पर विकार न करने के कारए। अप्रधान होगा, इस प्रकार गति में ही वर्तमान रहने पर विकार-नित्यत्व-हेतु से अप्रधान होगा; स्थिति तथा गित इन दोनों प्रकारों से इसकी प्रवृत्ति रहने पर ही प्रधान रूप से व्यवहार प्राप्त करता है अन्यथा नहीं करता। अपरापर जो कारएा होता है, उसमें भी यही विचार प्रयोज्य है।'--- प्र। कोई-कोई कहते हैं श्रदर्शन शक्ति ही अदर्शन है। 'प्रधान की म्रात्मख्यापनार्थं प्रवृत्ति' यह श्रुति ही उनका प्रमाग् है। सर्व-बोध्य-बोध-समर्थ पुरुष प्रवृत्ति से पहले दर्शन नहीं करते हैं; सर्वकार्यकरणसमर्थ दृश्य को उस समय नहीं देखते हैं।-- ६। दोनों का ही धर्म श्रदर्शन है, कुछ लोग ऐसा कृहते हैं। इस में (इस मत में) दृश्य के स्वात्मभृत होने पर भी पुरुषप्रत्ययापेक्ष दर्शन ही दृश्य-धर्म होता है, इसी प्रकार पुरुष के अनात्मभूत होने पर भी दृश्य प्रत्ययापेक्ष दर्शन पुरुषधर्मरूप से अवभासित होता है। - ७। कोई-कोई दर्शन ज्ञान को ही अदर्शन नाम देते हैं।—द। ये सब शास्त्रगत मतभेद हैं। श्रदर्शन विषय पर इसी भाँति के बहुत विकल्प रहनें से भी यह सभी मानते हैं कि 'सर्व-पुरुष के साथ गुएग का जो पुरुषार्थ-हेतु संयोग है। वही संामन्यतः ग्रदर्शन हैं (४)।

टीका—२३—(१) संयोग हेतुस्वरूप है, उसका फल 'स्वं'स्वरूप दृश्य तथा 'स्वामि'स्वरूप पुरुष की उपलब्धि है। पुम्प्रकृति का संयोग ही ज्ञान कहलाता है। वह ज्ञान दो प्रकार का है—भ्रान्ति ज्ञान या भोग तथा सम्यक् ज्ञान या ग्रपवर्ग। ग्रतः संयोग से भोग ग्रीर ग्रपवर्ग होते हैं, ग्रथांत् भोग ग्रीर ग्रपवर्ग-रूप ज्ञानद्वय ही पुम्प्रकृति की संयुक्ता-वस्था होते हैं। ग्रपवर्ग सिद्ध होने पर पुम्प्रकृति का वियोग हो जाता है।

२३—(२) बुद्धितत्व का साक्षात्कार कर तत्परस्थ पुरुषतत्वमें स्थिति के लिये एक बार बुद्धि का निरोध करने के बाद जब संस्कारवश बुद्धि पुनरुत्थित होती है, तब 'पुरुष बुद्धि से परे या पृथक् तत्व है' ऐसी जो ब्ल्याति या प्रबल ज्ञान होता है, वही दर्शन यानी प्रकृत विवेक-ख्याति है। वह निरुद्ध बुद्धि के (जिससे पुरुष-स्थिति प्राप्त होती है) संस्कार-विशेष की स्मृतिमूलक ख्याति है। ग्रतः उस प्रकार की ख्याति का एकमात्र फल होता है बुद्धिनिरोध या पुम्प्रकृति का वियोग। बुद्धि का भोगरूप व्युत्थान ही ग्रदर्शन है, सुतरां विवेक-दर्शन-द्वारा भोग की निवृत्ति होने पर ग्रदर्शन या विपरीत दर्शन (बुद्धि तथा पुरुष पृथक् होने से भी उनका एकत्वदर्शन निवृत्त होता है। वही दृश्यनिवृत्ति ग्रर्थात् पुरुष का कैवल्य है। ग्रतएव विवेकज्ञान परम्पराक्रम से कैवल्य का कारए। है।

२३—(३) अदर्शन-संम्बन्धी ग्राठ प्रकार के विभिन्न-मत शास्त्रकारों ने कहे हैं। भाष्य-कार ने उनका संग्रह प्रदर्शित किया है। सब लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार गृहीत हुए हैं। उनमें चौथा विकल्प ही सम्यक् ग्राह्य है। ग्रब उन ग्राठ प्रकार के मतों का व्याख्यान नीचे किया जाता है।

१ला—गुण का अधिकार ही अदर्शन है। अधिकार का अर्थ है कार्यारंभण-सामर्थ्य। गुण समूह सिकय रहने से ही उस समय अदर्शन रहता है इस लक्षण में इतना सत्य है, 'देह में ताप रहना ही ज्वर है' इस प्रकार लक्षण के समान यह सदोष है।

ररा—प्रधान चित्त का अनुत्पाद ही अदर्शन है, दृशिरूप स्वामी के निकट जो चित्त भोग्य विषय तथा विवेक विषय का दर्शन कराकर निवृत्ति प्राप्त करता है, वहीं प्रधान चित्त है। भोग्य विषय का पार-दर्शन (विवेकद्वारा) तथा विवेक दर्शन होने से ही चित्त निवृत्त होता है, इस दर्शन से युक्त चित्त ही प्रधान चित्त है। चित्त में ही भोग-दर्शन और विवेक-दर्शन इन दोनों का बीज रहता है, उस बीज का सम्यक् प्रकाश न होना ही इस मत में अदर्शन कहा जाता है। यह लक्ष्मण भी संपूर्ण नहीं है। 'स्वस्थ रहना ही भोग है' इसके समान इस लक्ष्मण में भी कुछ सत्य है।

३रा—गुण की अर्थवत्ता ही अदर्शन है। अर्थवत्ता अर्थात् गुण की अव्यपदेश्य कार्यजननशीलता। सत्कार्यवाद में कार्य और कारण सत् हैं। जो उत्पन्न होगा, वह वर्तमान में अव्यपदेश्य रूप से रहता है। भोग तथा अपवर्ग रूप अर्थ का उस प्रकार अव्यपदेश्य भाव में रहना ही गुण की अर्थवत्ता है। वह अर्थवत्ता ही अदर्शन है, यह भी कुछ सत्य लक्षण है। अर्थवत्ता और अदर्शन अविनाभावी हैं किन्तु अविनाभावित्व के उत्लेख-मात्र से ही संपूर्ण लक्षण नहीं होता। रूप क्या है?—जो विस्तृत है। विस्तार और रूपज्ञान अविनाभावी होते हैं, तब भी विस्तार का उल्लेख मात्र ही रूप का लक्षण नहीं है।

४था—प्रविद्या संस्कार ही संयोग का हेतु ग्रदर्शन है। ग्रविद्यामूलक कोई वृत्ति उठने से उसके पीछे होनेवाली वृत्ति भी ग्रविद्यामूलक होगी, यह ग्रनुभव किया जाता है; ग्रतः ग्रविद्यामूलक संस्कार बृद्धि तथा पुरुष का संयोग घटाता है यह सिद्ध हुग्रा। पूर्वानुक्रम से सोचने पर प्रलयकाल में जो चित्त ग्रविद्यावासित होकर लीन होता है, वही सर्गकाल में साविद्य होकर बृद्धि-पुरुष का संयोग घटाता है। इस मत की ग्रागे सम्यक् व्याख्या होगी। यह मत ही बुद्धि-पुरुष के संयोग को (ग्रतः संयोग के सहभावी ग्रदर्शन को भी) समभाने के लिये समर्थ है।

प्रवाँ—प्रधान की गित या वैषम्य-पिरिणाम एवं स्थिति या साम्य-पिरिणाम हैं, क्योंकि, यदि गित एकमात्र स्वभाव हो तो विकार-नित्यता होती है तथा स्थितिमात्र स्वभाव हो तो विकार नहीं होता। प्रधान के इन दोनों स्वभावों में स्थितिसंस्कार के क्षय से गितिसंस्कार की अभिव्यक्ति ही (अर्थात् उसका समूह विषयज्ञान ही) अदर्शन होती है; यह पञ्चम कल्प है। इसमें मूल कारण का स्वभावमात्र कहा गया है, सिनिमित्त कार्ये क्ष्प संयोग का निमित्तभूत पदार्थ व्याख्यात नहीं हुआ। घट क्या है ? परिणामशील मृत्तिका का परिणाम विशेष ही घट है—केवल ऐसा कहने से जिस प्रकार घट सम्यक् लक्षित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार मूल कारण भी यहाँ सम्यक् लिक्षत नहीं हुआ।

६ ठा—दर्शनशक्ति ही अदर्शन है। प्रधान की प्रवृत्ति होने पर समस्त विषय दृष्ट होते हैं, अतः प्रधान-प्रवृत्ति की जो शक्तिरूप अवस्था है वही अदर्शन है। अदर्शन एक प्रकार का दर्शन है। वह दर्शन प्रधानाश्रित है ग्रौर प्रधान-प्रवृत्ति की हेतुभूत शक्ति हैं। ग्रदर्शन, कार्य, या चित्तधर्म होता है, उसके लक्षण में मूलाशक्ति का उल्लेख करने पर वह उतना बोधगम्य, नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्यालोक-जात शस्य तण्डुल हैं। कहने से तण्डुल सम्यक् लक्षित नहीं होता।

७वाँ—दृश्य तथा पुरुष दोनों ही धर्म श्रदर्शन है। श्रदर्शन ज्ञान-शिक्त-विशेष है। ज्ञान दृश्यगत होने पर भी पुरुष-सापेक्ष है। श्रतः वह पुरुषगत न होकर भी पुरुष धर्म के समान श्रवभासित होता है। पुरुष की श्रपेक्षा रहती है श्रतः ज्ञान (शब्दादि तथा विवेक ज्ञान) दृश्य तथा पुरुष दोनों ही का धर्म है। 'सूर्य-सापेक्ष ज्ञान ही दृष्टि होता है' यह जैसे दृष्टि का सम्यक् लक्षरा नहीं होता वैसे ही श्रपेक्षत्वमात्र कहने से द्रव्य लक्षित नहीं होता।

प्रवां—विवेकज्ञान को छोड़कर जो शब्दादि विषयज्ञान है वही भ्रदर्शन है भ्रौर वही पुम्प्रकृति की संयोगवस्था है।

सांख्यशास्त्र में ये ब्राठ प्रकार के मत श्रदर्शन संबन्ध में देखे जाते हैं। ग्रदर्शन = नज् + दर्शन। नज् शब्द के छः प्रकार के अर्थ हैं—(१) श्रभाव या निषेधमात्र, जैसे ग्रपाप; (२) सादृश्य, जैसे ग्रबाह्मण प्रथीत् ब्राह्मणसदृश; (३) ग्रन्यत्व, जैसे ग्रमित्र वा मित्र-भिन्न शत्रु; (४) ग्रत्पता, जैसे ग्रनुदरी कन्या ग्रथीत् ग्रत्पोदरी; (५) ग्रप्राशस्त्य, जैसे श्रक्षेशी ग्रथीत् ग्रप्रशस्तकेशी; (६) विरोध; जैसे ग्रसुर वा सुर-विरोधी।

हैं। जैसे अभाव अर्थ छोड़ के अन्य सभी अर्थ और एक भाव पदार्थ के स्पष्ट द्योतक हैं। जैसे अभित्र का अर्थ शत्रु। निषेधमात्र ज्ञापन करने से उसे प्रसज्यप्रतिषेध कहते हैं; और भावान्तर समभाने से उसे पर्युदास कहते हैं। उक्त आठ प्रकार के मतों में केवल द्वितीय मत प्रसज्यप्रतिषेध होता है, क्योंकि उसमें उत्पत्ति का अभावमात्र कहा गया है। अन्य सब मत पर्युदास पक्ष में गृहीत हुए हैं अर्थात् अदर्शन शब्द नज् भावार्थ में गृहीत हुए हैं।

२३—(४) उक्त मत समूह (चतुर्थं को छोड़कर) प्रकृति तथा पुरुष के संयोग-मात्र को समभाते हैं। वह संयोग स्वभाविक नहीं है। यदि ऐसा होता तो कभी वियोग न होता। परन्तु वह नैमित्तिक है। स्रतः उस निमित्त का उल्लेख ही संयोग की संपूर्ण व्याख्या है। स्रविद्या ही वह निमित्त है, जिससे संयोग होता है।

वस्तुतः 'गुरा के साथ पुरुष का संयोग' यह सामान्य है अर्थात् सभी लक्षणों में यह स्वृीकृत हुआ है। जभी संयोग होता है, तभी गुराविकार देखा जाता है। सर्ग काल में व्यक्तरूप और प्रलयकाल में संस्काररूप गुराविकार के साथ पुरुष का संयोग सिद्ध होता है। अतः संयोग वास्तव में स्वबृद्धि तथा प्रत्यक् चेतन का (प्रति पुरुष का) संयोग है। यह संयोग अविद्या से पैदा होता है। अतः चतुर्थ विकल्प में जो अविद्या को संयोग का कारराभूत अदर्शन कहा गया है, वही सम्यक् लक्षरा है। सूत्रकार ने यही कहा है।

भाष्यम् — यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धसंयोगः,

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥

विपर्ययज्ञानवासनेत्यर्थः । विपर्ययज्ञानवासनावासिता न कार्यनिष्ठां पुरुषस्याति बुद्धिः

प्राप्नोति साधिकारा पुनरावर्त्तते । सा तु पुरुषस्यातिपर्यवसाना कार्यनिष्ठां प्राप्नोति चरिता-धिकारा निवृत्तादर्शना वन्धकारणाभावाझ पुनरावर्त्तते । ग्रत्र किश्चत् षण्डकोपास्यानेतो-द्धाटयित, मुग्धया भार्य्यया ग्रभिधीयते षण्डकः, 'ग्रायंपुत्र ! ग्रपत्यवती मे भिगनी किमथं नाहमिति ।' स तामाह 'मृतस्तेऽहमपत्यमुत्पादिष्यामीति'', तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्त-निवृत्ति न करोति विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा । तत्राचार्यदेशीयो विक्ति ननु बुद्धिनिवृत्ति-रेव मोक्षः, ग्रदर्शन कारणाभावाद् बुद्धिनिवृत्तिः, तच्चादर्शनं वन्धकारणं दर्शनान्निवर्त्तते । तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोक्षः किमर्थमस्थान एवास्य मितिविश्रमः ॥ २४ ॥

भाष्यानुवाद --- प्रत्यक्चेतन के साथ जो स्वबृद्धि संयोग, २४ -- उसका हेतु अविद्या है (१) । सू

प्रथित विपर्यय ज्ञानवासना । विपर्ययज्ञानवासनावासिता बुद्धि पुरुष ख्याति रूप कार्यनिष्टा अर्थात् कर्त्तव्यता (चेष्टा) का अन्त नहीं पाती, अतः साधिकार के कारण पुनरावर्त्तन करती है, और पुरुष ख्याति के पर्यवसित होने पर वह बुद्धि कार्यसमाप्ति प्राप्त कर लेती है। तब चरिताधिकारा, अदर्शनशून्य बुद्धि वन्धकारणाभाव के कारण और दुबारा आवर्त्तन नहीं करती (२)। इस पर कुछ व्यक्ति (विपक्षवादी) निम्नोक्त षण्डकोपाख्यान-द्वारा उपहास करते हैं। एक नपुंसक की मुग्ध पत्नी उससे कह रही है—'आर्यपुत्र! मेरी बहन के सन्तान है, मेरे क्यों नहीं हैं?' नपुंसक ने पत्नी से कहा कि 'मरने के बाद आकर में तेरे पुत्र पैदा करूँगा।' इस प्रकार जबन्यह विद्यमान ज्ञान ही चित्तनिवृत्ति नहीं करता तब वह विनष्ट होकर करेगा इसकी क्या आशा? कोई आचार्यकल्प व्यक्ति इसका उत्तर देते हैं कि 'बुद्धिनिवृत्ति ही मोक्ष है, अदर्शनरूप कारण का अपगम होने पर बुद्धिनिवृत्ति हो जाती है। यह बन्धकारण अदर्शन, दर्शन से निवित्तित होता है।' फलतः चित्तनिवृत्ति ही मोक्ष है अतः उक्त विपक्षवादी का अनवसर मितिविश्रम व्यर्थ है।

टीका—२४। (१) प्रत्यक् चेतन शब्द का विस्तृत अर्थ १।२६ सूत्र की टिप्पएगि में देखिए, प्रतिपुरुषरूप एक एक चित् ही प्रत्यक्चेतन हैं।

श्रविद्या का श्रर्थ विपर्ययज्ञान वासना है। विपर्यय का श्रर्थ है मिथ्याज्ञान। श्रनात्म में श्रात्मज्ञान श्रादि श्रविद्या लक्षण में कथित विपर्ययज्ञान स्मरणीय है। सामान्यतः बुद्धि तथा पुरुष के श्रभेदज्ञान ही बन्धकारण विपर्ययज्ञान है। उस ज्ञान की वासना ही मूलतः संयोग का कारण है। संयोग श्रनादि है, श्रतः कोई समय नहीं जब कि संयोग नहीं था। श्रत्य संयोग की श्रादि प्रवृत्ति देखकर उसका कारण निर्णय नहीं होता है। परन्तु वियोग जानकर ही संयोग का कारण निर्णय होता है। कुछ खनिज मैनसिल मिला उसकी उत्पत्ति स्थान को मैंने नहीं देखा, परन्तु उसका विश्लेषण कर जाना कि वह गन्धक ग्रौर शङ्ख धातु (श्रासंनिक) है। संयोग के विषय में भी यही बात है। विवेक ज्ञान होने पर बुद्धि, सम्यक् निरुद्ध होती है या बुद्धि-पुरुष का वियोग होता है, श्रतः विवेकज्ञान का विरोधी जो श्रविवेक या श्रविद्या है वही संयोग का कारण है। भाष्यकार ने ऐसा ही दिखाया है।

विपर्ययज्ञानवासना जब तक रहती है, तब तक वियोग नहीं होता । सम्यक् पुरुष-स्याति होनेपर ही चित्त का कार्य शेष होता है या वियोग होता है; अतएव पुरुषस्याति के विपरीत जो विपर्ययज्ञान है वहीं संयोग का कारण है। पूर्व संस्कार को हेतु करके ही वर्त्त- मान विपर्यय ज्ञान उदित होता है। पूर्व कम से संस्कार अनादि है। अतएव अनादि-विषयर्थ संस्कार या अनादि विपर्ययज्ञानवासना ही, संयोग का हेतु है।

२४—(२) कैवल्यावस्था में दर्शन और अदर्शन सभी निवृत्त होते हैं। दर्शन और अदर्शन परस्पर सापेक्ष हैं। मिथ्या ज्ञान रहने से चित्त में सत्यज्ञानरूप परिणाम होता है। 'बुद्धि तथा पुरुष पृथक् हैं' समाहित चित्त के इस प्रकार के साक्षात्कार। (विवेकज्ञान) काल में 'बुद्धि' पदार्थ का ज्ञान रहना चाहिये। वही ज्ञान (मेरी बुद्धि है या थी ऐसा) विपर्ययम्लक है। बुद्धि पदार्थ का ऐसा ज्ञान रहने पर चित्त-वृत्ति का सम्यक् निरोधरूप कैवल्य नहीं होता है। अतः कैवल्य में विवेक-अविवेक कुछ भी नहीं रहता। अविवेक, विवेक-द्वारा नष्ट होता है। ऐसा होने से ही चित्त-निरोध या बुद्धि-निवृत्ति होती है।

श्रविद्या, श्रस्मिता, राग श्रादि समस्त क्लेश, विवेक तथा तन्मूलक परवैराग्य-द्वारा नष्ट होते हैं। 'शरीरादि कुछ भी में नहीं हूँ एवं शरीरादि से में कुछ नहीं चाहता हूँ इस प्रकार की समापत्ति होने पर श्राबुद्धि सभी दृश्य स्पन्दन शून्य या निरुद्ध हो जायेंगे यह स्पष्ट है। श्रतएव विवेक-द्वारा श्रविवेक नष्ट होता है, श्रविवेक नष्ट होने पर चित्तनिवृत्ति होती है। विवेक श्रग्नि के समान स्वाश्य्य को नष्ट करता है।

भाष्यम्—हेयं दुःखं हेयकारणं च संयोगाख्यं सिनिमित्तमुक्तम् ग्रतःपरं हाने वक्तव्यम्— तद्भावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् ॥ २४ ॥

तस्यादर्शनस्याभावाद् बुद्धिपुरुषसंयोगाभावः स्रात्यन्तिको बन्धनोपरम इत्यर्थ एतद् हानम् । तद्दृशेः कैवल्यम् पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थः । दुःखकारण निवृत्तौ दुःखोपरमो हानं तदा स्वरूप प्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम् ॥ २५ ॥

भाष्यानुवाद हिय दुःख, हेय का कारण संयोग तथा संयोग का भी कारण बतला चके हैं। श्रव हान कहा जाता है।

२५—उसके ( अविद्या के ) अभाव से जो संयोगाभाव है वही हान है, और वहीं द्रष्टा का कैवल्य है।। सू

दुसका अर्थात् अदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि पुरुष का संयोगाभाव अर्थात् बन्धन की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है यही हान, यही दृशि का कैवल्य अर्थात् पुरुष का अमिश्री-भाव तथा गुणों के साथ पुनः असंयोग है। दुः खकारण की निवृत्ति होने से जो दुः खकी निवृत्ति है, वही हान है। इस अवस्था में पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठ रहते हैं, यह कथित हुआ।

टीका—२५। (१) द्रष्टा के कैवल्य का अर्थ है केवल द्रष्टा। द्रष्टा तथा दृश्य का संयोग रहने पर केवल द्रष्टा है यह नहीं कहा जा सकता है। शंका हो सकती है कि कैवल्य श्रीर अकैवल्य क्या द्रष्टृगत भेदभाव हैं?—नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धि ही निरोधरूप परिगाम या अदृश्यपथ प्राप्त होती है। द्रष्टा का उससे कुछ भी नहीं होता या हो नहीं सकता। यह विषय इस पाद के बीसवें सूत्र की दूसरी टिप्पणी में निवृत किया गया है। पुरुष का कैवल्य—यह यथार्थ कथा है, पर पुरुष की मुक्ति—यह श्रीपचारिक कथा है।

भाष्यम् - ग्रथ हानस्य कः प्रास्युपाय इति -

• विवेकख्यातिरविष्तवाः हानोपायः ॥ २६ ॥

सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकस्यातिः, सा त्विनिवृत्तिमिथ्याज्ञानाप्लवते । यदा मिथ्या-ज्ञानं दग्धबीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपदचते तदा विधूत क्लेशरजसः सत्त्वस्य परे वैशारदचे परस्यां वशीकारसंज्ञायाँ वर्त्तमानस्य विवेकप्रत्यय-प्रवाहो निम्मेलो भवति । सा विवेकस्यातिरविष्लवा हानस्योपायः, ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धबीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसवः । इत्येष मोक्षस्य मार्गो हानस्योपाय इति ।। २६ ।।

भाष्यानुवाद -- हान-प्राप्ति का उपाय क्या है ?---

२६ - अविप्लवा विवेकस्वाति हान का उपाय है।। सू

बुद्धि तथा पुरुष का अन्यता- (भेद-) प्रत्यय ही विवेकस्याति है, वह भ्रिनिवृत्त मिथ्या-ज्ञान-द्वारा भग्न हो जाती है (१)। जब मिथ्याज्ञान दग्ध-बीज-भाव तथा प्रसवशून्य भ्रवस्था प्राप्त करता है, तब विधूतक्लेशमल बुद्धिसत्व की विलक्षराता या सम्यक् निर्मलता होने पर वशीकार-संज्ञक वैराग्य की परावस्था में वर्त्तमान योगी का विवेकप्रत्ययप्रवाह निर्मल होता है। यही अविप्लवा विवेकस्याति हान का उपाय होती है। उससे (विवेकस्याति से) मिथ्या ज्ञान की दग्ध बीजभावप्राप्ति तथा पुनः प्रसवशून्यता होती है। प्रही मोक्ष-मार्ग या हान का उपाय है।

टीका—२६—(१) विवेक पहले बहुत स्थानों पर व्याख्यात हुम्रा है। विवेक का म्रर्थ है बुद्धि म्रौर पुरुष का भेद। तद्विषयक जो ख्याति या प्रवल ज्ञान या प्रधान ज्ञान म्रर्थात् मन का प्रख्यात भाव है वही विवेकख्याति है।

सर्व-प्रथम विवेकज्ञान शास्त्र-श्रवण से होता है; बाद में वह युक्तिपूर्वक मनन-द्वारा दृढ़तर तथा स्फुटतर होता है। योगाङ्गों का अनुष्ठान करते-करते वह कमशः प्रस्फुट होता रहता है। सम्प्रज्ञात योग या समापत्ति-द्वारा दृश्यविषयक मिथ्या-ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना जब निवृत्त होती है, तब उसे मिथ्याज्ञान की दग्धबीजावस्था कहते हैं, वैसा होने पर एवं दृष्टादृष्टिवषयक राग सम्यक् निवृत्त होने पर समाधि-निर्मल विवेकज्ञान की ख्याति होती है। यही विवेकख्याति अविष्लवा या मिथ्याज्ञान-द्वारा अभग्ना होने से ही उसके द्वारा हान या दृश्य का सम्यक् त्याग सिद्ध होता है। विवेकख्याति के समृय में मिथ्याज्ञान दग्धवीजवत् हो जाता है। हान सिद्ध होने पर वे दग्धवीजकल्प विपर्यय और विवेकज्ञान दोनों ही विलीन हो जाते हैं। वही कैवल्य है।

विवेक ख्याति द्वारा कैसे बुद्धिनिवृत्ति होती है यह आगामी सूत्र द्वारा व्याख्यात हुआ है।

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञाः॥ २७॥

भाष्यम्—तस्येति प्रत्युदित्रख्यातेः प्रत्याम्नायः, सप्तधेति । श्रशुद्धचावरणलमापगृमा-ष्टिचत्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारैव प्रज्ञा विवेकिनो भवति, तदचथा — परिज्ञातं हैयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति ।—१। क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति ।—१। साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानम् ।—३। भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपायः ।—४। इत्येषा चतुष्ट्यो कार्या विमुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविमुक्तिस्तु त्रयो ।—चिरताधिकारा बुद्धिः ।—५। गुणा गिरिशिखर कूटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलयाभिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति, न चैषां विप्रिलीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावादिति ।—६। एतस्याम-वस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुष इति ।—७। एतां सप्तविधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः कुशल इत्याख्यायते, प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव भवित गुणातीतत्वादिति ॥ २७ ॥

२७—उनकी (विवेकस्यातिमान् योगी की) सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा होती हैं (१) ॥ सू

भाष्यानुवाद — उसके अर्थात् उदितख्याति के द्वारा प्रसन्नवित्त योगी के सम्बन्ध में यह शास्त्र में कथित हुआ है। सप्तधा इति। चित से अशुद्धिरूप आवरणमल का अपगम होने के बाद यदि प्रत्ययान्तर उत्पन्न नहीं होता तो विवेकी की सात प्रकार की प्रज्ञा होती है,— (१) समस्त हेय परिज्ञात हो चुके हैं और इस विषय में अन्य परिज्ञेय नहीं है।—(२) समस्त हेय हेतु क्षीण हो चुके हैं और उनकी क्षीणकर्त्तं व्यता नहीं है।—(३) निरोध समाधिद्वारा हान साक्षात्कृत हो चुका है।—(४) विवेकख्यातिरूप हानोपाय भावित हो चुका है। प्रज्ञा की ये चारप्रकार की कार्यविमुक्ति हैं, और उसकी चित्तविमुक्ति तीन प्रकार की हैं—(५) बुद्धि चरिताधिकारा हो चुकी है।—(६) समस्त गुण गिरिशिखरच्युत उपलखण्ड के समान निरवस्थान होकर स्वकारण में प्रलयाभिमुख हुए हैं, एवं उस कारण के साथ विलीन हो रहे हैं, उन विप्रलीन गुणों का फिर प्रयोजन न रहने के कारण और उत्पत्ति नहीं होगी।—(७) इस अवस्था में (सप्तम भूमि में) पुरुष गुणसम्बन्धातीत, स्बरूपमात्रज्योति, अमल तथा केवली होता है (प्रज्ञा-द्वारा केवल इस प्रकार ही अवभासित होते हैं)। इस सप्त-प्रान्तभूमि प्रज्ञा का अनुदर्शन करनेपर पुरुष को कुशल कहा जाता है। चित्त प्रलीन होनेपर भी उसे मुक्त, कुशल कहा जाता है क्योंकि उस समय पुरुष गुणातीत हो जाता है।

टीका—२७। (१) प्रान्तभूमिप्रज्ञा=प्रज्ञा की चरम ग्रवस्था। जिसके बाद ग्रौर तिद्वषयक प्रज्ञा नहीं हो सकती, जिसके होने से तिद्वषयक प्रज्ञा की समाप्ति या निवृत्ति होती हैं वही प्रान्तभूमि प्रज्ञा कहाती हैं। 'जो जानने का है वह जान चुका हूँ, ग्रौर मेरा ज्ञातव्य नहीं है' ऐसी ख्याति होनेपर जो ज्ञाननिवृत्ति होगी वह स्पष्ट है।

प्रथम प्रज्ञामे विषय के दुःखमयत्व का सम्यक् ज्ञान होकर विषयाभिमुख से चित्त सम्यक् निवृत्त होता है।

दितीय प्रज्ञा में क्लेश-क्षय (लय नहीं ) करने की चेष्टा सम्यक् सफल होने के कारण ऐसी ख्याति होती है कि मेरी उस विषय में ग्रौर कोई कर्त्तब्यता नहीं है। इस प्रकार से संयमचेष्टा की निवृत्ति होतीं है।

तृतीय प्रज्ञा-द्वारा चरम-गति-विषयक जिज्ञासा निवृत्त होती है, क्योंकि तब उसकी साक्षात्कार होता है। इससे आध्यात्मिक गति के विषय में जिज्ञासा निवृत्ति होती है। एक बार निरोध-समाधि कर हान सम्यक् उपलब्ब होने से पश्चात् योगी को तदनुस्मृतिपूर्वक इस प्रकार का सम्प्रज्ञान होता है।

चतुर्थं प्रज्ञा—हानोपाय लाभ होने से चित्त में श्रौर किसी योगधर्म की भावनीयता नहीं रहती। इससे कुशल-धर्मोत्पादन की चेष्टा निवृत्ति होती है। इस चार प्रकार की प्रज्ञा का नाम कार्य-विमुक्ति है। चेष्टा-द्वारा यह विमुक्ति होती है श्रर्थात् दूसरे शब्दों में साधन-कार्य इससे परिसमाप्त होता है इस कारण इसका नाम कार्यविमुक्ति होता है। श्रविषष्ट तीन प्रकार की प्रान्तभूमि का नाम चित्तविमुक्ति (चित्त से विमुक्ति) है। कार्यविमुक्ति होने पर ये तीन प्रकार की प्रज्ञा स्वतः ही उदित होकर चित्त को सम्यक् निवृत्त कर देती है। वही परवैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा है। वही श्रश्या बुद्धि है। बुद्धिव्यापार की वह प्रान्त या सीमान्त रेखा है। उसके बाद कैवल्य है। ये तीन प्रान्त-प्रज्ञा जैसे—

पंचम—बुद्धि चरिताधिकारा हुई है अर्थात् भोग तथा श्रपवर्ग निष्पादित हो चुके हैं। अपवर्ग लब्ध होने पर भोग निवृत्त होता है। भोग का समाप्त करना ही अपवर्ग है। 'बुद्धि' द्वारा और कुछ अर्थ नहीं है' इस प्रकार की प्रज्ञा होकर बुद्धि के व्यापार से विरति होती है।

षष्ठ—बृद्धि का स्पन्दन निवृत्त हो जायगा तथा वह श्रौर नहीं उठेगा इस प्रकार का ज्ञान षठ प्रज्ञा के स्वरूप में होता है। उसमें सब विलष्टाविलष्ट संस्कारों के श्रपगम से चित्त का शाश्वितिक निरोध होगा, उसकी स्फुट प्रज्ञा होती है। पर्वत चूड़ से बृहत् उपलखण्ड नीचे गिरने पर जैसे वह श्रपने स्थान में फिर नहीं लौटता, उसी प्रकार गृएएसमूह भी पुरुष से विच्युत होकर प्रयोजनाभाव के कारए। श्रौर संयुक्त नहीं होंगे। यहाँ गुएए का श्रर्थ है सुख-दु:ख-मोह रूप बृद्धि का गुए, मौलिक त्रिगुए नहीं, क्योंकि वे ही तो मूल होते हैं, वे फिर किसमें लीन होंगे।

सप्तम—इस प्रज्ञाबस्था में पुरुष गुर्ग-सम्बन्ध से शून्य, स्वप्रकाश, श्रमल, केवली; प्रख्यात होता है। यहाँ गुर्ग का अर्थ त्रिगुरा है। यह कैवल्य नहीं, पर कैवल्य विषयक सर्वेत्तिम प्रज्ञा है। कैवल्य में चित्त का प्रतिप्रसव या लय होता है; अतः उस समय प्रज्ञान भी लीन हो जाता है।

ये सप्त-प्रान्तभूमि प्रज्ञा के बाद चित्त निरुद्ध होने पर शान्तोपाधिक पुरुष की मुक्त कुंशल कहा जाता है। इस प्रज्ञा के भावना काल में पुरुष को कुशल कहा जाता है। यही जीवन्मुक्ति प्रवस्था है। जीवन काल में भी जिसे दु:ख-संस्पर्श नहीं लगता, उस योगी की जीवन्मुक्त कहा जाता है। विवेक ख्याति के बाद जब लेशमात्र संस्कार रहता है ग्रीर योगी प्रान्तभूमि-प्रज्ञा की भावना करते हैं तब वे जीवन्मुक्त कहे जाते हैं क्योंकि उस समय दु:ख-कर विषय उपस्थित होने पर भी वे उसका ग्रतिकम्ण करते हैं। विवेक-दर्शन में समापन्न हों सकने के कारण उनको दु:खसंस्पर्श नहीं हो सकता; ग्रतः वे जीवन्मुक्त होते हैं। निर्माण-चित्त ग्रवलम्बन कर जीवित रहने से भी योगी जीवन्मुक्त हैं। फलतः मुक्त या दु:ख-संपर्श से ग्रतीत होकर भी जीवित रहने से ग्रथीत् सामर्थ्य रहने पर भी सम्यक् चित्त-निरोध कर विदेह कैवल्य को ग्राक्षय न करने से ही योगी को जीवन्मुक्त कहा जाता है 'जीवन्नेय विद्वान् विमुक्तो भवति" (४।३०)।

श्राधुनिक मतों में जो जीवन्मुनित है, योगमत में वह श्रुतानुमानज प्रज्ञामात्र है। विवेक ख्याति-सिद्ध योगी 'भयसे संत्रस्त' नहीं होते या 'दुःख से विलाप नहीं करते।' श्राधु-निक जीवन्मुक्त को गीत, संत्रस्त, शोकार्त्त या श्रन्य कुछ होने से या करने से दोष नहीं सगता; केवल 'श्रहं ब्रह्मास्मि' इस प्रकार समभने से ही काम चल जाता है। योगी- जीवन्मुक्तं कैवल्य श्रौर ऐसे 'जीवन्मुक्तों' में श्राकाश-पाताल का भेद है, यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है।

माष्यम्—सिद्धा भवति विवेकख्याति हीनोपायः, न च सिद्धिरन्तरेण साधन मित्ये-तदारभ्यते—

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिचये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: ।। २८ ।।

योगाङ्गानि म्रष्टाविभधायिष्यमाणानि, तेषामनुष्ठानात् पञ्चपर्वाणो विपर्ययस्याशु-द्धिरूपस्य क्षयः नातः । तत्क्षये सम्यग्ज्ञानस्याभिन्यक्तिः । यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वमशुद्धिरापदचते । यथा यथा च क्षीयते तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञान-स्यापि वीप्तिविवर्द्धते, सा खल्वेषा विवृद्धिः प्रकर्षमनुभवति ग्रा विवेकख्यातेः—म्रा गुणपुष्ठब-स्वरूपविज्ञानादित्यर्थः । योगाङ्गानुष्ठानमशुद्धैवियोगकारणं यथा परशुरुछेदचस्य, विवेकख्या-तेस्तु प्राप्तिकारणं यथा धर्मः मुखस्य, नान्यथा कारणम् ।

कित चैतानि कारणि शास्त्रे भवित्त, नवैवेत्याह, तद्यथा—'उत्पत्तिश्यित्याभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । वियोगान्यत्वधृतयः कारणिलवधा स्मृतम्'' इति तत्रोत्पित्तकारणं
— मनो भविति विज्ञानस्य, स्थितिकारणं—मनसः पुरुषार्थता, शरीरस्येवाहार इति । ग्रिभि
व्यक्ति कारणं यथा रूपस्यालोकस्तथा रूपज्ञानम् । विकारकारणं—मनसो विषयान्तरं,
यथाग्निः पाक्यस्य । प्रत्ययकारणं—धूमज्ञानमग्निज्ञानस्य । प्राप्तिकारणं—योगाङ्गानुष्ठानं
विवेकरूयातेः । वियोग कारणं—तदेवाशुद्धेः । श्रन्यत्वकारणं—यथा सुवर्णस्य सुवर्णकारः ।
एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्य श्रविद्या मूढ्त्वे, द्वेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्वज्ञानं माध्यस्थ्ये ।
धृतिकारणं—शरीरमिन्द्रियाणां तानि च तस्य, महाभूतानि शरीराणां तानि च परस्परं सर्वेषां,
तैर्यग्यौनमानुषदैवतानि च परस्परार्थत्वात् । इत्येवं नव कारणानि । तानि च यथासम्भवं
पदार्थान्तरेष्विप योज्यानि । योगाङ्गानुष्ठानन्तु द्विषैव कारणत्वं लभत इति ॥ २८ ॥

भाष्यानुवाद — विवेकस्यातिरूप हानोपाय सिद्धि होता है अर्थात्ं वह एक प्रकार की सिद्धि है; किन्तु साधन के बिना सिद्धि नहीं होती, अतः ये (योगसाधन के विषय) आरम्भ होते हैं।

२६—योगाङ्ग के अनुष्ठान से अशुद्धि-क्षय होने से विवेकस्याति पर्यन्त ज्ञानदीप्ति होती रहती है (१) ॥ सू

योगाङ्ग = ग्रभिधायिष्यमाएा ( जो ग्रभिहित होंगे ) ग्रष्टसंख्यक हैं । उनके ग्रनुरठान से पंचपर्व विपर्यय-रूप ग्रशुद्धि का क्षय या नाश होता है । उनके क्षय से सम्यक् ज्ञान
की ग्रभिव्यक्ति होती है । ज्यों ज्यों साधनों के ग्रनुष्ठान किए जाते हैं त्यों त्यों ग्रशुद्धि
तनुता ( क्षीएता ) प्राप्त करती जाती है । ग्रशुद्धि-क्षय के साथ ही साथ क्षयक्रमानुसारिणी
ज्ञानदीप्ति बढ़ती रहती है । जब तक विवेकस्याति या गुए तथा पुरुष का स्वरूपविज्ञान
म हो, तब तक ज्ञान बढ़ता रहता है । योगाङ्ग का ग्रनुष्ठान ग्रशुद्धि का वियोग-कारए। (२)

होता है; जैसे परशु, छेर्य वस्तु का वियोग-कारण होता है, ग्रौर वह विवेकख्याति की प्राप्ति-कारक है; जैसे कि धर्म सुखका होता हैं वह (योगाङ्गानुष्ठान) दूसरे प्रकार से कारण नहीं होता।

शास्त्र में नौ प्रकार के कारए कहे गए हैं, उत्पत्ति, स्थिति, श्रिभव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, ग्राप्ति, वियोग, ग्रन्यत्व तथा घृति । उनमें मन, विज्ञान का उत्पत्तिकारएा है; मन का स्थितिकारएा पुरुषार्थता है जैसे शरीर का ग्राहार । ग्रालोक-रूप का ग्रिभव्यक्ति कारएा है ग्रीर रूपज्ञान रूप का ( ग्रर्थात् रूपज्ञान भी रूप के प्रतिसंवेदन का कारएा है, उससे 'मैंने रूप जाना' इस प्रकार की रूपबृद्धि का प्रतिसंवेदन होता है ) । मन का विकार कारएा विषयांतर है जैसे ग्रिग्न पाक्य वस्तु का । धूमज्ञान, ग्रिग्न ज्ञान का, प्रत्यय कारएा है । योगाङ्गानुष्ठान विवेकरूयाति का प्राप्तिकरएा है ग्रीर वही वियोगकारएा ग्रशुद्धि का । सोनार सोने का ग्रन्यत्वकारएा है वैसे ही एक ही स्त्रीज्ञान के मूढ्त्व, दु:खत्व, सुखत्व तथा माध्यस्थ्यरूप ग्रन्यत्वकारएा यथा कम ग्रविद्या, द्वेष, राग तथा तत्त्वज्ञान है । शरीर इन्द्रियों का ग्रीर इन्द्रिय शरीर का घृतिकारएा है । वैसे ही महाभूत समस्त शरीरों का ग्रीर वे ( महाभूत ) ग्रापस में एक दूसरे के घृतिकारएा होते हैं । पशु, मनुष्य एवं देवता भी परस्पर एक दूसरे के ग्रर्थ होने से घृतिकारएा हैं । ये नौ कारएा हैं । ये यथासम्भव ग्रन्य पदार्थों में भी योज्य हैं । योगाङ्गानुष्ठान दो प्रकार से कारएता प्राप्त करता है ( वियोग तथा प्राप्ति ) । "

टीका—२८। (१) क्लेशसमूह या श्रविद्यादि पांच प्रकार के श्रज्ञान प्रवल रहने से भी श्रुतानुमानजित विवेकज्ञान होता है। परन्तु वे सब श्रज्ञान-संस्कारों की साधन-द्वारा जितनी क्षीएता होती रहती है उतनी ही विवेकज्ञान की प्रस्फुटता होती है। तदुपरांत समाधिलाभ पूर्वक सम्प्रज्ञात समापित्त में सिद्ध होने से विवेक की भी पूर्ण ख्याति होती है। इस प्रकार से विवेकज्ञान की स्फुटता होना ही ज्ञानदीप्ति है। 'विषयों में राग होना, दुःख का हेतु हैं' ऐसा जानकर भी जो उसके श्रजंन तथा रक्षए। में यत्नवान् होते हैं उनका ज्ञान एक प्रकार का है, श्रौर जो उसे जानकर विषय-संपर्क त्याग करने में यत्नवान् होते हैं उनमें तद्धिषयक ज्ञान की दीप्ति या स्फुटता होती है, श्रौर जो विषय-त्याग कर उनके पुनर्ग्रहए। से सम्यक् विरत हैं, उनका 'विषय दुःखमय है' इस ज्ञान की ख्याति या सम्यक् स्फुटता हो चुकी है, यह जानना चाहिये। विवेक-ज्ञान के संबंध में भी उसी प्रकार ज्ञानिए।

२८। (२) यम-नियम ग्रादि योगाङ्ग ज्ञान रूप विवेक के किस प्रकार कार्रण हो सकते हैं भाष्यकार ने इसी शंका का समाधान किया है कि योगाङ्ग ग्रशुद्धि के वियोग कारण हैं।

श्रविद्यादि सभी श्रज्ञान होते हैं। योगाङ्गानुष्ठान का अर्थ है श्रविद्यादिवश कार्य न करना। उससे (श्रविद्यादिवश कार्य न करने से) श्रविद्यादि क्षीए। होते हैं श्रीर विवेकज्ञान की दीप्ति होती है। जैसे देष एक श्रज्ञानमूजक वृत्ति है, हिंसा ही प्रधान देष है। श्रहिंसा करने पर उस देषरूप श्रज्ञान का कार्य एक जाता है। श्रतः क्रमशः उसके द्वारा विवेकज्ञान की ख्याति हो सकती है। इसी प्रकार सत्य-द्वारा लोभादि नाना श्रज्ञान नष्ट होते हैं। श्रासन-प्रणायामद्वारा शरीर स्थिर, निश्चल, वेदनाशून्यवत् होनेपर 'में शरीरी हूँ' इस श्रवि- स्या-ख्याति का हास होकर 'मैं श्रशरीरी' हूँ इस विद्या-भावना की श्रनुकूलता होती है। इसी प्र

प्रकार योगाङ्गानुष्ठान विद्या का कारण होता है। साक्षात् सम्बन्ध उसके द्वारा-रूप विपर्यय-संस्कार वियुक्त होता है, ऐसा होने से ही विद्या की ख्याति होती है।

श्रशुद्धि का श्रथं केवल श्रज्ञा ननहीं पर श्रज्ञानमूलक कर्म है श्रौर उसका संचित संस्कार है। योगाङ्गानुष्ठान का श्रथं है ज्ञानमूलक कर्म का श्राचरएा। ज्ञानमूलक कर्म-द्वारा श्रज्ञानमूलक कर्म नष्ट होता है। उससे ज्ञान की सम्यक् ख्याति होती है। ज्ञान की ख्याति होने पर श्रज्ञान नष्ट होता है। श्रज्ञान भली भाँति नष्ट होने पर बुद्धिनिवृत्ति या कैवल्य होता है। इसी श्रकार योगाङ्गानुष्ठान कैवल्य का हेतु होता है।

बहुत-से स्थूलदर्शी व्यक्ति 'योग-द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है' यह सुनकर बिगड़ बैठते हैं। वे कहते हैं कि अनुष्ठान ज्ञान का कारए। नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ही ज्ञान के कारए। होते हैं। वस्तुतः इस बात को योगी लोग भी मानते हैं। योगानुष्ठान ज्ञान का कारए। किस प्रकार होता है यह प्रदर्शित किया जा चुका है। फलतः समाधि परम प्रत्यक्ष है, तत्पूर्वक विचार ही विवेकज्ञान में पर्यवसित होता है। प्रत्यक्षदर्शी पुरुषों-द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही मोक्ष-विषयक विशुद्ध आगम होता है।

योगानुष्ठान, विद्या का कारए। है। कारए। कहने से ही केवल उपादान कारए। नहीं समभना चाहिए यह भाष्यकार ने सुस्पष्ट रूप से समभाया है। वस्तुतः मोक्ष का कोई भी उपादान कारए। नहीं है। बन्ध का अर्थ है गुए। तथा पुरुष का संयोग। वाह्य द्रव्य का संयोग जिस प्रकार एकदेशीय होता है, अबाह्य पुम्प्रकृति का संयोग उस प्रकार नहीं होता। उसका संयोग 'अविविक्त प्रत्यय'-मात्र है। वह अविवेक-प्रत्यय के विवेक द्वारा नष्ट होता है। योग अशुद्धि का वियोगकारए। और विवेक का प्राप्ति कारए। है। विवेक-द्वारा अविवेक का नाश होता है, अतः इस परम्परा से योग मोक्ष का कारए। है। परन्तु संयोग का जैसे कोई उपादान कारए। नहीं है, वैसे ही वियोग (दुःखिवयोग या मोक्ष) का भी नहीं।

भाष्यम्—तत्र योगाङ्गान्यवधार्यन्ते—

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२६॥

यथाऋममेतेषामनुष्ठानं स्वरूप च वक्ष्यामः ॥२६॥

भाष्यानुवाद—यहाँ पर योगाङ्ग अवधारित (१) हो रहे हैं—

२६-यम, नियम, आसन, प्रारायाम, प्रत्याहार, धाररा, ध्यान तथा समाधि ये प्राठ योगाङ्ग हैं। सू

यथाक्रम इनका ग्रनुष्ठान ग्रौर स्वरूप बतायेंगे।

टीका—२६ (१)—दूसरे शास्त्रों में योग के छः ग्रंग कथित हुए हैं। कुछ व्यक्ति एंसी श्रापत्ति व्यर्थ करते हैं। तोड़-फोड़कर कैसे भी योगाङ्ग क्यों न बनाए जायँ इन अध्दांगों के अन्तर्गत साधनों को श्रुतिकान्त करने का कोई उपाय नहीं है।

महाभारत में भी है "वेदेषु चाष्टगुणिनं योगामाहुर्मनीषिणः" स्रर्थात् मनीषिगरा वेदीं में योग को स्रष्टाङ्ग कहते हैं।

भाष्यम् -- तत्र ---

श्रहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रहा यमाः ॥३०॥

तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदासर्वभूतानामनिभद्रोहः। उत्तरे च यमनियमास्तन्भूलास्तित्तिद्धिपर तया तत्र्व्रतिपादन्तय प्रतिपाद्यन्ते, तदवदातरूपकरणायं वोपादीयन्ते। तथा चोक्तं "स खल्वयं ब्राह्मणो यथा बतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा प्रभाव छतेभ्यो हिंसादिनिदानेभ्यो निवत्तं मानस्तामे वाकदातरूपामहिंसा करोतीति।" सत्यं यथाथें वाङ्मनसे, यथा दृष्टं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनद्दवेति। परत्र स्ववोधसंकान्तये वागुक्ता सा यदि न बंबिता स्नान्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेदिति, एषा सर्वभूतोपकारार्थं प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपद्यातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत्। तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्, तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतिहतं सत्यं ब्रूयात्। स्तेयमद्यास्त्र-पूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति। ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रिय-स्योपस्थस्य संयमः। विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गिहसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः।।३०।।

भाष्यानुवाद्—उनमें—

३० -- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रहं ( ये पाँच ) यम हैं। सू

इनके अन्दर श्रहिसा (१) सर्वथा, सर्वदा सर्व भूतों के प्रति अनिभद्रोह है। सत्य श्रादि अन्य यमनियम श्रहिसामूलक हैं। वे श्रहिसा-सिद्धि के हेतु होने के कारण श्रहिसा-प्रितिपादन के ही लिए शास्त्र में प्रतिपादित हुए हैं। श्रहिसा को निर्मल करने के लिए ही वे (सत्यादि) उपादेय होते हैं। कहा भी है (श्रृति में) 'वे ब्रह्मवित् जिस प्रकार वरतों का अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार (उन वर्तों द्वारा) प्रमादकृत हिसामूलक कर्म से निवर्त्तमान होकर उसी श्रहिसा को निर्मल करते हैं श्रर्थात् ब्रह्मवित् व्यक्ति के समस्त श्राचरण श्रहिसा को निर्मल बना देते हैं'। यथाभूत श्रर्थयुक्त वाक्य श्रीर मन ही सत्य (२) है श्रर्थात् जिस प्रकार दृष्ट, श्रनुमित श्रथवा श्रुत हुग्रा है, उसी प्रकार का वाक्य श्रीर मन श्रर्थात् कथन श्रीर चिन्तन। श्रपने ज्ञान की संकान्ति के लिए दूसरे से वाक्य कहते हैं वे वाक्य यदि वज्जक या भ्रान्त या श्रोता के पास श्रर्थशून्य न हों (तो वे वाक्य सत्य होते हैं)। वे वाक्य सर्वभूत के उपघातक न होकर उपकारार्थ प्रयुक्त होना चाहिये, क्योंकि वाक्य कहने पर यदि किसी को उपघातक हो जाय तो वह सत्यरूप पुण्य नहीं परन्तु पाप ही होता हैं। उस प्रकार पुण्यवत् प्रतीयमान, पुण्यसदृश वाक्य-द्वारा दु:खमय तम या निरय का लाभ होता है। अत्रप्व विचारपूर्वक सर्वभूतिहत्जनक सत्य वाक्य ही कहना चाहिये। स्तेय का लाभ होता है। अत्रप्व विचारपूर्वक सर्वभूतिहत्जनक सत्य वाक्य ही कहना चाहिये। स्तेय का

(३) म्रथं है म्रशास्त्रपूर्वक (म्रवैधरूप से) दूसरे की वस्तु लेना; म्रस्तेय—म्रस्पृहारूप स्तेय-प्रतिषेध। ब्रह्मचर्य—गुप्तेन्द्रिय रूप से उपस्थ का संयम (४) म्रर्जन, रक्षरा, क्षय, सङ्ग भौर हिंसा- विषयक इन पांच प्रकार के दोषों को देखकर उनका ग्रहरा न करना (५) म्रपरिग्रह है। ये ही यम हैं।

टीका—३०। (१) भाष्यकार ने ग्राहिंसा का सुस्पष्ट विवरण दिया है। श्रुति कहती हैं 'मा हिस्यात्सर्वभूतानि।' केवल प्राणिपीड़ा को त्यागना ही ग्राहिंसा नहीं है, परन्तु प्राणियों के प्रति मैति॰ ग्रादि सब्भाव का पोषण भी है सर्वथा वाह्य-विषयक स्वार्थपरता न त्यागने से ग्राहिंसा का ग्राचरण संभव नहीं होता। दूसरे के मांस से ग्रपने शरीर के तोषण-पोषण की इच्छा हिंसा का प्रधान निदान है, ग्रीर बाहरी सुख खोजनें से ग्रवश्य ही दूसरे को पीड़ा देना ग्रवश्यंभावी होता है। ग्रन्य को डराना, परुष वाक्य से मर्म छेदना इत्यादि सभी हिंसा है। सत्यादि— द्वारा लोभद्वेषादि-स्वार्थपरतामूलक वृत्ति क्षीण होते रहने के कारण ग्रन्य सब यम तथा नियमों के साधन ग्राहिंसा को ही निर्मल करते हैं।

बहुतों का बिचार है कि जब जीवन-धारणार्थं प्राणि-हत्या अवश्यंभावी होती है तब अहिंसा-साधन कैसे संभव होगा ? अहिंसा-साधन का मूलतत्त्व समभने के कारण ही इस भाँति की शंका उठा करती है। योगभाष्यकार कहते हैं 'नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवति' (२।१४), अतः देह-धारण करने से प्राणिपीड़ा अवश्यंभावी है। ऐसा जानकर (१) देह-धारण न करने के उद्देश्य से ही योगीगण योगाचरण करते हैं, यह प्रथम अहिंसा साधन है। (२) यथाशिवत अनावश्यक स्थावर तथा जङ्गम प्राणियों की हिंसा से विराम द्वितीय साधन है। (३) प्राणियों में यथाशिवत ऊँचे प्राणियों को दुःख न देना तृतीत अहिंसा-साधन है।

फलतः हिंसा या प्राणिपीड़न, क्रूरता, जिघांसा, द्वेष ग्रादि जिन दूषित मनीभावों से जाती है उन्हें त्यागते रहना ही अहिंसा है। किसी में कूरतादि दूषित भाव न हो और यदि उसके किसी कर्म से उसके माता पिता भी निहत हो जाँय तो उस कर्म को व्यवहारत: या परमार्थतः हिंसा नहीं माना जाता है। हिंसा में तारतम्य है। पितामाता का या संतान की हिंसा करना श्रौर दुश्यन का बध करना एक प्रकार का ग्रपकर्म नहीं है। कितनी ग्रधिक क्र्रतादि दुष्ट प्रवृत्ति रहने पर लोग पिता आदि की हिंसा कर सकते हैं ? हृदय की दुष्ट प्रवृत्तियों के तारतम्य से हिंसादि ग्रपकर्म का भी तारतम्य होता है। ग्रतः ग्रादिमयों को मारना और तिनका तोड़ना समान हिंसा नहीं है, श्रौर परुष वाक्य से पीड़ा देना तथा प्रांिगं-बंध करना भी समान हिंसा नहीं है। प्राण, प्राणियों को सबसे प्रिय होता है, ग्रतः प्राणिनाश सबसे प्रवल हिंसा है। उसमें भी प्रधान होती है पितामाता ग्रादि की हिंसा, उसके बाद दोस्त रिश्तेदारों की, उसके बाद साधारण ग्रादिमयों की, उसके बाद दुश्मनों की, उसके बाद उपकारी जानवरों की, उसके बाद जानवरों की, उसके बाद श्रपकारी जानवरों की, उसके बाद साधारए। पेड़ों की, उसके बाद अपकारक पेड़ों की, उसके बाद भक्ष्य कपेड़ों की, उसके बाद भक्ष्य खेती की, उसके बाद अदृश्य प्राणियों की हिंसा कमशः मृदुतर होती है। ऐसे ही श्राततायि-वध तथा वृक्षादिनाश साधारण लोगों के लिए दोषावह हिंसा नहीं मानी जाती है क्योंकि साधारण लोग जिस अवस्था में हैं उसमें वे उस प्रकार के कर्म से अधिकतर दूषित नहीं होते । कृमि स्वेद भोजन करने से ग्रौर क्या दूष्क्ति होगा ? इसी लिए मनुजी कहते हैं कि मांसादि भक्षण में दोष नहीं है, क्योंकि वह प्राणियों की प्रवृत्ति है, पर उससे निवृत्ति

होने से महाफल होता है। जैसे स्याही से कपड़े में और स्याही डालने से वह अधिक मैल नहीं होता, वैसे ही प्रवृत्तिपंक में मग्न मनुष्य मासादि भोजन या क्षेत्रादि कर्षण से और अधिक क्या अपुण्य होगा ? तब किन्तु साधारण बतादि-धर्मकर्म-द्वारा इस से निवृत्त होने पर महाफल होता है।

यह तो साधारण लोगों की बात है योगियों के लिये अहिंसादि का सार्वभौम महा-वृत ग्राचरणीय है। ग्रतः वे जहाँ तक हो सकता है ग्रहिसादि के ग्राचरण की चेष्टा करते हैं। प्रथमतः वे मनुष्यजाति की यहाँ तक कि ग्राततायी की भी हिंसा नहीं करते तथा जानवर के प्रति भी यथासम्भव ग्रहिंसा ग्रथवा ग्रति मृदु हिंसा ( जैसे सर्पादि को डरा के केवल भगाना ) करते हैं। द्वितीयतः व्यर्थ स्थावर प्राणियों का मी उत्पीड़न नहीं करते। देहधारण के लिए कोई कोई शीर्णपत्रादि भोजन करते हैं ग्रथवा भिक्षान्न से ही देहधारए। करते हैं। प्राचीन काल में यह नियम था ( ग्रब भी ग्रार्यावर्त्त में किसी किसी स्थान स्थान पर है ) कि गृहस्थ कुछ ग्रधिक ग्रन्न पाक करें ग्रीर उसका एक भाग ग्रभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्म-चारीको दें। "सन्यासी ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिनावुभौ।" सन्यासी यद्च्छ्या विचरण करते करते किसी गृहस्थ के घर पर मधुकरी लें तो उनको उसमें ग्रन्नधटित हिंसादोष नहीं होता । मनु जी ग्रौर भी कहते हैं पादक्षेपादि में जो ग्रवश्यभावी हिंसा होती है संन्यासी उसके क्षालनार्थ कम-से-कम बारह बार प्राणायाम करें। इसी प्रकार योगी लोग मृदुतम ध्रवश्यंभावी हिंसा करते हुए भी अहिंसाधर्म को प्रवर्द्धित करने के पश्चात् योगसिद्धि द्वारा देह धारण से नित्य विमुक्त होकर समस्त प्राणियों के ग्रहिसक होते हैं। देश, काल तथा श्राचार-भेद से प्राचीन काल के समान अच्छा अवसर न पाने से भी अहिंसा के इन तत्त्वों को दृष्टि करके यथ। शक्ति अहिंसा का ग्राचरण करते जाने पर हृदय हिंसादोष से मुक्त होता हैं श्रौर योग के श्रनुकूल होता है । श्रवश्यंभावी कुछ हिंसा न छोड़ सकने से भी ''मैं योग-द्वारा भ्रनंत काल के लिए सर्व प्रािएयों का अहिंसक हो सक्" इस प्रकार विशुद्ध अहिंसा-संकल्प-द्वारा उस दोष का वारए। हो जाता है, क्योंकि हृदयशुद्धि ही योगांग का उद्देश्य है।

३०—(२) सत्य । जो विषय प्रमित हुम्रा है, चित्त तथा वाक्य को तदनुरूप करने की चेष्टा ही सत्यसाधन होता है । परपीड़क सत्य वाच्य या चिन्त्य नहीं होता; जैसे— पराये यथार्थ दोष का कीर्त्तन कर पर को पीड़ित करना म्रथवा 'म्रसत्यमतावलंकिंगण नाशं प्राप्त हों' इस भाँति की चिन्ता करना ।

सत्य के विषय में श्रुति है—'सत्यमेव जयते नानृतम्।' 'सत्येन पन्था विततो देव-यानः।' इत्यादि। सत्य-साधन करने में पहले मौन या ग्रन्थ भाषिता का ग्रभ्यास करना पड़ता है। ग्रधिक बातें कहने से ग्रनेक ग्रसत्य कथा। प्रायः कही जाती हैं। मन को सत्यप्रवर्ण करने में काव्य, गल्प, उपन्यास ग्रादि काल्पनिक विषयों से विरत होना पड़ता है। बाद में ग्रपारमार्थिक सत्यसमूह त्यागकर केवल पारमार्थिक सत्य या तत्त्वसमूह का चिंतन करना पड़ता है।

साधारएा मनुष्यों के चित्त में ग्रात्मिक चितन में सदा लगे हुए रहने के कारएा तात्त्विक सत्य की चिता मन में प्रतिविठत नहीं हो पाती । श्रतएव साधारएा व्यक्ति गल्प्र उपमा प्रकृति मिथ्या-प्रपंच-द्वारा सद्विषय का किचित् ग्रहरा करते हैं । लड़के से पिता कहता है "सच बात बोल नहीं तो तेरा सिर तोड़ दूँगा" "श्रव्यमेघसहस्रं च सत्यंच तुलवाघृतमृ" इत्यादि श्रलीक उपमा से सत्य का उपदेश साधारण मानव के लिए काम देता है।

सम्यक् सत्याचरणशील योगी के लिए उस भाँति का उपदेश या चिंतन काम नहीं देता है। वे समस्त काल्पनिकता ग्रौर ग्रलीकता छोड़कर वाक्य तथा मन को केवल तत्त्व-विषयक एवं प्रमितपदार्थ विषयक करते हैं। कल्पनाविलास न छोड़ने से प्रकृत सत्यसाधन कठिन होता है। सत्य कहने से जहाँ पर दूसरे का ग्रनिष्ट होता है वहाँ पर मौन विधेय है। सदुद्देश्य के लिए भी ग्रसत्य ग्रकथनीय है। ग्रार्थ सत्य ("नरो वा कुँजरो वा" के समान) ग्रिधकतर हेय होता है। भ्रान्त तथा प्रतिपत्तिबन्ध्य वाक्य-द्वारा ही ग्रार्थ-सत्य कथित होता है।

३० (३)—जो ग्रदत्त या धर्मतः ग्रप्ताप्य होता है उस प्रकार के द्रव्य का ग्रह्ण स्तेय कहाता है। उसे त्यागकर मन म उस प्रकार की स्पृहा न उठनेवाला जो निस्पृह भाव-विशेष है वहीं ग्रस्तेय है। ग्रचानक मिलने से या निधि को पाने से उसे ग्राह्य नहीं करना है, क्योंकि वह परस्व है। कोई योगी पर्वत पर रहते हों उनको यदि वहाँ एक मिला भी मिल जाय तो; वह भी उनके ग्रह्णयोग्य नहीं होती, क्योंकि पर्वत राजा का है ग्रतः वहाँ को सभी वस्तुएँ राजा के ग्रधकार में हैं। फलतः जो निजस्व नहीं है उस प्रकार के द्रव्य का ग्रह्ण न करना एवं उस प्रकार के द्रव्य में स्पृहा त्यागने की चेष्टा ही ग्रस्तेयसाधन कहलाता है। इस विषय पर श्रुति है (ईश) जैसे—'मा गृधः कस्यस्विद्धिनम्।'

३०—(४) ब्रह्मचर्य = गुप्तेन्द्रिय = चक्षु ग्रादि समस्त इन्द्रियों को रक्षा करके ग्रर्थात् श्रव्रह्मचर्य के विषय से समस्त इन्द्रियों को संयत करके, उपस्थसंयम करना ही ब्रह्मचर्य है। केवल उपस्थसंयमम।त्र ही ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता । **'स्मरणं कीर्त्तनं केलिः प्रेक्षणं गुद्धाभा**-षणम् । संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च । एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेर्यं मुमुक्षभिः'।। इस प्रकार ग्रष्ट ग्रब्रह्मचर्यवर्जन ही ब्रह्मचर्य कहलाता नहीं देना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचर्य कदापि सिद्ध नहीं होता। ब्रह्मचर्य के लिए मिताहार ग्रावश्यक है । प्रचुर घी-दूध ग्रादि भोगी के लिये सात्त्विक ग्राहार होते हैं, **योगी के लिए** नहीं। मिताहार तथा मितनिद्रा द्वारा शरीर को कुछ क्लिष्ट रखना ब्रह्मचारी के पक्ष में श्रावश्यक होता है । तत्पूर्वक अब्रह्मचर्य का स्राचरएा भलीभाँति त्यागकर तथा मन को काम्य-विषयक संकल्प से शून्यकर उपस्थेन्द्रिय को मर्महीन करने से, तभी ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। भ्रब्रह्मचारी को म्रात्मसाक्षात्कार नहीं होता, इस पर श्रुति भी है—'सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष ग्रात्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येणनित्यम्' ( मुंडक ) । मैं जीवन में कभी अब्रह्मचर्य न करूँ इस प्रकार का संकल्प करना तथा उस प्रकार के संकल्प-द्वारा 'जननेन्द्रिय सूख जाना' इस प्रकार जननेन्द्रिय के मर्मस्थान पर निष्क्रियता की भावना करने से ब्रह्मचर्य में सहायता होती है।

३०—(५) विषय के अर्जन से दुःख, रक्षण से दुःख, क्षय होने से दुःख, संग करने से संस्कार-जिनत दुःख तथा विषय-प्रहण से अवश्यभावी हिंसा और तज्जिनत दुःख होता है, इन सब दुःखों को समभकर दुःख से मुक्ति चाहने वाले पहले विषय त्यागते हैं बाद में भीर विषय प्रहण नहीं करते। केवल प्राणाधारण के उपयुक्त द्रव्यमात्र ही स्वीकार योग्य

होता है । श्रुति बोलती हैं 'त्यागेनैकेनामृतत्वमानशुः।' बहुत द्रव्य के स्वामी होकरं उसे परार्थ में नहीं लगाना स्वार्थपरता ग्रौर परदुःख में सहानुभूति का ग्रभाव है । योगी लोग निःस्वार्थपरता की चरम सीमा में जाना चाहते हैं, ग्रतः उनके लिए भलीभाँति भोग्य विषय का त्याग ग्रावश्यक होता है । मान लो कि तुम्हारे पास प्रयोजन से ग्रातिरिवत धन है ग्रौर कोई दुःखी व्यक्ति ग्राकर तुमसे उसे माँगता है यदि तुम नहीं देते तो तुम स्वार्थपर तथा दयाहीन हो । इस कारण योगिगण पहले ही निजस्व परार्थ में त्यागते हैं ग्रौर बाद में प्राण्यात्रार्थ ग्रावश्यक द्रव्य के ग्रातिरिक्त ग्रौर ग्रहण नहीं करते । प्राण्धारण न करने से योगसिद्धि-द्वारा दोष की सम्यक् निवृत्ति न होगी, ग्रतः प्राण्धारण के उपयोगी भोग्य का ही परिग्रह करते हैं। ग्रधिक भोग वस्तु का स्वामी बनने से योगसिद्धि दूर हो जाती है।

भाष्यम्—ते तु—

जातिदेशकालसमयानवच्छित्राः सार्वभौमा महात्रतम् ॥ ३१ ॥

तत्रार्शिहसा जात्यविच्छिन्ना मत्स्यबन्धकस्य मत्स्येब्वेव नान्यत्र हिसा । सैव देशाव-चिछन्ना न तीर्थेहिनिष्यामीति । सैव कालाविच्छिन्ना न चतुर्दृश्यां न पुण्येऽहिन हिनिष्यामीति । - सैव त्रिभिरूपरतस्य समयाविच्छिन्ना वेवज्ञाह्मणार्थे नान्यथा हिनिष्यामीति, यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति । एभिज्जितिदेशकालसमयैरनविछन्ना श्रीहंसादयः सर्वथैव परिपाल-नीयाः, सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथैवाविदितव्यभिचाराः सर्वभौमा महात्रतमित्युच्यते ।। ३१ ॥

भाष्यानुवाद—वे (यमसमूह) तो—

३१। जाति, देश, काल ग्रौर समय से ग्रनविच्छिन्न होकर सार्वभौम होने पर महाव्रत होते हैं (१) ॥ सू

जात्यविच्छन्ना अहिंसा का उदाहरण है मछुआं की मत्स्यगत हिंसा और अन्य-जातिगत अहिंसा। अर्थात् उनकी हिंसा केवल आजीविकार्थ मत्स्यों तक ही सीमित हो और अन्यत्र वे अहिंसक हों तो यह जात्याविच्छन्न अहिंसा होगी। इसी प्रकार देशाविच्छन्न अहिंसा है तीर्थ 'में हनन नहीं करूँगा' इत्यादि। कालाविच्छन्न अहिंसा है—'चतुर्द्शों में या पुण्य दिन में हनन नहीं करूँगा' इत्यादि। यह अहिंसा जाति देश-काल से अविच्छन्न न होकर भी समयाविच्छन्न हो सकती है। जैसे 'देव-ब्राह्मण के लिए हिंसा करूँगा अन्य किसी प्रयोजन से नहीं।' अथवा क्षत्रियों के युद्ध में ही हिंसा करना (कर्तव्य की दृष्टि से) अन्यत्र न करना यह समयाविच्छन्न अहिंसा है। इस प्रकार जाति, देश, काल तथा समय-द्वारा अविच्छन्न या सीमित न कर अहिंसा, सत्य प्रभृति का सार्वभौम परिपालन करना उचित है। सर्व भूमि में, सर्व-विषय में, सर्वथा व्यभिचारशून्य या सार्वभौम होनेपर यमसमूह को महाव्रत कहा जाता है।

टीका---३१। (१) सभी धार्मिक व्यक्ति ग्रहिंसा का कुछ न कुछ ग्राचरण करते हैं,

पर योगिगरा उनका परिपूर्ण रूप से म्राचररा करते हैं। इस प्रकार से म्राचरित यमसर्पूह् सार्वभौम होते हैं तथा महाव्रत कहे जाते हैं।

समय का ग्रर्थ है कर्तव्य के लिये नियम, जैसे ग्रज्जुंन ने क्षत्रिय कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध किया। यह समयवर्श हिंसा है । योगी लोग सर्वथा ग्रौर सर्वत्र हिंसादि का वर्जन करते हैं। यहाँ पर भाष्य सुगम है।

## शौचसन्तोषतपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥ ३२॥

भाष्यम्—तत्र शौचं मृष्णलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम् । स्राभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम् । सन्तोषः सिन्निहितसाधनादिधिकस्यानुपादित्सा । तपः द्वन्द्वसहनम्, द्वन्द्वश्च जिधसापिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमैनाकारमौने च । व्रतानि चैवं यथायोगं कृच्छवान्द्रायणसान्तपनादीनि । स्वाध्यायः मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्परमगुरौ सर्वकर्मापंणं, "शय्यासनस्थोऽथ पिथ ब्रजन्वा खस्थः परिचीण्वितर्कजालः । संसारबीजच्चयमीच्माणः स्यान्नित्यमुक्तोऽमृतभोगभागी ।" यत्रेदमुक्तं "ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च" इति ॥ ३२ ॥

३२ । शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रिशान ये नियम हैं । सू

भाष्यानुवाद्—उनमें मृष्जलादिजनित श्रौर मेध्य श्राहार प्रभृति जो शौच हैं वे वाह्य हैं। श्राव्यन्तर शौच चित्तमल का क्षालन (१) है। सन्तोष (२)—सिन्निहित साधन (केवल प्राग्णधारण योग्य उपलब्ध साधन) से श्रिधिक साधन के ग्रहण में इच्छाशून्यता। तपस (३)—द्वन्द्वसहन। द्वन्द्व यथा—क्षुधा श्रौर पिपासा, शीत श्रौर उष्ण, स्थान (स्थिरावस्थान) श्रौर शासन, काष्ठमौन श्रौर श्राकारमौन। कृच्छ, चान्द्रायण, सान्तपन इत्यादि व्रत समूह भी तपस कहे जाते हैं। स्वाध्याय (४)—मोक्षशास्त्राध्ययन श्रथवा प्रण्व जप। ईश्वर प्रण्णिधान (५)—परम गृष्ठ ईश्वर को सर्व-कर्म का श्रपंण, (जैसे कहा भी है) 'शय्या या श्राम्नन पर रहते हुए श्रथवा राह चलते हुए श्रात्मस्थ तथा परिक्षीण-वितर्क-जाल योगी संसार-वीज को क्षीयमाण निरीक्षण करते करते नित्य मुक्त श्रर्थात् नित्य तृष्त श्रौर श्रमृत भोग्भागी हों।' इस विषय में सूत्रकार ने भी कहा है 'उस से (ईश्वर प्रण्णिधान से) प्रत्यक् चेतनाधिगम एवं श्रन्तरायसमूह का श्रभाव होता है।' (१। २६ सूत्र)।

टीका—३२। (१) शौचाचरण द्वारा ब्रह्मचर्यादि में सहायता आती है। पूतियुक्ति जान्तव पदार्थ के आझाण से अस्फूर्तिजनक (Sedative) भारीपन होता है। अतः लोग उत्ते-जना चाहते हैं और तदर्थ वे उत्तेजक शराब आदि पीते हैं जिससे इन्द्रियों में उत्तेजना आ जाती है। अतएव अशुचि व्यक्ति का चित्त मिलन तथा शरीर योगोपयोगी कर्मण्यता से शून्य होता है। अतः शरीर और आवास निर्मल रखना तथा मेध्य आहार करना योगी का कर्त्तंव्य है। अमेध्य आहार द्वारा शरीर में अशुचि पदार्थ जाने से मन में मिलन भाव आते हैं। सड़े हुए दुर्गन्धित नशीले, अस्वाभाविक रूप से शरीर यन्त्र के लिए उत्तेजक पदार्थ

श्रमेध्य कहे जाते हैं। उनका संसर्ग या श्राहार श्रविधेय है। मादक द्रव्य के सेवन से कभी चित्त की स्थिरता नहीं होती। योग में चित्त को वशीकृत करना पड़ता है। मादक द्रव्य उसे वशीकृत नहीं होने देते, श्रतः वे योग के शत्रु हैं। चरक में भी ठीक यही कहा है—'प्रेत्य चेह च यच्छेयस्तथा मोक्षे च यत्परम्। मनःसमाधौ तत्सर्वमायत्तं सर्वदेहिनाम्।। मद्येन मन-सद्यायं संक्षोभः कियते महान्। श्रेयोभिविष्रयुज्यन्ते मदान्धामद्य लालसाः।।' २४ श्रः। श्रर्थात् परलोक श्रौर इहलोक में जो हितकर तथा परम श्रेयः है वे सब देही को मन की समाधि द्वारा ही प्राप्त होते हैं। परन्तु मद्य से मन में श्रत्यंत संक्षोभ हो जाता है। मद्य से जो श्रंघ है तथा मद्य में जिनकी लालसा है श्रेयः से विमुक्त होते हैं।

मद (गर्व), मान, श्रसूय श्रादि चित्तमल को क्षालन करना श्राभ्यन्तरिक शौच है। ३२—(२) सन्तोष। किसी इष्ट पदार्थ के प्राप्त होने से जो तुष्ट, निर्वित भाव होता है उसकी भावना कर सन्तोष को श्रायत्त करना पड़ता है। पश्चात् 'जो प्राप्त किया है वही पर्याप्त है'—इस प्रकार की भावना से उक्त तुष्ट श्रौर निश्चिन्त भाव में ध्यान लगाना पड़ता है। यही सन्तोष का साधन है। सन्तोष के संबन्ध में शास्त्रोक्ति है कि जैसे 'काँटे से बचाने के लिए समस्त भूतल चमड़े से नहीं ढका जा सकता किन्तु जूते पहने जा सकते हैं' वैसे ही 'समस्त काम्य विषय पाकर सुखी होऊँ' ऐसी इच्छा से सुख नहीं हो सकता, परन्तु सन्तोष के द्वारा हो सकता है। ययाति ने कहा है—'न जातु कृमः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवः मेंव भूय एवाभिवधंते।' श्रन्यत्र—सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम्। उपानद्गृढ़पादस्य ननु चर्मास्तृतैव भूः।।

३२—(३) तप (।२।१ सूत्र की टिप्पपी-द्रष्टव्य।) केवल काम्य विषय के लिए तपस्या करना योगांग नहीं होता। श्रुति में कहा है, 'न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तप-स्वनः'। जो श्रल्पमात्र दुःख से घबराते हैं, उनके द्वारा योग-सिद्धि होने की श्राशा नहीं। श्रतः दुःखसिहिष्णुतारूप तास्या द्वारा तितिक्षा-साधन करणीय है। शरीर कष्टसिहष्णु होने पर एवं शारीरिक सुख के श्रभाव में मन विकृत न होने पर ही योग-साधन में उत्तम श्रिधकार होता है।

काष्ठमौन = वाक्य, श्राकार तथा सङ्केत से भी कुछ न जानना, श्राकारमौन = श्राकार श्रादि-द्वारा विज्ञापन करना, पर वाक्य न बोलना । मौन-द्वारा वृथा वाक्य, परुष वाक्य श्रादि न कहने की सामर्थ्य होती है । सत्य कथन में सहायता होती है । गालीसहना, श्रिथतम्-संकोच श्रादि भी सिद्ध होते हैं ।

क्षुत्पिपासा सहन करने से क्षुधादि से सहसा ध्यान में विघ्न नहीं होता। ग्रासन से शरीर की निश्चलता होती है कुच्छादि व्रतसमूह पापक्षय के लिए ग्रावश्यक होने से ही करगीय हैं, ग्रन्थथा नहीं।

३२— (४) स्वाध्याय-द्वारा वाक्य एकतान होता है । उससे एकतान-भाव-सिहस प्रर्थस्मरण में अनुकूलता होती है । मोक्षशास्त्राध्ययन से विषयचिन्ता क्षीण, परमार्थ में रुचि और ज्ञान बढ़ता है ।

३२—(५) प्रशान्त ईश्वर-चित्त में अपने चित्त को स्थापित कर अर्थात् आत्मा या निजकी ईश्वर में तथा ईश्वर की निजमें भावना कर सर्व अपरिहार्य चेष्टा मानो उन ही के द्वारा हो रही हैं, प्रत्येक कर्म में इस प्रकार की भावना करना अर्थात् कर्म का फल की

श्राकांक्षा भी त्यागना ईश्वरार्थ सर्व कर्मापंगा है। उसी प्रकार निश्चिन्त साधक शयनश्रासन श्रादि सब कार्यो में निज को ईश्वरस्थ या शांतस्वरूप जानकर करणा वर्ग की निवृत्ति की श्रपेक्षा शरीर-यात्रा का निर्वाह कर जाते हैं। चिद्रूप ईश्वर का श्रात्म-मध्य में चिन्तन करते हुए योगी को प्रत्यक्चेतन का श्रिष्मि होता है (१।२६ सूत्र द्रष्टव्य)। ईश्वर को विस्मृत कर कोई कर्म करने से उस समय ईश्वर में कर्म का समर्पण नहीं होता। वह सम्पूर्ण श्रिममान पूर्वक हो होता है। 'मैं श्रकर्ता हूँ' एसी भावना तथा हृदय या श्रन्तर्वाह्य में ईश्वर का स्मर्गण करते हुए कोई भी कर्म करना तथा 'उस कर्म का फल योग या निवृत्ति की श्रौर जाय' इस प्रकार के चिंतन-हारा समस्त कर्म श्रौर कर्म फल ईश्वर को समर्पित होते हैं।

भाष्यम् — एतेषां यमनियमानाम् —

वितर्कवाधने प्रतिपत्त्रभावनम् ॥ ३३ ॥

यदास्य वाह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायेरन् हिनिष्याभ्यहमपकारिणम्, स्रनृतमिप वक्ष्यामि, फ्रंब्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि, दारेषु चास्य व्यवायी भविष्यामि, परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीत्येवमुन्मार्गं प्रवणवितर्कंज्वरेणातिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्भावयेत्— घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया शरणामुपागतः सर्वभूताभयप्रदानेन योगधर्मः, स खल्वहं त्यक्तवा वितर्कान्पुनस्तानादयानस्तुल्यः श्ववृत्तेन इति भावयेत् । यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इत्येवमादि सूत्रान्तरेष्विप योज्यम् ॥ ३३ ॥

भाष्यानुवाद-इन यमनियमों की-

३३—वितर्क द्वारा बाधा होने पर, प्रतिपक्ष की भावना करना । सू

इस ब्रह्मविद् को जब हिंसादि वितर्क होते हैं, कि 'मैं अपकारी का हनन करूँगा, असत्य वाक्य कहूँगा, इसकी चीज लूँगा, इसकी दारा के साथ व्यभिचार करूँगा, इन सब वस्तुओं का स्वामी होऊँगा' तब ऐसे अतिदीप्त उन्मार्गप्रवर्ण वितर्कज्वर द्वारा बाध्यमान होने पर उसके प्रतिपक्ष की भावना करे जैसे,—'घोर संसार-अंगार से जलते हुए मैंने सर्वभूत में अभय-दान कर, योग-धर्म की शरण ली है। वहीं मैं वितर्क-समूह त्याग कर फिर उन्हीं को प्रह्मा करने से कुत्तों जैसा आचरण कर रहा हूँ।' जैसे कुत्ता वान्त वस्तु को भी चाट जाता है अर्थात् उगले हुए अन्न को खा जाता है, वैसे ही त्यक्त पदार्थ का ग्रहण करना भी वैसा ही है इत्यादि प्रकार से प्रतिपक्षभावन अन्य सूत्रों में युक्त साधनों में भी करे।

टीका—३३। (१) वितर्क = ग्राहिंसादि जो दशविध यम तथा नियम हैं उनके विरुद्ध . कर्म, जैसे - हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्मचर्य, परिग्रह ग्रौर ग्रशौच, ग्रसन्तोष, ग्रतितिक्षा, वृथा क्वन, हीन पुरुष के चरित्र की भावना या ग्रनीक्वरगुरा की भावना।

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका सृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपत्तभावनम् ॥ ३४ ॥ सू

भाष्यम्—तत्र हिंसा तावत्कृता कारिताऽनुमोदितेति त्रिधा । एकैका पुनिस्त्रधा, लोभेन—मांसचर्मार्थेन, क्रोधेन—ग्रपकृतमनेनेति, मोहेन—धर्मो मे भविष्यतीति । लोभकोध-मोहाः पुनिस्त्रिविधाः मृदुमध्याधिमात्रा इति । एवं सप्तिविधितिभेदा भवित्त हिंसायाः । मृदु-मध्याधिमात्राः पुनिस्त्रिधा, मृदुमृदुः मध्यभृदुः तीत्रमृदुरोति तथा मृदुमध्यः मध्यमध्यः तीत्रमध्य इति तथा मृदुत्रीतः मध्यति । प्वम्तिविधाः ग्रिपियम-विकल्पसमुच्ययभेदादसंख्येया प्राणभृद्भेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति । एवमनृतादिष्विप योज्यम् ।

ते खल्बमी वितर्का दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनं दुःखमज्ञानञ्चानन्तफलं येषामिति प्रतिपक्षभावनम् । तथा च हिंसकः प्रथमं तावद् वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति, ततः शस्त्रा-दिनिपातेन दुःखयित, ततो क्षिपिताद्पि मोचयित । ततो वीर्याक्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपरकणं क्षीणवीर्यं भवित, दुःखोत्पादान्नरक तिर्यक्ष्रेतादिषु दुःखमनुभवित, जीवितव्यपरोपणा-त्प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वर्त्तमानो मरण्मिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वा-त्कथंचिदेवोच्छ्वसिति । यदि च कथिञ्चत् पुण्यादपगता (पुण्यावापगता इति पाठान्तरम् ) हिंसा भवेत् तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्विप योज्यं तथासम्प्रवम् । एवं वितर्काणां चामुमेवानुगतं विपाकमिनष्टं भावयन्न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत । प्रतिपक्षभावना-द्वेतोहेंया वितर्काः ॥ ३४ ॥

३४—हिंसा, ग्रनृत, स्तेय इत्यादि वितर्क कृत, कारित तथा ग्रनुमोदित होते हैं; क्रोध, लोभ तथा मोह-पूर्वक ग्राचरित एवं मृदु, मध्य तथा ग्रधिमात्र होते हैं। वे ग्रनन्त दुःख ग्रौर ग्रनन्त ग्रज्ञान के कारण हैं। यही प्रतिपक्षभावन है (१)।।

भाष्यानुवाद्— उनम हिंसा कृत, कारित तथा अनुमोदित इस प्रकार त्रिविध है। इन तीनों में प्रत्येक फिर त्रिविध है। लोभ पूर्वंक, जैसे कि मांसचर्म के लिए; कोधपूर्वंक जैसे कि 'इसने मेरा अपकार किया है, अतः यह हिंसा है' और मोह पूर्वंक जैसे कि 'हिंसा ( पशुबलि ) से धर्माचरण होगा'। लोभ, कोध और मोह भी त्रिविध हैं — मृदु, मध्य तथा अधिमात्र। इस प्रकार हिंसा सत्ताईस प्रकार की होती है। मृदु, मध्य तथा अधिमात्र भी पुनः त्रिविध हैं — मृदु-मृदु, मध्य-मृदु और तीत्र-मृदु; मृदु-मध्य, मध्य-मध्य और तीर्त्र-मध्य; मृदु-तीत्र, मध्य-तीत्र और अधिमात्र-तीत्र। इस प्रकार हिंसा इक्यांसी प्रकार की है। वही हिंसा फिर नियम, विकल्प और समुच्चय भेद से असंख्य प्रकार का है, क्योंकि प्राणिगत भेद भी अपरिसंख्येय हैं। इस प्रकार की विभाग-प्रणाली अनृत, स्तेय आदि में भी योज्य है।

'ये सब वितर्क अनन्त दुःख-अज्ञान फलक हैं' इस प्रकार की भावना प्रातिपक्षभावना है। अर्थात् 'अनन्त दुःख और अनन्त अज्ञान वितर्कों के फल हैं' इस प्रकार की प्रतिपक्ष-भावना। इसके साथ ही हिंसक पहले वध्य का वीर्य (बल) नाश करता है (वन्धनादि-पूर्वक); बाद में अस्त्राधात से दुःख देता है फिर जीवन-विमुक्त करता है। तदनन्तर बध्य का वीर्याक्षेप करने के कारण हिंसक के चेतनाचेतन (करण और शरीरादि) उपकरण क्षीण वीर्य (दुबंल) हो जाते हैं, दुःख-प्रदान के फलस्वरूप हिंसक को नरक-तिर्यक्-प्रेतादि योनियों में दुःखानुभव होता है। प्राण् का विनाश करने से हिंसक व्यक्ति प्रतिक्षण जीवन-

नाशकारक मोह-मय रुग्ण श्रवस्थादि में वर्त्तमान रहकर मरने की इच्छा करते हुए भी उस दुःखविपाक की नियत-विपाक-वेदनीयता के कारण (२) किसी प्रकार केवल जीवित ही रहता है और यदि किसी पुण्य से हिंसा का श्रपगम भी (३) हो जाय, तो सुखप्राप्ति होने पर भी श्रत्पायु होता है। (यह युक्ति-शैली) श्रन्त-स्तेय श्रादि में भी यथासंभव योज्य है। वितर्कसमूह के इस प्रकार के श्रवश्यभावी श्रनिष्ट फल का चितन कर मन को वितर्क में श्रीर श्रधिक निविष्ट नहीं करना चाहिए। प्रतिपक्ष-भावना-द्वारा वितर्कसमूह हेय (त्याज्य) किए जा सकते हैं।

टीका—३४। (१) कृत = स्वयं किए हुए। कारित = किसी के द्वारा कराये हुए। अनुमोदित = मौन या प्रकट स्वीकृति दिए हुए। प्राणी को स्वयं पीड़ा देना कृत हिंसा है। मांसादि खरीदना कारित हिंसा है। शत्रु, अपकारी या भयंकर किसी प्राणी की पीड़ा या वध में मौन या प्रकट स्वीकृति देना अनुमोदित हिंसा है। तुमने साँप मारा, बहुत अच्छा किया' यह अनुमोदना है। इस प्रकार के हिंसा आदि फिर कोधपूर्वक, लोभपूर्वक या मोहपूर्वक ( जैसे—भगवान् ने भक्षणार्थ पशुओं की सृष्टि की है, इत्यादि मोहयुक्त सिद्धान्त पूर्वक ) आचरित होते हैं।

कृत, कारित, अनुमोदित एवं कोध, लोभ, मोहपूर्वक ग्राचरित हिसादि समस्त वितर्क फिर मृदु, मध्य ग्रौर ग्रधिमात्र (प्रबल) होते हैं ग्रौर इस प्रकार हिसादि प्रत्येक वितर्क इक्यासी प्रकार का है।

फलतः सर्वथा अणुमात्र भी हिसादि दोष न हों यह योगियों का कर्तव्य है। तभी विशुद्ध योगधर्म का प्रादुर्भाव होता है।

३४—(२)नियतिविपाक वेदनीयता के कारण प्रर्थात् वह दुःख जिस हिंसाकर्म का फल है वह कर्म सम्पूर्ण रूप फलवान् होगा या हुन्ना है, ग्रतः उस दुःखदायक कर्म का फल जब तक समाप्त न हो जाय, तब तक जीवन भी समाप्त नहीं होता।

३४—(३) "पुण्यादपगता" श्रौर "पुण्यावापगता" ये दो प्रकार के पाठ हैं। पुण्या-वापगता का अर्थ है प्रवल पुण्य के साथ आवापगत या फलीभूत । उससे-हिंसा का फल भली-माँति विकसित नहीं हो पाता, परन्तु वह उसके द्वारा अल्पायु होता है। अपगत का अर्थ यहाँ नाश नहीं, परन्तु सम्यक् फलीभूत न होना है।

भाष्यम् यदास्य स्युरप्रसवधर्माणस्तदा तत्कृतमैश्वर्यं योगिणः सिद्धिसूचकं भवति, तद्यथा—

श्रहिंसार्पाष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३४॥

सर्व प्राणिनां भवति ॥ ३५ ॥

भाष्यानुवाद जब ( प्रतिपक्ष भावना द्वारा ) योगी के हिसादि वितर्क समूह ग्रप्र-

सैवधर्मा (१) म्रर्थात् दग्ध-बीज-कल्प हो जाते हैं तब तज्जनित ऐश्वर्य योगी की सिद्धि का सूचक होता है, जैसे —

३५ — म्रहिंसा प्रतिष्ठित होने पर तत्सिन्निध में सब प्राणी निर्वेर होते हैं।। सू०

टीका—३५। (१) समस्त यम तथा नियम समाधि द्वारा या उसके निकटस्थ ध्यान द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं। ईश्वर-प्रिशान की प्रतिष्ठा तथा समाधि सहजन्मा हैं। हिंसादि वितर्क भी सूक्ष्मानृसूक्ष्म रूप से ध्यान बल से ही लक्ष्य होते हैं ग्रौर ध्यान बल से ही वे चित्त से विदूरित होते हैं। उच्च ध्यान ही यमनियम की प्रतिष्ठा का हेतु होता है।

बहुतों का विचार हैं कि पहले यम, फिर नियम, इत्यादि कम से योग का साधन करना पड़ता है। यह सम्पूर्ण भ्रान्ति है। यम, नियम, ग्रासन, प्राणायाम तथा प्रत्याह्यारान्-कूल धारणा का ग्रभ्यास पहिले से ही करना चाहिये, धारणा पुष्ट होने से ध्यान बनता है श्रौर उसके बाद ध्यान से ही समाधि बन जाती है। साथ ही साथ यम नियम ग्रादि प्रति-ष्ठित तथा ग्रासन ग्रादि सिद्ध होते रहते हैं।

यमनियम की प्रतिष्ठा का अर्थ है वितर्कसमूह की अप्रसवधर्मता । जब हिंसादि वितर्क चित्त में स्वतः या किसी उद्घोधक हेतु से और नहीं उठते, तभी अहिंसा आदि प्रतिष्ठित हुए हैं ऐसा कहा जा सकता है ।

मेस्मेरिज्म् विद्या से इच्छाशक्ति का सामान्य उत्कर्ष करके मनुष्य श्रीर जानवरों को बिशीकृत किया जा सकता है। जिन योगियों की इच्छाशक्ति इतनी उत्कृष्ट हो चुकी है कि उसके द्वारा वे प्रकृति से हिंसा को सम्पूर्णतया दूर कर चुके हैं, उनकी सिन्निधि में प्राणिगण उनके मनोभाव से भावित होकर हिंसा छोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं हो सकता।

# सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥ ३६ ॥

भाष्यम्—धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः, स्वगं प्राप्नुहीति स्वगं प्राप्नोति, ममोघास्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥

३६—सत्य प्रतिष्ठित होने पर (१) वाक्य कियाफलाश्रयत्वगुर्ण से युक्त होता है। सू०

भाष्यानुवाद्—"धार्मिक हो जाग्रो" कहने से धार्मिक होता है, "स्वर्गप्राप्त करो" कहने से स्वर्ग प्राप्त करता है। सत्यप्रतिष्ठ व्यक्ति के वाक्य ग्रमोघ होते हैं।

टीका—३६। (१) सत्यप्रतिष्ठाजनित फल भी इच्छा शक्ति द्वारा होता है। जिनके वाक्य और मन सदा ही यथार्थ विषयक होते हैं—प्राग्परक्षार्थ भी जो अयथार्थ बोलने का विचार नहीं करते—उनकी वाक्यवाहित इच्छाशक्ति अमोध होगी, यह असंदिग्ध है। Hypnotic suggestion द्वारा रोग, मिथ्यावादित्त्व, भयशीलता प्रभृति भाग जाती हैं, हमने भी ऐसी परीक्षा की है। उस क्षेत्र में जैसे वश्य व्यक्ति के मन में अचल विश्वास उत्पन्न होता है और उसके रोगादि दूर होते हैं, वैसे ही परम उत्कृष्ट इच्छाशक्ति योगी के

मन में उत्पन्न होकर सरल ग्रह्म नल में जल प्रवाह के समान सरल सत्य वाक्य-द्वारा वाहित होकर श्रोता के हृदय पर ग्राधिपत्य कर लेती है। इससे श्रोता में उस वाक्य के ग्रनुरूप भाव प्रवल होते हैं ग्रौर उसके विरुद्ध भाव दुर्वल। इस प्रकार 'धार्मिक हो जाग्रो' कहने से धार्मिक प्रकृति का ग्रापूरएग होकर श्रोता धार्मिक बनता है। 'जल मिट्टी हो' इस प्रकार का वाक्य सत्यप्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध नहीं होता। ग्रतः सत्यप्रतिष्ठ योगी क्षमता के बहिर्भूत व्यर्थ संकल्प छोड़ देते हैं। जो वाक्याथ समभते हैं उसी प्राणी के ऊपर सत्यप्रतिष्ठाजनित शक्ति काम करती है।

द्यस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरस्नोपस्थानम् ॥ ३७ ॥ भाष्यम् सर्वदिस्थान्यक्स्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७ ॥

३७ । ग्रस्तेय की प्रतिष्ठा होने से सर्व रत्न उपस्थित होते हैं ॥ सू० भाष्ट्रयानुवाद — सर्वदिक्स्थित सभी रत्न उपस्थित होते हैं (१) ।

टीका—३७। (१) श्रस्तेय की प्रतिष्ठा द्वारा साधक का ऐसा निस्पृहभाव मुखादि से विकार्ण होता है कि उसको देखने से ही प्राणी उन्हें श्रतिमात्र विश्वासयोग्य मानते हैं श्रीर इस कारण दानी व्यक्ति ग्रपनी ग्रपनी श्रच्छी वस्तुएँ उसे मेंट कर ग्रपने को कृतार्थं करते हैं। इस प्रकार के योगी के पास (योगी ग्रनेक स्थानों का पर्यटन करे तो) नानादिक्स्थित रत्न (ग्रच्छी ग्रच्छी वस्तुएँ) उपस्थित होते हैं। योगी के प्रभाव से मुग्ध होकर उसको परम श्राद्यासस्थल जानकर चेतन रत्नसमूह स्वयं उनके पास ग्रा सकते हैं, पर श्रचेतन रत्न समूह दाताग्रों के ही द्वारा उपस्थापित होते हैं। जिस जाति के श्रन्दर जो उत्कृष्ट होता है वही रत्न है।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥

भाष्यम्—यस्य लाभादप्रतिघान् गुणानुत्कर्षयति, सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥

३८। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर्यलाभ होता है। सू० .

भाष्यानुवाद्—जिसकी प्राप्ति से अप्रतिष गुग्गसमूह (१) अर्थात् अग्गिमादि उत्कर्ष , पाते हैं और सिद्ध (ऊहादि-सिद्धि, संपन्न होकर), शिष्यों के हृदय में ज्ञान श्राधान करने में समर्थ होते हैं।

दीका—३८। (१) अप्रतिध गुण — प्रतिधातशून्य वा व्याहितशून्य ज्ञान, किया और शिवत प्रथीत् अिएमा आदि । अबहाचर्य से शरीर के स्नायु आदि सब की सारहानि होती हैं। वृक्षादि भी फिलत होने के बाद निस्तेज होते हैं—यह देखा जाता है। ब्रह्मचर्य द्वारा सारहानि रुद्ध हो जाने के कारण वीर्यलाभ होता है। उससे कमशः अप्रतिध गुण का उपचय होता है, और ज्ञानादिलाभ में सिद्ध होकर उस ज्ञान को शिष्य के हृदय में आहित करने की सामर्थ्य होती है। अबहाचारी का ज्ञानोपदेश शिष्य के हृदय में आहित नहीं होता जैसे दुर्बल धानुष्क द्वारा प्रक्षिप्त अर से केवल चर्ममात्र विद्ध होता है।

सिर्फ इन्द्रिय कार्य से विरत रहकर ग्राहार-निद्रादिपरायगा होकर जीवन बिताने से ही ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। स्वाभाविक नियम से जो देहियों में देहवीज उत्पन्न-होते हैं उन्हें घृति-संकल्प, ग्राहारनिद्रादिका संयम तथा काम्यविषयक संकल्प त्याग द्वारा रुद्ध करने से ही ब्रह्मचर्य साधित ग्रौर सिद्ध होता है।

# श्रपरिप्रहरथैय्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३६ ॥

भाष्यम् ग्रस्य भवति । कोऽहमासं, कथमध्मासं, किस्विदिदं, कथंस्विदिदं, के वा भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इति, एवमस्य पूर्वान्तपरान्तमध्येष्वात्मभाविजज्ञासा स्वरूपेणीपा-वर्त्तते । एता यसस्थैयें सिद्धयः ॥ ३६ ॥

## ३६ । अपरिग्रहस्थॅर्यं से जन्मकथन्ता का ज्ञान होता है ।। सू०

भाष्यानुवाद — योगी के पास प्रादुर्भूत होता है (१)। मैं कौन था श्रौर क्या था ? यह शरीर क्या है ? कैसे यह हुआ ? भविष्यत् में क्या क्या होऊँगा ? किस प्रकार होऊँगा ? ( इसका नाम जन्म कथन्ता है )। योगी को इस प्रकार ध्रतीत, भविष्यत श्रौर वर्त्तमान के श्रात्मभाव की जिज्ञासा यथास्वरूप ज्ञानगोचर होती है। पूर्वलिखित सिद्धियाँ यमस्थैयं में प्रादुर्भूत होती हैं।

टीका—३६। (१) शरीर के भोग्य विषय में अपरिग्रह-द्वारा तुच्छता-ज्ञान होने से शरीर भी परिग्रह स्वरूप ऐसा जान पड़ता है। अतएव विश्य और शरीर से मन का अलगाव होता है। इस पृथक् भाव का ध्यान करने से जन्मकथन्ता-सम्बोध होता है। वर्तमान में शरीर तथा विषय के साथ घनिष्ठता जनित मोह ही पूर्वापर ज्ञान का प्रतिबन्धक है। शरीर को सम्यक् स्थिर और निश्चेष्ट करने पर जिस्र प्रकार शरीर-निरपेक्ष दूरदर्शनादि ज्ञान होते हैं उसी प्रकार भोग्य विषय के साथ शरीर भी 'परिग्रहमात्र हैं' ऐसी ख्याति होनेपर आत्मा (निज) का पृथक्तव का बोध तथा शारीर मोह से ऊपर हो जाने के कारण जन्मक्यन्ता का ज्ञान होता है।

#### भाष्यम्—नियमेषु वक्ष्यामः —

शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४०॥

स्वाङ्गे जुगुप्सायां शौचमारभमाणः कायावद्यदर्शी कायानभिष्वङ्गी यतिर्भवति । किच परैरसंसर्गः कायस्वभावावलोकी स्वमिष काय जिहासुर्मृ ज्जलादिभिराक्षालयन्निष कायशुद्धि-मपद्यम् कथं परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसृज्येत ।। ४० ॥

भाष्यानुवाद--नियम की सिद्धियाँ कहेंगे-

४०। शौच से अपने शरीर में जुगुप्सा या घृगा एवं पर के साथ असंसर्ग (वृत्तियाँ सिद्धि होती हैं)। सू०

अपने शरीर में जुगुप्सा वा घृगा होने से शौचाचरणशील योगी कायदोषदर्शी और शरीर में प्रीतिशून्य होते हैं। पर के साथ संसर्ग में अनिच्छा होती है, (क्योंकि) काय-स्वभाव-दर्शी और स्वकीय शरीर में हेयता-बुद्धि-युक्त व्यक्ति अपने शरीर को मृज्जलादि से क्षालन करते हुए भी जब शुद्धि नहीं देख पाते, तब अत्यन्त मिलन परकाय के साथ कैसे संसर्ग करेगें (१)।

टीका—४०। (१) स्वशरीर का शोधन करते करते स्वशरीर में जुगुप्सा तथा पराये शरीर के साथ संसर्ग में अरुचि होती हैं। जानवर खाने का अभिनय कर तथा चाट कर प्यार जताते हैं। मनुष्य भी पुत्रादि का चुम्बनादि कर पशुतुल्य खाने के अभिनय के समान प्यार जताते हैं। शौच द्वारा ऐसा पाशव प्रेम हट जाता है। मैत्रीकरुणादि योगी के प्रेम हैं। वे इन्द्रियस्पृहा से (Sensuality) शून्य हैं। स्त्री-पुत्रादि के आसंग की जिप्सा शौचप्रतिष्ठा द्वारा सम्यक् दूर हो जाती है।

#### भाष्यम्--किंच।

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्ज्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च॥ ४१॥

भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्वशुद्धिस्ततः सोमनस्यं तत ऐकाग्न्येयं तत इन्द्रियजय-स्ततश्चात्मदर्शनयोग्यत्वं बुद्धिसत्वस्य भवति । इत्येतच्छौचस्थैर्यादिधगम्यत इति ॥ ४१ ॥

भाष्यानुवाद्-इसके ग्रतिरिक्त-

४१ । सत्त्वशुद्धि, सौमनस्य, ऐकाग्र्य, इन्द्रियजय तथा श्रात्मदर्शनयोग्यत्व (सिद्ध होते हैं ) ॥

जो शुचि है उसकी सत्त्वशुद्धि अर्थात् उसके अन्तःकरण की निर्मलता होती है, उससे (सत्त्वशुद्धि से) सौमनस्य अर्थात् मानसिक प्रीति या स्वतः आनन्द का लाभ होता है, सौमनस्य से ऐकाग्र्य होता है; ऐकाग्र्य से इन्द्रियजय होता है; इन्द्रियजय से बुद्धि सत्त्व की आत्मदर्शन क्षमता होती है (१)। ये नव शौचस्थैय से प्राप्त होते हैं।

टीका—४१। (१) मद-मान श्रासंगलिप्सादि दोष मन से सम्यक् दूर होने पर मन में शुचिता या अपने तथा पराये शरीर पर जुगुप्स्नवश शरीर से विविक्तता का वोध होता है, शारीरभाव-द्वारा श्रकलुषित यह श्रवस्था ही श्राभ्यन्तर शौच है। श्राभ्यन्तर शौच से चित्त की शुद्धि या मदमानादि दूषित विक्षेपमल की श्रत्पता होती है, उससे चित्त में सौमनस्य या श्रानन्दभाव (शरीर में भी सात्त्विक स्वाच्छन्द्य) श्राता है। सौमनस्य के बिना एकाग्रता की संभावना नहीं होती है। एकाग्रता के बिना इन्द्रियातीत श्रात्मदर्शन भी संभव नहीं होता।

### सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ४३ ॥

भाष्यम्—तथा चोक्तम् "यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् । तृष्णाक्षय-सुखस्येते नार्हतः षोड़शों कलाम्" इति ॥ ४३ ॥

४२। सन्तोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है।। सू०

भाष्यनुवाद — इस पर उक्त हुआ है "इहलोक में काम्य-वस्तु का जो उपभोगजितत सुख है प्रथवा स्वर्ग का जो महान् सुख है वह तृष्णाक्षयजितत सुख के षोड़श भाग के एक भाग के समान भी नहीं है।

## कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धित्तयात्तपंसः ॥ ४३ ॥

भाष्यम्—निर्वर्त्यमानमेव तयो हिनस्त्यश्चद्ध्यावरणमलं तदावरणमलापगमात्काय-सिद्धिरणिमाद्या, तथेन्द्रियसिद्धिर्दूराच्छ्वणदर्श्वनाद्येति ॥ ४३ ॥ सू०

४३। तपाचरण से अशुद्धि का क्षय होने के कारण कायेन्द्रियसिद्धि होती है।। सू॰ भाष्यानुवाद—तप सम्पद्यमान होने से अशुद्धिजनित आवरणमल को नष्ट्र कर देता है। उस आवरणमल का अपगम होने पर कामसिद्धि (श्रिणमादि) तथा इन्द्रियसिद्धि (दूर से अविण दर्शनादि) उत्पन्न होती है (१)।

टीका—४३। (१) प्राणायाम आदि तपस्या-द्वारा शरीर की वशवित्ततारूप अशुद्धि प्रधानतः दूर हो जाती है। शरीरवशीभाव दूर होने से (क्षुत्पिपासा, स्थानासन, श्वासप्रश्वास आदि कायधर्म-द्वारा अनिभभूत होने से) तज्जनित आवरणमल भी दूर होता है। उस समय शरीरिनरपेक्ष-चित्त अव्याहत इच्छाशिक्त के प्रभाव से कायसिद्धि तथा इन्द्रियसिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। योगाँग नपस्या को योगिगण सिद्धि को ओर प्रयुक्त नहीं करते, परमार्थ ही उनका लक्ष्य होता है।

विनिद्रता, निश्चलिस्थिति, निराहार, प्राण्रोध इत्यादि तपस्या भानुष-प्रकृति के विरुद्ध ग्रीर दैव सिद्ध-प्रकृति के ग्रनुकूल हैं ग्रतः उनसे कायेन्द्रिय सिद्धि हो जाती है। उस सिद्धि के लिये ऐसी तपस्या से हीन, केवल विवेक-वैराग्य के ग्रभ्यासशील ज्ञानयोगियों को सिद्धि नहीं भी हो सकती किन्तु, विवेक सिद्धि होने से समाधि ग्रवश्य ही सिद्ध होती है, तब इच्छा करने से उस योगी को विवेकज्ञान (३। ५२ देखिए) नामक सिद्धि हो सकती है किन्तु विवेकी योगी को ऐसी इच्छा होने की संभावना नहीं होती। ग्रतएव ऐसे ज्ञानयोगियों को कायेन्द्रिय सिद्धि न होने पर भी कैवल्य सिद्ध हो जाता है। [३। ५५ (१) देखिए]

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४ ॥

भाष्यम्—देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति, कार्ये चास्य वर्त्तन्त इति ॥ ४४ ॥

४४ । स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ मिलन होता है (१) ॥ सू०

भाष्पानुवाद—देव, ऋषि तथा सिद्धगण स्वाध्यायशील योगी को दृष्टिगोचर होते हैं और उनके द्वारा योगी का कार्य भी सिद्ध होता है।

टीका—४४। (१) साधारण अवस्था में जप करने के समय अर्थभावना ठीक नहीं रहती। जापक कभी कभी निरर्थक वाक्य उच्चारण करता रहता है, और मन विषयान्तर में दौड़ता रहता है। स्वाध्याय स्थैयं होने पर बहुकाल तक मन्त्र तथा मन्त्रार्थभावना अवि-च्छित्र रहती है। ऐसी प्रबल इच्छा के साथ देवादि की भावना करने से वे दर्शन देगें ही, यह असंदिग्ध है। एक क्षरण शायद अत्यन्त कातर होकर भावना की, किन्तु अन्य क्षरण शायद नामोधारण मुख से किया, परन्तु आकाश-पाताल मिलने लगा तो ऐसी भावना से जप सफल नहीं होता।

# समाधिसिद्धिरीश्वरप्राणिधानात् ॥ ४४ ॥

भाष्यम् – ईश्वरापितसर्वभावस्य समाधितिद्विर्यया सर्वमीप्सितमवितयं जानाति विशान्तरे वेहान्तरे कालान्तरे च, ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ॥ ४१ ॥

४५। ईश्वर प्रिण्धान से समाधि सिद्ध होती है। सू०

भाष्यानुवाद — ईश्वर में सर्वभावापित योगी को समाधिसिद्धि होती है (१), जिसके द्वारा समस्त अभीष्ट विषय, जो देहान्तर, देशान्तर या कालान्तर में हो चुके हैं या हो रहे हैं, उन्हें योगी यथार्थरूप से जान सकते हैं। अतः उनकी, प्रज्ञा यथाभूत-विषय विज्ञानममयी होती है।

टीका — ४५। (१) अर्थात् ईश्वर प्रिणिधान यथानियम आचिरत होने पर उसके द्वारा समाधिसिद्धि सुखपूर्वक होती है। अन्यान्य यमिनयम दूसरी प्रकार से समाधि के सहा-यक होते हैं; पर परन्तु ईश्वर-प्रिणिधान साक्षात् समाधि का सहायक होता है क्योंकि, वह समाधि के अनुकूल भावना-स्वरूप है। वह भावना प्रगाढ़ होकर शरीर को निश्चल (आस-नस्थ) और इन्द्रियों को विषयविरत (प्रत्याहृत) करती है और धाररणा तथा ध्यान के रूप में परिपक्व होकर अन्त में समाधि में परिणत हो जाती है। 'ईश्वरार्थ सर्वभावापण' का अर्थ है भावना द्वारा ईश्वर में आत्मिनमन होना।

श्रज्ञ लोग शंका करते हैं कि यदि ईश्वर-प्रिशान ही समाधिसिद्धि का हेतु हो, तो अन्य योगांग व्यर्थ हैं। यह शङ्का निःसार है। श्रयत-श्रनियत हो दौड़ने-फिरने से विषयज्ञान जिनत विक्षेप ग्राते रहते हैं ग्रतः समाधि नहीं होती। समाधि का ग्रथं है ध्यान की प्रगाढ़ ग्रवस्था; ध्यान है धारणा की एकतानता। समाधिसिद्धि कहने से ही समस्त योगांग कथित हो जाते हैं। किन्तु ग्रन्य ध्येय ग्रहण न कर पहले ही से साधक यदि ईश्वर-प्रिण्धान-परा-यण हो तो सहज ही में समाधिसिद्ध हो जाता है। यही तात्पर्य है। समाधिसिद्धि होने से सम्प्रज्ञात तथा ग्रसम्प्रज्ञात योग-कम से कैवल्य-लाभ होता है, यह भाष्यकार कह चुके हैं।

यमनियम में किसी एक के नष्ट होने से ही सब व्रत नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रो-क्ति हैं — "ब्रह्मचर्यमहिंसा च क्षमा शौचं तपो दमः। सन्तोषः सत्यमास्तिक्यं व्रताङ्गानि विशे-षतः। एकेनाप्यथ हीनेन व्रतमस्य तु लुप्यते" (मनु)

भाष्यम् -- उक्ता सह सिद्धिभिर्यमनियमा त्रासनादीनि वक्ष्यामः । तत्र---

स्थिरसुखमासनम् ॥ ४६ ॥

तद् यथा पद्मासनम्, वीरासनम्, भद्रासनम्, स्वस्तिकम्, दण्डासनम्, सोपाश्रयम्, पर्यञ्कम्, कौञ्चनिषदनम्, हस्तिनिषदनम्, उष्ट्र निषदनम्, समसस्थानम्, स्थिरसुखम्, यथा-सुखञ्च इत्येवमादीति ॥ ४६ ॥

भाष्यानुवाद -- सिद्धियों के साथ यमनियम उक्त हुए, अब आसनादि कहेंगे।

४६ । निश्चनत ग्रौर सुखावह (उपवेशन ही) श्रासन है । जैसे—पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, पंडासन, सोपाश्रय, पर्यंक, क्रौञ्चनिषदन, हस्तिनिषदन उष्ट्र निषदन, समसंस्थान इत्यादि स्थिर सुख ग्रथीत् यथासुख होने से ग्रासन कहे जाते हैं (क) ।

टीका—४६। (१) पद्मासन प्रसिद्ध है। इसमें बाँथे ऊरु के ऊपर दायाँ पैर तथा दायें उरु के ऊपर बायाँ पैर रखकर रीढ़ को सीधी कर बैठना होता है। वीरासन अर्ध-पद्मासन है; अर्थात् इसमें एक पांव उरु के ऊपर और एक पांव अन्य उरु के नीचे रहता है। भद्रासन में दोनों पैर का तलवा वृषएा के समीप एकत्र कर उसके ऊपर दोनों हथेली संपुटित करके रखना चाहिये। स्त्रस्तिक आसन में एक एक पैर का पत्ता तूसरी ओर के जांच और उरु के बीच में आबद्ध कर सीधे बैठना चाहिये। दंडासन में पैर फैला कर

बैठिए, पैरों के गल्फ ग्रौर जँगली जोड़कर रिखए। सोपाश्रय योगपट्टक के साथ उपवेशन हैं। योगपट्टक क्यार जानु को घेरनेवाला वलय के ग्राकार का दृढ़ वस्त्र। पर्यक ग्रासन में जानु ग्रौर बाहु फैलाकर शयन करना चाहिये; इसे श्वासन भी कहते हैं। कौञ्च- निषदन ग्रादि निर्दिष्ट पशु-पक्षी के निषष्ण-भाव देखकर जान लीजिए। दोनो पैरों की पार्ष्णि ग्रौर ग्रग्नभाग का ग्राकुंचन कर परस्पर संपीड़नपूर्वक उपवेशन करना समसंस्थान कहाता है।

सभी प्रकार के ग्रासनों में मेरदण्ड या रीड़ को सीधा रखना चाहिये। श्रुति भी कहती है "त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम्" ग्रर्थात् वक्ष, ग्रीवा ग्रीर सिर उन्नत रहना साथ ही ग्रासन स्थिर तथा सुखावह होना चाहिये। जिसमें किसी प्रकार की पीड्। या कष्ट हो या शरीर के ग्रस्थैयं की सम्भावना रहे, वह योगांगभूत ग्रासन नहीं है।

# प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ॥ ४७॥

भाष्यम्—भवतीति वावयशेषः । प्रयत्नोपरमात् सिध्यत्यासनं, येन नाङ्गमेजयो भवति । ग्रनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनन्निर्वर्त्तयतीति ॥ ४७ ॥

४७ । प्रयत्नशैथित्य एवं ग्रनन्तसमापत्ति द्वारा ( ग्रासन-सिद्ध होता है ) ।। सू॰ भाष्यानुवाद —प्रयत्नोपरम से ग्रासनसिद्धि होती है जिससे ग्रंगमेजय ( ग्रंग कम्पन रूप समाधिविघ्न ) न हो ; ग्रथवा ग्रनन्त में समापन्न चित्त ग्रासनसिद्धि को निर्वित्तित करता है (१) ।

टीका—४७। (१) म्रासन सिद्धि म्रथीत् शरीर की सम्यक् स्थिरता तथा सुखावहता प्रत्यनशैथित्य ग्रौर भ्रनन्त समापित-द्वारा होती है। प्रयत्न-शैथित्य का ग्रथं है शव के समान शरीर का निष्प्रयत्न-भाव। भ्रासन करके शरीर (हाथ-पैर) को उस प्रकार निष्प्रयत्न भाव से रिखए कि शरीर कुछ भी वक्र न हो। ऐसा करने से स्थैर्य ग्रा जाता है ग्रौर पीड़ा-बोध कम होकर ग्रासन विजित होता है। चित्त को भी ग्रैनन्त में या चतुर्दिक् व्यापी शून्यवद्भाव में समापन्न करने पर ग्रासन सिद्ध होता है। पहले पहल कुछ कष्ट न करने से ग्रासन सिद्ध नहीं होता। कुछ समय तक ग्रासन करने से शरीर में नाना स्थानों पर पीड़ा-बोध होगा। घरन्तु प्रयत्न शैथित्य तथा ग्रनन्तशून्यवत् ध्यान (शरीर में भी शून्यवत् भावना) करने से ग्रासनविजित होता है। सदा ही शरीर को स्थिर तथा प्रयत्नशून्य रखने का ग्रभ्यास करने से ग्रासन में भी सहायता होती है। स्थिर होकर ग्रासन करते करते बोध होगा कि मानों शरीर भूमि के साथ जम कर एक हो गया है। ग्रौर भी ग्रधिक स्थैर्य-लाभ होने से शरीर का ग्रस्तित्व ही नहीं जान पड़ेगा 'मेरा शरीर शून्यवत् होकर ग्रनन्त ग्राकाश में मिल गया है, मैं व्यापी ग्रकाश के समान हूँ इस प्रकार की भावना ही ग्रनन्त समापत्ति है।

### ततो द्वन्द्वानभिघातः॥ ४८॥

### भाष्यम्—ज्ञितोब्णाविभिर्द्धन्द्वैरासतजयान्नाभिभूयते ॥ ४८ ॥

४८--उससे द्वन्द्वाभिधात नहीं होता । सू०

भाष्यानुवाद्—श्रासन-जय होने पर शीत-उष्ण श्रादि द्वन्द्व द्वारा (साधक ) श्रभि-भूत नहीं होते हैं (१)।

टीका—४८। (१) शीत-उष्ण, क्षुधा-पिपासा म्रादि से म्रासनजयी योगी म्रिभिमूत नहीं होते हैं। म्रासनस्थैर्य के कारण शरीर शून्यवत् होने पर बोधशून्यता (anaesthesis) म्रा जाती है, उससे शीतोष्ण लक्ष्य नहीं होते। क्षुधा ग्रौर पिपासा के स्थल पर भी उस प्रकार की स्थैर्य भावना प्रयोग करने से वे भी बोधशून्य होती हैं। वस्तुतः पीड़ा एक प्रकार की चंचलता है, स्थिरता-द्वारा चंचलता म्रिभूत होती है।

# तस्मिन्सित श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छोदः प्राणायामः ॥ ४६॥

भाष्यम्—सत्यासनजये वाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कौष्ठचस्य वायोनिःसारणं प्रश्वासः, तपोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ॥ ४६ ॥

४६—यह (म्रासन जय) होने पर श्वासप्रश्वास का गतिविच्छेद ही प्राणायाम है। सू० भाष्यानुवाद्—म्रासन-जय होने पर श्वास या वाहच वायु का श्राचमन तथा प्रश्वास या कौष्ठच वायु का निःसारण, इन दोनों की गतियों का जो विच्छेद है स्रर्थात् उभयाभाव है वही (एक) प्राणायाम है।

टीका—४६। (१) हठयोग म्रादि में जो रेचक, पूरक ग्रौर कुम्भक उल्लिखित हैं, योग का प्रागायाम ठीक वैसा नहीं है। व्याख्याकारों ने उस ग्रप्राचीन रेचकादि के साथ इसे भी मिलाने का प्रयत्न किया है परन्तु वह ठीक हुग्रा नहीं है।

दवास लेकर फिर प्रश्वास न करने से जो श्वास प्रश्वास का गित-विच्छेद होता है वह एक प्रकार का प्राणायाम है। वैसे ही प्रश्वास (वायु-रेचन) कर श्वासप्रश्वास का गित-विच्छेद करने से भी एक अन्य प्रकार का प्राणायाम होता है (पूरकांत अथवा रेचकांत ज्ञो भी प्रकार हो, गितिविच्छेद करना ही एक प्रकार का प्राणायाम है)।

परंपराक्रम से ऐसे ही एक न एक प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। 'प्रच्छर्द्दन-विधारणाभ्याम्' इत्यादि सूत्र में रेचकांत प्राणायाम का विवरण दिया गया है।

श्रासनसिद्ध होने पर प्राणायाम होता है। सम्यक् श्रासन जय न होने से भी श्रासन-कालीन शारीरिक स्थैर्य श्रीर मानसिक शून्यवत् भावना श्रथवा श्रन्य किसी समापन्न भाव के श्रनुभत होने से तत्पूर्वक प्राणायाम का श्रभ्यास किया जा सकता है। श्रस्थिर चित्त का प्राणायाम योगांग नहीं होता है। प्रत्येक प्राणायाम में जैसे श्वासप्रश्वास का केवल गति-विच्छेद ही होता है, वैसे ही शरीर की स्पन्दनहीनता तथा मन की एक विषयता रक्षित न होने से वह समाधि का अङ्गभूत प्राणायाम नहीं होता । अतः सर्व प्रथम आसन के साथ एकाग्रता का ग्रभ्यास करना आवश्यक है । ईश्वर-भाव, देह-मन का शून्य भाव, ग्राध्या- तिमक मर्मस्थान में ज्योतिर्मय भाव इत्यादि किसी एक भाव में एकाग्रता का ग्रभ्यास करने के बाद, श्वासप्रश्वास के साथ उस एकाग्रता से मिलने का ग्रभ्यास करना पड़ता है, ग्रर्थात् प्रति श्वास भीर प्रश्वास में वह एकाग्र भाव मानों उदित रहे, श्वासप्रश्वास ही मानों उस एकाग्रभाव को उदय कराने के कारए हों, इस प्रकार श्वास-प्रश्वास के साथ स्थैर्य-संयोजन का ग्रभ्यास करना चाहिये । यह ग्रभ्यस्त होने से गतिविच्छेद का श्रभ्यास करना पड़ता है । गतिविच्छेद-काल में भी उस एकाग्रभाव को ग्रवल रखना होता है । जिस प्रयत्न से श्वासप्रश्वास का गतिविच्छेद किया जाय उसी प्रयत्न से 'चित्त को उस स्थिर एकाग्रभाव को मानों पकड़े हुए हूँ" ऐसी भावना द्वारा उसे (चित्तस्थैर्य को) ग्रचल रखना पड़ता है । ग्रथवा मानों 'ग्राभ्यन्तरिक दृढ़ ग्रालिंगन सहित श्वासरोधप्रयत्न द्वारा ही ध्येय विषय को पकड़े हुए हूँ,' ऐसी भावना करनी होती है । जब तक श्वासप्रश्वास का गतिविच्छेद रहता है, तंव तक चित्त का भी यदि गतिविच्छेद रहे, तो वह एक यथार्थ प्राणायाम हुग्रा । परंपराक्रम से उसी का साधन कर धारणादि का ग्रभ्यास करना पड़ता है । परन्तु समाधि में श्वासप्रश्वास सूक्ष्मीभूत होकर ग्रवक्ष्य हो जाता है ग्रथवा सम्यक् रुद्ध होता है ।

सूत्र का अर्थ यह है—वायु की श्वासरूप जो आभ्यंतर गति एवं प्रश्वासरूप जो विहिंगीत है उनका विच्छेद ही प्राणायाम होता है, अर्थात् श्वासगित तथा प्रश्वासगित रोध करना ही प्राणायाम है। इस गितरोध के भेद आगामी सूत्र-द्वारा प्रदिश्ति हुए हैं।

भाष्यम् — स तु---

वाह्याभ्यन्तरस्तम्भ वृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूदमः ॥ ४०॥

यत्र प्रस्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः, यत्र स्वासपूर्वको गत्यभावः स ग्राभ्यन्तरः । तृतीयः ,स्तम्भवृत्तिर्यत्रोभयाशावः सक्नत्प्रयत्नाद्भवित, यथा तन्ते न्यस्तमुपले जलं सर्वतः संको- चमापद्येत तथा द्वयोर्युगपद्भवत्यभाव इति । त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टाः— इयानस्य विषयो देश इति । कालेन परिदृष्टाः—क्षणानामियत्तावधारणेनाविच्छन्ना इत्यर्थः । संख्याभिः परि- दृष्टाः— एताविद्भः स्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्धातस्तद्वित्रगृहीतस्यैताविद्भिद्वितीय उद्धात एवं तृतीय एवं मृदुरेवं मध्य एवं तीव इति संख्यापरिदृष्टः । स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीर्घसूक्षः ॥५०॥

भाष्यानुवाद-वह ( प्राणायाम )-

५० — वाह्य वृत्ति, स्राभ्यन्तर वृत्ति स्रीर स्तंभवृत्ति होता है। (वे फिर) देश, काल तथा संख्या-द्वारा परिदृष्ट होकर दीर्घ स्रौर सूक्ष्म होते हैं। (१)

जिसमें प्रश्वासपूर्वक गत्यभाव है वह वाह्यवृत्तिक (प्राणायाम ) है, जिसमें श्वास-पूर्वक गत्यभाव है वह स्राभ्यंतर वृत्तिक है । तृतीय स्तृंभ वृत्तिक है उसमें उभयाभाव (स्रर्थात् बाह्य स्रौर स्राभ्यंतर वृत्ति का स्रभाव ) होता है; वह सक्कृत् (एककालीन) प्रयत्त-द्वारा होता है। जैसे तप्त प्रस्तर पर न्यस्त जल सब ग्रोर से संकुचित होता है वैसे ही (तृतीय वा स्तंभ वृत्ति में ) ग्रन्य दो वृत्तियों का युगपत् ग्रभाव होता है। ये तीन वृत्तियाँ भी पुनः देशपरिदृष्ट होती हैं—देश ग्रथीत् जितनी दूर तक उसका विषय है। काल-द्वारा परिदृष्ट ग्रथीत् क्षणसमूह के परिमाण-द्वारा नियमित। संख्या-द्वारा परिदृष्ट जैसे, इतने क्वासप्रक्वास् द्वारा प्रथम उद्घात। ऐसे निगृहीत होने पर इतनी संख्या द्वारा द्वितीय उद्घात, उसी प्रकार तृतीय उद्घात; इस प्रकार मदु, मध्य तथा तीव्र भेद होते हैं। यह संख्यापरिदृष्ट प्राणायाम है। प्राणायाम इस प्रकार से ग्रभ्यस्त होने पर दीर्घ तथा सूक्ष्म होता है।

टीका — ५०। (१) प्राचीन काल में, रेचक, पूरक ग्रीर कुंभक ये तीन शब्द ग्रपने वर्त्तमान पारिभाषिक ग्रर्थ में व्यवहृत नहीं होते थे। ऐसा होता तो सूत्रकार ग्रवश्य ही उसका उल्लेख करते। यह ग्रर्थ परवर्ती उद्भावना है।

वाह्यवृत्ति, ग्राभ्यंतर वृत्ति ग्रौर स्तंभवृत्ति ये तीन रेचक, पूरक, ग्रौर कुंभक नहीं है। भाष्यकार ने बाह्य वृत्ति को "प्रश्वासपूर्वक गत्यभाव" कहा है। यह रेचक नहीं क्योंकि रेचक प्रश्वास-विशेष-मात्र होता है। वास्तव में ग्रवीचीन व्याख्याकारों ने ग्रवीचीन प्रणाली के साथ उन्हें मिलाने की चेष्टा की हैं; परन्तु वह सुसंगत नहीं हो सका है।

गत्यभाव शब्द का म्रर्थ 'स्वाभाविक गत्यभाव' करने से रेचक-पूरकादि के साथ वाह्यवृत्ति म्रादि का किसी प्रकार मेल होता है। रेचनपूर्वक वायु का वहिं. स्थापन या श्वासग्रह्ण न करना वाह्यवृत्ति है यह किया रेचक तथा कुंभक दोनों में होती है। म्राभ्यंतर वृत्ति भी उसी प्रकार पूरक तथा कुंभक होती है। रेचकांत कुंभक तान्त्रिक म्रीर पूरकांत कुंभक वैदिक प्राणायाम हैं। ऐसा कई जगह कहा गया है। 'पूरणादि रेचनान्तः प्राणायामस्तु वैदिकः। रेचनादि पूरणान्तः प्राणायामस्तु तान्त्रिकः'।। फलतः 'वाह्यवृत्ति' म्रादि केवल म्राधृनिक रेचक, पूरक या कुंभक नहीं होते हैं।

रेचकादि का प्राचीन लक्षरण इस योगदर्शनोक्त प्रणाली के अनुरूप है यथा—"निष्का-म्य नासाविवरादशेषं प्राणं बहिः शून्यिमवानिलेन । निरुध्य सन्तिष्ठित रुद्धवायुः स रेचको नाम महानिरोधः ।। वाह्ये स्थितं घ्राणपुटेन वायुमाकृष्य तेनैव शनैः समन्तात् । नाडीश्च सर्वाः परिपूरयेद् यः स पूरको नाम महानिरोधः ।। न रेचको नैव च पूरकोऽत्र नासापुटे संस्थितमेव वायुम् । सुनिश्चलं धारयते क्रमेण कुम्भाख्यमेतत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।।" ये ही वाह्यवृत्ति ग्राभ्यंतर वृत्ति ग्रीर स्तंभवृत्ति है ।

जिस प्रयत्नविशेषद्वारा स्तंभवृत्ति साधी जाती है वह सर्वाग का ग्राभ्यंतरिक संकोच-जिनत प्रयत्न है। उस प्रयत्न के ग्रत्यंत दृढ़ होने पर उस के द्वारा बहुत समय तक रुद्धश्वास हो कर रहा जा सकता है, नहीं तो केवल श्वासारोध का ग्रभ्यास करने से २।३ मिनट से ग्रिधिक ( ग्रक्सिजन वायु से श्वास प्रश्वास कर लेने पर ८।१० मिनट तक भी रुद्धश्वास—रुद्धप्राण नहीं—होकर रहा जा सकता है ) रुद्धश्वास होकर नहीं रहा जा सकता है, यह भली भाँति समभ लें।

हठयोग में इस प्रयत्न को मूलबन्ध (गुदा-संकोचन), उड्डीयान बन्ध (उदर-संकोचन) श्रीर जालन्धर बन्ध (कंठदेश-संकोचून) कहा जाता है। खेचरीमुद्रा भी ऐसी है। उस्में जिह्ना को खींच खींच कर ऋमशः बढ़ाना पड़ता है। उस बढ़ी हुई जिह्ना को ब्रह्मतालु

(Nasopharynx) में घुसांकर वहाँ के स्नायु के ऊपर गुरुत्व या खिचाव देने से रुद्धप्राग् होकर कुछ समय तक रहा जा सकता है। फलतः इन सब प्रित्रियाओं से संकोचनादि प्रयत्न-द्वारा स्नायुमण्डल निरोध की खोर उद्रेक पाने के कारण रुद्धश्वास तथा रुद्धप्राण भाव ख्रा जाता है। श्राहारिवशेष द्वारा तथा सम्यक् स्वास्थ्य के अभ्यास द्वारा स्नायु और पेशियों की सात्त्विक स्फूर्ति (बौद्ध लोग इसे शरीर की मृदुता तथा कर्मण्यता धर्म कहते हैं) होती है एवं उसी के द्वारा ऐसा दृढ़तर प्रयत्न किया जाता है। स्थूल तथा सुदृढ़ पेशीरिहत शरीर-द्वारा यह साध्य नहीं होता है, अतएव नाना मुद्रादि प्रिक्रया-द्वारा पहिले शरीर को दृढ़ और सम्यक् स्वस्थ करने की विधि है।

यही हठपूर्वक या बलपूर्वक प्राग्गरोध का उपाय है। इससे चित्तरोध नहीं होता, परन्तु उसमें सहायता होती है। यह सिद्ध होने से यदि कोई इसकी सहायता से धारणादि साधन कर चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करें तो वे ही योगमार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, नहीं तो कुछ काल मृतवत् भाव से रहने के सिवाय अन्य किसी फल का लाभ नहीं होगा।

इसके ग्रितिरिक्त दूसरे उपाय से भी प्राण्रिंध होता है। जो ईश्वर-प्रिण्धान, ज्ञानमय धारणा इत्यादि का साधन कर चित्त एकाग्र करते हैं, उनकी उस महानन्दकर एकाग्रता
से भी सात्त्विक निरोधप्रयत्न प्राप्त कर वे उसके द्वारा रुद्धप्राण् हो सकते हैं। परन्तु वह
एकाग्रता यदि नित्य या स्थायी हो तो उसमें ग्रानन्द-विभोर होतें हुए बिना क्लेश के ही ग्रत्पाहार ग्रथवा निराहार-द्वारा रुद्धप्राण् होकर समाहित हुग्रा जाता है। 'ख्रिन्दन्ति पञ्चमं
स्वासमल्पाहारत या नृप' ( शांतिपर्व ) इत्यादि शास्त्रविधि इसी प्रकार के साधकों के लिए
हैं। विशुद्ध ईश्वरभित्त, सात्त्विक धारणा इत्यादि से ग्रन्तरतम में जो ग्रानन्दावेग होता है
उसमें हृदय-द्वारा उस हृदयस्थ ग्रानन्दभाव का मानों दृढ़ ग्रालिंगन के साथ रहने के समान
ग्रावेग होता है, उससे स्नायुमंडल में सात्त्विक संकोचवेग उद्भूत होकर प्राण्रिध हो सकता
है। हठप्रणाली में जैसे वाह्य से संकोचनवेग उद्भूत होता है वैसे ही संकोचनवेग ग्राभ्यंतर में
ही उद्भृत होता है।

दीर्घकाल तक रुद्धप्राण रहना हो तो हठप्रणालीद्वारा आँतों से मल सम्यंक् निकासना पड़ता है। नहीं तो उसके पूर्तिभाव के कारण विघ्न होता है तथा उदर-संकोचन भी भलीभाँति नहीं होता। निराहार वा अल्पाहार-प्रणाली द्वारा (जिसमें केवल जल या थोड़ा दूध से मिला हुआ जल पीकर रहना पड़ता है 'अपः पीत्वा पयोमिश्राः') उसकी आवश्यकता नहीं होती। [१।१६ (२) देखिए।]

प्राण्रोध करने का यह प्रयत्न किसी-किसी को स्वाभाविक होता है। वे ऐसे प्रयत्नद्वारा ग्रल्पाधिक समय तक रुद्धप्राण रह सकते हैं। हम एक व्यक्ति के विषय में जानते हैं
कि वह प्रोथित ग्रवस्था में १०।१२ दिन तक रह सकता था। उस समय वह सम्यक् वाह्यसंज्ञा हीन भी नहीं होता था परन्तु जड़वत् रहता था। ग्रन्य एक व्यक्ति था, जो ग्रपनी
इच्छा से एक ग्रंग को जड़वत् कर सकता था। कहना ग्रनावश्यक है कि इसके साथ योग
का कोई सम्बन्ध नहीं। ग्रज्ञ लोग इसे समाधि मान लेते हैं। परन्तु समाधि तो बहुत दूर
की बात है, यदि कोई तीन मास तक मृत्तिका के ग्रन्दर प्रोथित ग्रवस्था में रहे तो भी
शायद वह योगांग धारणा के भी निकटवर्ती नहीं होता। योग प्रधानतः चित्तरोध है परन्तु
श्रीर-मात्र का रोध नहीं है, यह सर्वदा भलीभाँति याद रखना चाहिये। सम्पूर्ण चित्तरोध होने

पर अवश्य ही शरीर-रोध भी होगा ; किन्तु सम्पूर्ण शरीररोध होने पर कुछ भी चित्तरोध नहीं हो सकता ।

प्रश्वासपूर्वक गित-विच्छेद करने से एक बाह्यवृत्तिक प्राणायाम होतां है। श्वास-पूर्वक करने से एक ग्राभ्यंतर प्राणायाम होता है। श्वास-प्रश्वास का प्रयत्न न कर कुछ पूरित या कुछ रेचित ग्रवस्था में एक प्रयत्न से श्वास यंत्र रुद्ध करना तृतीय स्तंभवृत्ति है। उससे फुस्फुस् का वायु कमशः शोषित होकर कम हो जाता है। ग्रतएव यह बोध होता हैं कि मानों समस्त शरीर का वायु सूखा जा रहा है।

उत्तप्त प्रस्तर में न्यस्त जल बिन्दु जैसे चारों ग्रोर से एक साथ सूख जाता है, स्तंभवृत्ति द्वारा भी दवासश्रदवास उसी प्रकार एक साथ रुद्ध होते हैं। ग्रर्थात् प्रयत्नपूर्वक वायु बाहर निःसारण कर धारणपूर्वक गतिविच्छेद नहीं करना पड़ता है; ग्रथवा उस प्रकार ग्रभ्यंतर में प्रवेश करा कर धारणपूर्वक गतिविच्छेद नहीं करना पड़ता।

प्रथमतः वाह्यवृत्ति या ग्राभ्यंतर वृत्ति किसी एक को लेकर ग्रभ्यास करना चाहिये। सूत्रकार ने वाह्यवृत्ति के ग्रभ्यास की प्रधानता 'प्रच्छईंन विधारणाभ्यां वा' इस सूत्र में दिखाई है। बीच-बीच में स्तंभवृत्ति के ग्रभ्यास से प्राण को निगृहीत करना पड़ता है।

वाह्य अथवा आभ्यंतर वृत्ति का कुछ समय तक अभ्यास होने के बाद स्तंभवृत्ति के प्रयत्न का स्फुरण होता है। कुछ समय तक वाह्य वा आभ्यंतरवृत्ति का अभ्यास कर के दोचार बार स्वाभाविक श्वासप्रश्वास करने पर स्तंभवृत्ति का प्रयत्न आप-हीं-आप स्फुरित
होता है। उस प्रयत्न बल से श्वासयंत्र को दृढ़ रूप से रुद्ध कर स्तंभवृत्ति का अभ्यास करना
उचित है। पहले पहल दीर्घकाल के बाद स्तंभवृत्ति के प्रयत्न की स्फूर्ति होती है पश्चात्
वह घनीभूत हो जाती है। फुप्फुस सम्पूर्ण रूप से स्फीत या संकुचित रहने से स्तंभवृत्ति
प्रायः नहीं होती है। ऐसा होने से वाह्याभ्यंतर वृत्ति होती है।

बाह्य, श्राभ्यंतर तथा स्तंभ ये तीन प्राणायामवृत्तियाँ देश, काल श्रीर संख्या-द्वारा परिदृष्ट होकर श्रभ्यस्त होने से कमशः दीर्घ श्रीर सूक्ष्म होती हैं। उनमें देशपरिदर्शन प्रथम है। देश—वाह्य, श्रीर श्राध्यात्मिक द्विविध है। नासाग्र से जितनी श्वास की गित होती है वह वाह्यँदेश है। श्रभ्यंतर में हृदय तक श्वास की गित है श्रतः प्रधानतः वही श्राध्यात्मिक देश है। हृदय से श्रापादतलमस्तक भी श्राध्यात्मिक देश है।

नासाग्र से प्रश्वास जिससे कमशः कम दूर होता जाय इस प्रकार के परिदर्शन के साथ प्राणायाम करना ही वाह्यदेश-परिदृष्टि हैं। उससे प्रश्वास कमशः क्षीए। होता है। अर्थातं कमशः मृदुतर भाव से प्रश्वास की गित का ध्यान रखकर प्राणायाम करना वाह्यदेश-परिदृष्ट प्राणायाम होता है। आध्यात्मिक देश का परिदर्शन अनुभव-द्वारा करना पड़ता है। श्वास से वायु जब वक्ष में प्रवेश करती, तब उसी हृत्प्रदेश का अनुभव करना चाहिये। यही आध्यात्मिक देश का परिदर्शनपूर्वक प्राणायाम है।

श्वास काल में हृदय को प्रधान कर समस्त शरीर पर मानों वायु-सा श्राभ्यंतरिक स्पर्शानुभव फैल गया हो ग्रौर प्रश्वास काल में फिर उपसंहृत होकर हृदय में श्रा गया हो, इस प्रकार प्रथमतः सर्व शरीर व्यापी (विशेष करके पादतल ग्रौर करतल पर्यन्त) देश का भी परिदर्शन करना ग्रावश्यक है। इससे नाड़ी-शुद्धि होती है श्रर्थात् सर्व शरीर का बोध्य भाव श्रव्याहत होता है या सात्त्विक प्रकाशशील भाव उत्पन्न होता है ग्रौर सात्त्विकता-जित

सर्व शरीर में मुख बोध होता है। इस मुखबोध के साथ प्राणायाम करने पर ही प्राणायाम में सुफल मिलता है, ग्रन्यथा नहीं; प्रत्युत शरीर रुग्ण हो सकता है।

ऐसा सुखबोध होने पर उसको लेकर स्तंमादि वृत्ति का ग्रभ्यास करने से सात्विकता भीर भी बढ़ जाती है तथा निरांयास बहुत क्षरा तक प्रारारोध किया जा सकता है। रोध करने की शिवत भी जड़ता न रहने के काररा बहुत दृढ़ होती है।

हृदय से मस्तिष्क तक जो रक्तवहा धमनी (carotid artery) है वह भी आध्यात्मिक देश हैं। ज्योतिर्मय-प्रवाह के रूप में उसका परिदर्शन करना पड़ता है। इसके सिवाय मूर्द्ध-ज्योति भी आध्यात्मिक देश कहलाता है। प्राग्गायाम विशेष में इसका भी परिदर्शन करना पड़ता है।

समस्त ब्राध्यात्मिक देश में चित्त रख कर (ब्राभ्यंतरिक स्पर्शानुभव-द्वारा) प्राणायाम करना होता है। प्रच्छदंनकाल में सर्व शरीर से हृदय देश में बोध उपसंहृत होकर प्रश्वास वायु की गित के साथ ब्रह्म रन्ध्र (मस्तिष्क का निम्नभाग) तक जा रहा है, ऐसे अनुभव के साथ देश-परिदर्शन करना चाहिये। श्रापूरण में हृदय से सब शरीर पर वायुवत् स्पर्श- बोध फैल गया है ऐसे अनुभव के साथ देश-परिदर्शन करना चाहिये। विधारण-प्रयत्न में हृदय को लक्ष्य कर सर्वशरीरव्यापी बोध के प्रति अस्फुट भाव से दृष्टि रखकर देश- परिदर्शन करना चाहिये।

हृदय इत्यादि देश की स्वच्छ ग्राकाश-कल्प धारणा करना ही सबसे ग्रच्छी होती हैं। ज्योतिर्मय धारणा करना भी बुरा नहीं। इष्टदेव की मूर्ति की भी हृदयादि देश में धारणा हो सकती है। इस प्रकार देशपरिदर्शन करने पर प्राणायाम का गतिविच्छेदकाल दीर्घ होता है ग्रीर श्वास-प्रश्वास सूक्ष्म होता है। भाष्यकार कहते हैं 'इतना इसका विषय है' इस प्रकार का परिदर्शन ही देशपरिदृष्टि है। इसका ग्रथ हैं—इतना = हृदयादि ग्राध्यात्मिक तथा वाह्य देश। इसका = श्वास, प्रश्वास, ग्रथवा विधारण। विषय = श्वास-प्रश्वास की गति ग्रीर विधारण की वृत्ति (ग्रनुभूतिपूर्वक चित्तधारण) के व्याप्य देशों का परिमाण देखते रहना ही उसका विषय होता है।

इसके बाद काल-परिदृष्टि कही जाती है। क्षरण = निमेष किया का चौथा भाग; क्षरण की इयता = इतने क्षरण। उसके अवधाररण-द्वारा अविच्छिन्न अर्थात् इंतने काल से अविच्छन्न, रवास, प्रश्वास और विधाररण करणीय हैं ऐसा ध्यान रखना ही काल परि-दर्शन पूर्वक प्राराणायाम होता है। काल-परिदर्शन जप-द्वारा करना चाहिये। परन्तु उसके साथ काल की धाररणा रखना अच्छा ही है। किया द्वारा हमें काल का अनुभव होता है। शाब्दिक किया-धारा में यन लगाने से काल का अनुभव स्फुट होता है। अति-द्वंत-प्ररायन जप करते हुए उसी पर मन लगाकर रखने से जो एक धारा या प्रवाह-सा चलता रहता है वही कालानुभव है, एकवार कालानुभव कर सकने से प्रत्येक शब्द में ही (जैसे अनाहत नाद में) कालानुभव होगा। शब्द एकाकार न होने पर भी उसमें इस प्रकार की काल-धारा का अनुभव हो सकता है। अर्थात् गायत्री के उच्चाररण में भी कालधारा का अनुभव हो सकता है अथवा एकतान दीर्घ रूप से एक दीर्घ स्वासप्रश्वासच्यापी प्रराव-उच्चारण् (मन-ही-मन) करने से वैसा कालानुभव होता है। पूर्वोक्त देश परि-दर्शन तथा काल-परिदर्शन एक समय में ही अविरोध रूप से करने पड़ते हैं।

प्राणायाम किसी एक विशेष काल को तथा जितने काल तक साध्य हो उतने काल को व्याप्त कर भी किया जा सकता है। निर्द्धिष्टसंख्यक प्रगाव जप अथवा निर्दिष्ट बार गायत्री आदि मंत्र जप के साथ काल स्थिर रखना चाहिये। 'सव्याहृति सप्रणवां गायत्री श्रादि मंत्र जप के साथ काल स्थिर रखना चाहिये। 'सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। तिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते' अर्थात् 'ऊँ भूभुँवः स्वः महः जनः तपः सत्यं तत्सिवतुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहिधियो यो नः प्रचीदयात्। ऊँ आपो ज्योती रसोऽभृतं ब्रह्म भूभुँवः स्वरोम्'। इस मंत्र को तीन बार पढ़ना चाहिए। किन्तु पहले जिनको जितना सहज बोध हो, उतने समय तक ही व्याप्त कर श्वास, प्रश्वास और विधारणा करना आवश्यक है। प्रणाव-जप की संख्या रखने के लिए सामूहिक भाव में प्रणाव जप करना चाहिये। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मन-ही-मन जप करना चाहिए, नहीं तो करादि में जप करने से चित्त कुछ बहिर्मुख हो जाता है। सामुहिक भाव का जप यह है —ऊँ ऊँ, ऊँ ऊँ, ऊँ ऊँ ऊँ उँ । एक समूह में सात बार प्रणाव जप हुआ। इस प्रकार जितने समूह आवश्यक हों उतने जप करने से संख्या मन में ठीक होती जायगी।

जहाँ तक हो सके वहाँ तक श्वास-प्रश्वास-रोध कर प्राग्णायुगम करने की विधि भी है। यह अनेक स्थलों पर सहज होता है। यथाशिक्त धीरे धीरे प्रश्वास निकालने में जितना समय लगता है यथासाध्य विधारण करने में भी उतना ही सम्भय लगता है, वहीं यहाँ पर, प्राणायाम-काल समभना होगा। इसमें जप की संख्या रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एकमात्र दीर्घ प्रग्णव (प्रधानतः अर्घ मात्रावाला मकार) एक तान भाव से मन ही मन उच्चारित हो सकता है एवं सहज में ही पूर्वोक्त कालानुभव हो सकता है। इस प्रकार क्षण-परंपरा से अविच्छिन्न काल का परिदर्शन कर प्राणायाम साधा जाता है।

उद्घातकम से जो प्राणायाम का कालावच्छेद होता है उसे संख्या-परिदृष्टि कहते हैं, क्योंकि, उसमें स्वासप्रश्वास की संख्या-द्वारा काल निर्णीत होता है। स्वस्थ मनुष्य के स्वाभा-विक स्वासप्रश्वास का काल मात्रा कहलाती है। यदि एक मिनट में १५ बार स्वासप्रश्वास मान लें तो एक मात्रा ४ सेकंड की हुई। इस प्रकार बारह मात्रा का नाम एक उद्घात (४६ सेकंड) होता है। चौबीस मात्रा द्विष्ट्यात या द्वितीय उद्घात होती है। छत्तीस मात्रा का (२० किनट का) नाम तृतीय उद्घात है। 'नीचो द्वादशमात्रस्तु सकृदुद्घातः ईरितः। मध्यमन्तु द्विष्ट्यातस्वतुविंशतिमात्रकः। मुख्यस्तु यस्त्रिष्ट्यातः षट्त्रिशनमात्र उच्यते।।

मृतान्तर में मात्राकाल १ के सेकंड प्रथांत् पूर्वोक्त काल का के प्रथंश होता है। उसमें प्रथम उद्घात ३६ मात्रावाला, द्वितीय ७२ मात्रावाला ग्रीर तृतीय १० मात्रावाला होता है। उद्घात का ग्रीर एक ग्रथं है; यथा — 'प्राणेनोत्सर्यमाणेन ग्रपानः पीइयते यदा। गत्वा चोईंवं निवर्त्तेत एतदुद्धातलक्षणम्।' इसके अनुसार भोजराज ने कहा है कि 'उद्घातो नाभिम्लात् प्रेरितस्य वायोशिरिस्यभिहननम्'। ग्रर्थात् स्वासप्रश्वास रुद्ध करने से उनके ग्रहण या त्याग के लिये जो उद्देग होता है, वही 'उद्घात हैं। विज्ञान-भिक्षु उद्घात का ग्रर्थं स्वासप्रश्वास-रोधमात्र ही मानते हैं।

वस्तुतः ये तीनों श्रर्थं ही समन्वययोग्य हैं। उद्घात का अर्थं इस प्रकार है—जितने समय तक श्वास श्रथवा प्रश्वास के रोध से वायु के त्याग या ग्रहण के लिए उद्वेग होता है, उतने समय तक का रोध ही उद्घात है। यह समय प्रथमतः १२ मात्रा या ४८ सेकंड होता है, अतः द्वादश मात्रा से अविच्छिन्न काल ही प्रथम उद्घात होता है।

इतने श्वासप्रश्वास के काल में इतने उद्घात होते हैं, यह इस प्रकार श्वास प्रश्वास की संख्या के परिदर्शन के साथ निश्चित होता है, यह इसको संख्यापरिदर्शन बोला जाता है। फलतः यह पहले से ही निश्चित रहता है, प्राणायामकाल में इसका परिदर्शन करना स्नावश्यक नहीं है। किंतु कितनी संख्या का प्राणायाम करना चाहिये, किस प्रकार की संख्या से उसे बढ़ाना पड़ता है, इत्यादि रूप से भी संख्यापरिदर्शन की स्नावश्यकता पड़ती है। हठयोग के मतानुसार दिन में चार बार, श्रस्सी प्राणायाम करणीय है। क्रमशः बढ़ा कर श्रस्सी संख्या में स्नाना चाहिये, सहसा नहीं 'शनैरशित पर्यन्तं चतुर्वारं समस्यसेत्'। सावधानी से घीरे घीरे प्राणायाम की संख्या बढ़ानी चाहिये। प्रथम उद्घात का नाम मृदु, दिहद्घात का नाम मध्य, तृतीय उद्घात का नाम उत्तम प्राणायाम होता है।

इस प्रकार अभ्यस्त होनेपर प्राणायाम दीर्घ तथा सूक्ष्म होता है । दीर्घ का अर्थ हैं दीर्घकालव्यापी रेचन वा विधारण । सूक्ष्म का अर्थ है स्वासप्रश्वास की क्षीणता तथा विधारण की निरायासता । नासाप्र में रूई जिससे स्पन्दित न हो ऐसा प्रश्वास सूक्ष्मता का सूचक होता है ।

# वाह्याभ्यन्तरविषयाचेपी चतुर्थः ॥ ४१॥

भाष्यम् देशकालसंख्याभिर्बाह्यविषयः परिदृष्ट ग्राक्षिप्तः, तथाभ्यन्तर विषयः परिदृष्ट ग्राक्षिप्तः, उभयथा दीर्घसूक्ष्मः । तत्पूर्वको भूमिजयात् कमेणोभयोर्गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सक्तदारब्ध एव, देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः । चतुर्थस्तु श्वासप्रश्वासयोविषयावधारणात् क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायाम इत्ययं विशेषः ॥ ५१ ॥

४१—चतुर्थं प्राणायाम बाह्य तथा ग्राभ्यंतर विषय का ग्राक्षेपक है (१)।। भाष्यानुवाद—देश, काल तथा संख्या-द्वारा वाह्य विषय (वाह्यवृत्ति ) परिदृष्ट

माध्यानुवाद — दश, काल तथा संख्या-द्वारा वाह्य विषय (वाह्यवृत्ति) परिदृष्ट होने पर (अभ्यासपटुता से) उसे आक्षिप्त या अतिकान्त किया जा सकता है। इसी प्रकार आभ्यंतर विषय अर्थात् आभ्यंतर वृत्ति (पिहले परिदृष्ट होकर अभ्यस्त होनेपर) आक्षिप्त होती है। उनत उभय प्रकार से (ये दो वृत्तियाँ अभ्यस्त होने पर) दीर्घ तथा सूक्ष्म होती है। तत्पूर्वक अर्थात् उनतरूप से अभ्यस्त बाह्याभ्यंतर वृत्तिपूर्वक भूमिजयक्रम से उन दोनों का गत्यभाव चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है। देश आदि विषयों का आलोचन न कर जो सकृत् प्रयत्न-द्वारा गत्याभाव है वही तृतीय प्राणायाम है। यह देश, काल तथा संख्या-द्वारा परिदृष्ट होकर दीर्घ और सूक्ष्म होता है। परन्तु श्वास और प्रश्वास के विषय (देशादि) के आलोचन के साथ अभ्यासक्रम से भूमिजय होने पर आक्षेपपूर्वक अर्थात् अतिकमपूर्वक उन दोनों का जो गत्यभाव होता है वही चतुर्थ प्राणायाम है, यही विशेषता है।

टीका—५१—(१) वाह्यवृत्ति, श्राम्यंतर वृत्ति श्रीर स्तंभ वृत्ति के श्रितिरिक्त एक चतुर्थं प्राणायाम भी है। वह भी एक प्रकार की स्तंभ वृत्ति है। िकन्तु, तृतीय स्तंभ वृत्ति से वह भिन्न है। तृतीय प्राणायाम सकृत् प्रयत्न-द्वारा अर्थात् तुरन्त ही साधित होता है परन्तु वाह्य वृत्ति श्रीर ग्राभ्यन्तर वृत्ति का देशादि परिदर्शनपूर्वक श्रभ्यास कर उनका श्रितिकम कर चतुर्थं प्राणायाम साधा जाता है। चिरकाल तक श्रभ्यस्त होकर जब वाह्य श्रीर श्राभ्यंतर वृत्ति श्रित स्थम होती हैं तब उनका श्राक्षेप या श्रितिकमपूर्वक जो स्तंभ वृत्ति होती है वही चतुर्थं सूक्ष्म स्तंभ वृत्ति है। इससे भाष्य-बोध सूगम होगा।

यहाँ पर प्राणायाम-अभ्यास की अन्यतम प्रणाली विशद करके दिखाई जा रही है। पहिले आसन पर सुस्थिर हो बैठना। बाद में वक्ष स्थिर रख कर उदर-संचालन कर श्वाझ-प्रश्वास करना। प्रश्वास या रेचक बहुत धीरे ( यथाशिक्त ) सम्पूर्ण रूप से करना। उससे पूरण कुछ वेग से होगा पर उदर मात्र को स्फीत करके ही पूरण करना होगा यह ध्यान रखना चाहिए।

इस प्रकार रेचन-पूरण के समय में हुत्प्रदेश में (वक्षस्थल के भीतर) स्वच्छ, आलोकित या शुभ्न, व्यापी, अनन्तवत् अवकाश की भावना करना । पहिले कुछ दिन रेचन-पूरण न कर केवल इस ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक होता है। यह आयत्त होने पर उसके सहयोग से रेचन पूरण करना ठीक होता है; मानों उस शरीर-व्यापी अन्काश में ही रेचक कर रहे हों और उसी में मानों पूरण कर रहे हों। शास्त्र में है, 'रुचिर रेचकं चैव वायोराकर्षणन्तथा।' मन को उसके साथ शून्यवत् करना होता हैं। शास्त्र में भी है, 'शून्यभावेन युञ्जीयात्' अर्थात् शून्यमन से शून्यवत् शरीरव्यापी स्पर्श-बोध का अनुभव करते रहना। हृदय को उस शून्य बोध का केन्द्ररूप से लक्ष्य रखना। वहाँ से समूचा शरीर पूरणकाल में मानों बोध से व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार की भावना करना।

पहले धीरे धीरे रेचन ग्रौर स्वाभाविक पूरएा-मात्र ध्यान के साथ ग्रभ्यास करना।
यह ग्रायत्त होने पर बीच बीच में वाह्य वृत्ति का ग्रभ्यास करना। ग्रर्थात् प्रश्वास फेंककर
ग्रौर श्वास ग्रहण न करना। इसी तरह ग्राभ्यंतर वृत्ति का भी ग्रभ्यास करना। उसमें
पूरित हुग्रा वायु मानों समूचा शरीर पर व्याप्त होकर निश्चल पूर्ण कुम्भ के समान शरीर
की समस्त चंचलता को रुद्ध कर चुका है, ऐसा बोध करना। कहने की ग्रावश्यकता नहीं है
कि श्वास वायु पुप्णुस को छोड़कर शरीर के दूसरे स्थान में नहीं जाता, किन्तु पूरण् से पुप्णुस
पूर्ण होने पर समस्त शरीर पर भी वह पूर्णता का बोध मानों व्याप्त हो गया है इस
प्रकार श्रनुभव होता है। ऐसे बाध की ही भावना करनी होगी। प्राणायाम के लिए शरीरमय बोध की भावना ही सिद्धि का हेतु है, इस संकेत को याद रखना चाहिये। 'वायु-द्वारा
शरीर पूर्ण करना' इसका गूढ़ ग्रर्थं इस प्रकार ही जानिए।

पहले पहल बीच बीच में वाह्य तथा श्राभ्यंतर वृत्ति का श्रभ्यास करना चाहिये। पर वात् श्रायत्त होने पर निरंतर श्रभ्यास किया जा सकता है। इसके बीच बीच में प्रथमतः स्तंभ वृत्ति का श्रभ्यास करिए। पहले कई बार स्वाभाविक रेचन-पूरण कर वाताशय में स्वल्प वायु रहने के समय एक बार श्राभ्यंतरिक प्रयत्न से फुप्फुस का संकोच करके श्वास- प्रश्वास का रोध करिए। पूर्वोक्त श्रभ्यास के कारण फुप्फुस में तथा सब शरीर में सात्त्विक स्वच्छन्दता श्रर्थात् लघू, सुखमय बोध रहने से तरपूर्वक स्तंभ वृत्ति श्रभ्यास करिए। उससे

श्रत्यन्त दृढ़ भाव से श्वासयंत्र रुद्ध कर सुख के साथ बहुत समय तक रहा जा सकता है। सुखस्पर्श के साथ रुद्ध करने के कारण अर्थात् उस सुखमय बोध की भावना कर रोध करने के कारण स्तंभवृत्ति में सुखस्पर्शयुक्त श्वासरोधप्रयत्न अधिकतर सुखकर होता है; पश्चात् यदि सहा न जाय, तो प्रयत्न को श्लथ करके श्वासग्रहण अथवा त्याग करिए। पुष्कुस में स्वल्प वायु रहने तथा उसका अधिक भाग शोषित हो जाने के कारण स्तंभ वृत्ति के बाद पूरण ही करना पड़ेगा, रेचन नहीं। और उस समय पूरण करना भी आवश्यक है क्योंकि उससे हृत्यंड का स्पंदन नहीं होता। अतः ऐसा स्वल्प वायु फुष्कुस में रख के स्तंभ वृत्ति का अभ्यास करना चाहिये जिसके पश्चात् पूरण करना पड़ेगा।

पहले एक बार स्तंभ वृत्ति के बाद कई बार स्वाभाविक रेचन-पूरएा करिए। श्रभ्यास दृढ़ होने पर निरंतर श्रनेक बार स्तंभ वृत्ति की जा सकती है। यह कहना श्रना-वरयक है कि स्तंभ वृत्ति में भी पूर्वोक्त रूप से मन को किसी श्राध्यात्मिक देश पर ( हाई-काश ही श्रच्छा है ) शून्यवत् रखना चाहिये, नहीं तो ( समाधि के लिए ) श्रभ्यास व्यर्थ हो जायगा।

वाह्य तथा श्राभ्यंतर वृत्तियों में से अन्यतर का अभ्यास करने से ही फल मिल सकता है। उद्घात के उत्कर्ष के लिये स्तंभवृत्ति का अभ्यास करणीय है। स्तंभवृत्ति ही अंत में चतुर्थ प्राणायामरूप प्राणायामसिद्धि में परिणत होती है। वाह्य तथा श्राभ्यंतर वृत्ति में रेचतू और विधारण तथा पूरण और विधारण जिससे वह एकतान अभन प्रयत्न के साथ हो, उसी पर ध्यान कर साधन करना चाहिये। अर्थात् पूरण तथा रेचन का प्रयत्न मानों सूक्ष्म होकर विधारण में मिल जाता है।

निम्न विषय प्रागायामी व्यक्ति को याद रखना चाहिए।

- (१) दवास-प्रश्वास के साथ ग्राभ्यंतरिक स्पर्श-बोध ग्रनुभव करते हुए सात्त्विकता या सुख तथा लघुता प्रकटित होनी चाहिये। तत्पूर्वक प्राग्णयाम करने से ही प्राग्णयाम का उत्कर्ष होता है, ग्रन्था नहीं। सत्त्वगुग् प्रकाशशील है, ग्रतः जिस प्रयत्न में किया सहज या स्वभाविक हो उसका बोध उदित रखकर भावना करने से ही सात्त्विकता या सुख प्रकाशित होता है। जिस प्रकार श्वास-प्रश्वास से पुष्फुस में रहने वाले बोध की भावना करने पर वहाँ लघुता और सुख का बोध होता है उसी प्रकार सब शरीर में भी।
- (२) धीरे धीरे, स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वाच्छन्द्य पर ध्यान रखकर प्राणा-याम-ग्रभ्यास करना चाहिए।
- , (३) बिना ध्यान के प्राणायाम का ग्रभ्यास करने से चित्त श्रिष्ठकतर चंचल होता है। ग्रतः कोई कोई पागल हो जाते हैं। पहले ध्यानाभ्यास कर आध्यात्मिक देश पर चित्त को शून्यवत् न कर सकें तो प्राणायाम का ग्रभ्यास न करना ही ठीक है। ग्राध्या-त्मिक देश में किसी मूर्ति पर चित्त को स्थिर किया जा सके तो भी प्राणायाम हो सकता है। योग के लिये शून्यवत् भाव ही ग्रधिक उपयोगी होता है।
- (४) ब्राहारादि के ऊपर ध्यान रखना चाहिए । श्रधिक ब्राहार, व्यायाम, मानसिक श्रम इत्यादि करने से प्राणायाम म ग्रधिक उन्नति की ब्राशा कम ही होती है। पेट कुछ खाली रखकर लघु, द्रव्य ब्राहार करना ही पिताहार है। हठयोग के प्रम्थ में

मिताहार का विशेष विवरण देख लेना चाहिए। श्वेतसार युक्त द्रव्य ( Carbohy-drate ) सेवन करना चाहिये। स्नेह वा घृततैलादि का ( Hydrocarbon ) अधिक सेवन नहीं करना चाहिए।

श्रन्त में योगी को सम्पूर्ण स्नेह-वर्जित करना पड़ता है, इसको याद रखना चाहिये। दीर्घ काल तक प्राग्तरोध करते रहने के लिए उपवास भी करना चाहिये (जिसमें क्वास-प्रकास की ग्रावश्यकता नहीं होती)। ग्रतएव महाभारत में है (मोक्षधर्म-३०० ग्र०) — ग्राहारान्कीदृशान्कृत्वा कानि जित्वा च भारत। योगी वलमवाप्नोति तद्भवान्वक्तुमहिति।। भीष्म उवाच। कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत। स्नेहानां वर्जने युक्तो योगी वलमवाप्नुयात्।। भुञ्जानो यावकं रूक्षं दीर्घकालमिरन्दम। एकाहारो विशुद्धात्मा योगी वलमवाप्नुयात्।। पक्षान्मासानृतुंश्चैतान्संवत्सरानहस्तथा। ग्रयः पीत्वा पयोमिश्रा योगी वलमवाप्नुयात्।। ग्रखण्डमिप वा मासं सततं मनुजेश्वर। उपोष्य सम्यक्शुद्धात्मा योगी वलमवाप्नुयात्।। ग्रर्थात् तंडुल का रवा, तिलकल्क भक्षग् करके ग्रौर दीर्घकाल तक रूखा यवागू ग्राहार कर तथा स्नेह पदार्थं का वर्जन कर योगी वल लाभ करते हैं। पक्ष, मास, ऋतु या संवत्सर तक दूध से मिला हुग्रा जल पीकर ग्रथवा एक मास संपूर्ण उपवास करके योगी बल पाते हैं। पहले पहल ग्रवश्य ही मित परिमाग्ग में स्नेहादि सेवन करना उचित है। ग्राहार कम करने के लिये थोड़ा थोड़ा सा कमशः कम करने की विधि है।

केवल प्राग्गरोध कर रहना योगांगभूत प्राग्गायाम या समाधि नहीं है। कोई कोई स्वभावतः प्राग्गरोध कर सकते हैं, वे ही मृत्तिका के ग्रन्दर प्रोधित रहकर लोगों को तमाशा दिखाकर पैसा कमाते हैं। यह योग-समाधि नहीं है इस कारग् योग का फल इन सब व्यक्तियों में नहीं देखा जाता।

जिस प्राण्रोध के साथ चित्त भी रुद्ध या एकाग्र किया जाता है वही योगांग प्राणायाम हैं। एक एक प्राणायामगत चित्तस्थैर्य धारावाही कम से विधित होकर अन्त में समाधि के रूप में पिर्णित होता है। अतएव यह कम कहा जाता है कि द्वादश प्राणायाम से एक प्रत्याहार, द्वादश प्रत्याहार से एक धारणा इत्यादि। फलतः चित्त की स्थिरता तथा निर्वि- षयता का उत्कर्ष न होने पर वह योगांगभूत प्राणायाम नहीं होता, परन्तु केवल तमाशा- बाजी है। प्राण्ररोधमात्र करके रहना समाधि का वाद्यालक्षण है, आभ्यंतरिक लक्षण नहीं।

# ततः चीयते प्रकाशावरणम् ॥४२॥

भाष्यम् प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं कर्म, यतः वाचक्षते 'महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवाकार्ये नियुङ्क्ते' इति । तदस्य प्रकाशावरणं कर्म संसार निवन्धनं प्राणायामाभ्यासाद्दुर्बलं भवति, प्रतिक्षणं च क्षीयते । तथा चोक्तं 'तपो न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति' ।।५२।।

४२ - उससे प्रकाशावरण क्षीण होता है।

भाष्यानुवाद — प्राणायाम अभ्यासकारी योगी का विवेकज्ञान का आवरणभूतै कमें क्षीण होता है (१) यह जैसा है वह निम्न वाक्य में कहा गया है — 'महामोहमय इन्द्र-जालद्वारा प्रकाशशील सत्त्व को आवृत्त कर उसे अकार्य में लगाता है।' योगी का वह प्रकाशावरणभूत संसार-हेतु कर्म प्राणायामाभ्यास से बलहीन हो जाता है; और प्रतिक्षण क्षीण होता है। कहा भी है 'प्राणायाम से श्रेष्ठ तपस्या और नहीं है; उससे मलसमूह की विश्विद्ध तथा ज्ञानोद्दीप्ति होती है।"

टीका ५२—(१)प्राणायाम के द्वारा जो प्रकाशावरण (विवेकख्याति का स्रावरण) क्षीण होता है, वह अर्ज्ञानस्वरूप स्रावरण नहीं है; परन्तु, अज्ञानमूलक कर्मरूप स्रावरण है। कर्म ही स्रज्ञान की जीवनवृत्ति है। स्रतः कर्म क्षीण होने से स्रज्ञान भी क्षीण होता है। प्राणायाम शरीरेन्द्रिय की निष्कर्मता है। उसके संस्कार-द्वारा साधारण क्लिष्ट कर्म का संस्कार क्षीण होता है, जैसे कि कोध का संस्कार प्रक्रोध के संस्कार द्वारा क्षीण होता है। 'मैं शरीर हूँ' 'मैं इन्द्रियवान हूँ' इत्यादि स्रविद्यादिख्य स्रज्ञान और तत्प्रेरित कर्म और कर्म का संस्कार प्राणायाम-द्वारा दुर्वल होकर क्षीण होता रहता है यह स्पष्ट है। कुछ लोग यह शंका करते हैं कि स्रज्ञान, ज्ञान द्वारा ही नष्ट होता है। प्राणायामरूप कर्म द्वारा कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि, यहाँ पर भी ज्ञान-द्वारा ही स्रज्ञान का नाश हुस्रा करता है। प्राणायाम किया है यह बात ठीक है परन्तु उस किया से जो ज्ञान पैदा होता है, वही स्रज्ञान को नष्ट कर डालता है। प्राणायाम-किया शरीरेन्द्रिय से मैंपन को वियुक्त करने की किया है। स्रतः उस किया का ज्ञान होता है) 'मैं शरीरेन्द्रिय नहीं हूँ' इस प्रकार की विद्या है।

भाष्यम्-किच।

धारणासु च योग्यता मनसः ॥४३॥

प्राणायामाभ्यासादेव । 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य' इति वचनात् ॥५३॥ भाष्यानुवाद्—श्रौर भी—

५३—सब धारणाओं में मन की योग्यता होती है (१) ।। सू०

प्राणायामका अभ्यास से ही म्राता है। 'म्रथवा प्राण के प्रच्छर्दनविधारण द्वारा

स्थित साधित होती हैं इस सूत्र से भी (यही जान पड़ता है।)

े टीका ५३—(१) आध्यात्मिक देश में चित्त का बन्धन धारणा कहाती है। प्राणा-धाम में निरंतर आध्यात्मिक देश की भावना (अनुभव) करनी पड़ती है। ऐसा करते रहने से जो चित्त को वहाँ बाँधने की योग्यता होगी यह कहना अनावश्यक है। 'प्रच्छदंनविधार-णाभ्यां वा प्राणस्य' इस सूत्र में (१।३४) प्राणायाम-द्वारा चित्त की जो स्थिति होती है यह उक्त हुआ है। स्थिति का अर्थ ही धारणा अर्थात् अभीष्ट विषय में चित्त को स्थापन करना है। भाष्यम् -- ग्रथ कः प्रत्याहारः।

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: ॥५४॥

स्विविषयसम्प्रयोगाभावे वित्तस्यरूपानुकार इवेति, वित्तनिरोधे चित्तवन्निरुद्धानीन्द्रि-याणि, नेतरेन्द्रियजयबद्धपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा मधुक्तरराजं सक्षिका उत्पतन्तमनुत्पतन्ति, निविद्यमानमनु विविद्यन्ते, तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानि, इत्येषं प्रत्याहारः ॥५४॥

भाष्यानुवाद - प्रत्याहार क्या है ?--

५४—स्व विषय के साथ संयुक्त होने पर इन्द्रियों का जो स्वरूपानुकार होता है, इन्द्रियों का प्रत्याहार भी उसी प्रकार का है अथवा वही है। सू०

स्विवषय के साथ सम्प्रयोगाभाव (संयोगाभाव) होने पर चित्तस्वरूपानुकार के समान ग्रर्थात् चित्तिनिरोध होने पर निरुद्ध चित्त के समान निरुद्ध इन्द्रियगए। भी ग्रन्य इन्द्रियजय के उगयांतरों की अपेक्षा नहीं रखते (१)। जिस प्रकार उड़ती हुई रानी मिक्षका के पीछे अन्य मधुवायी मिक्षकाएँ भी उड़ती हैं और उसके बैठने पर बैठ जाती हैं, उसी प्रकार इन्द्रियगए। भी चित्तिनिरोध होने पर निरुद्ध होते हैं, यही प्रत्याहार है।

टीका ५४—(१) अन्य प्रकार के इन्द्रियजय में विषय से दूर रहना पड़ता है अथवा मन को प्रबोध देना आवश्यक होता है या अन्य किसी उपाय का अवलंबन करना पड़ता है, परन्तु प्रत्याहार में ऐसा नहीं करना पड़ता । क्योंकि, उसमें चित्त की इच्छा ही प्रधान होती है । इच्छापूर्वक चित्त को जिधर रखा जाय, इन्द्रियगए। भी उधर ही जाते हैं । चित्त को आध्यात्मिक देश में निरुद्ध करने पर इन्द्रियगए। उस समय वाह्य विषय का ग्रहए। नहीं करते हैं । उसी प्रकार, वाह्य शब्दादि किसी विषय पर चित्त को स्थित करने से केवल उसी विषय का व्यापार होता है; अन्य विषय-व्यापार से इन्द्रियगए। विरत रहते हैं ।

प्रत्याहार-साधन के लिए प्रधान उपाय ये हैं (१) वाह्य विषय पर ध्यान न देना भीर (२) मानस भाव लेकर रहना। ग्रवहित होकर चक्षु ग्रादि के द्वारा विषयग्रहण का ग्रभ्यास न छोड़ने से प्रत्याहार नहीं होता है। जो वाह्य विषय में सम्यक मन (स्वभावतः) नहीं दे सकते उनको प्रत्याहार सुकर होता है। उन्माद भी एक प्रकार का प्रत्याहार है। Hysteric (मृगी रोगी) को भी एक प्रकार का प्रत्याहार होता है। जो Hypnotic Suggestions के वशीभूत हैं, उनको भी भलीभौति प्रत्याहार होता है, नमक को शक्कर कहकर देने से, वे शक्कर का स्वाद पाते हैं।

इन सब प्रत्याहारों से योगांग प्रत्याहार की विशेषता है। योगांग प्रत्याहार संपूर्ण स्वेच्छाधीन है। योगी जब इच्छा करते हैं कि मैं यह नहीं जानूँगा, तो शीघ्र ही उस ज्ञाने- न्द्रिय शक्ति का रोध हो जाता है। प्राणायाम इस प्रकार के रोध का सहायक होता है। ग्रिधिक क्षणा प्राणायाम करने से इन्द्रियसमूह में निरोध का भाव गाढा होता रहता है। उसके साथ प्रत्याहार सुकर होता है। ग्रन्य उपाय (भावना) के द्वारा भी वह हो सकता है। यम नियम ग्रादि का ग्रभ्यास के साथ ही प्रत्याहार होने से वह श्रेयस्कर होता है, नहीं तो दुष्ट- चित्त व्यक्तियों का दुष्पथ में चालित प्रत्याहार ग्रधिकतर दोष हेतु होता है।

चित्तनिरोध होने से इन्द्रिय का निरोधसाधनरूप प्रत्याहार ही योगियों को उपादेयू

होता है। जब मधुमिक्खियों का एक भुण्ड एक नवीन छता बनाने के लिये पहला छता त्यागते हैं तब उनकी एक रानी (मधुमिक्खियाँ प्रायः क्लीब होती हैं, उनके छते में एक या कदाचित् दो स्त्रियाँ रहती हैं। वे श्राकार में बड़ी होती हैं, समस्त मिक्खियाँ उनकी सेवा में लगी रहती हैं। श्रागे चलती है। वह बड़ी मक्खी जहाँ बैठती है, वहीं श्रन्य सब भी। उसके उड़ने से वे भी उड़ती हैं भाष्यकार ने यही दृष्टांत दिया है। हिमवान् प्रदेश में मिक्षिका-पालन होता है।

### ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ॥ ४४ ॥

भाष्यम् - शब्दादिष्वव्यसनस् इन्द्रियजय इति केचित्, सिनतव्यंसनं व्यस्यत्येनं श्रेयस इति । श्रविरुद्धा प्रतिपत्तिन्याय्या । शब्दादिसंप्रयोगः स्वेच्छ्येत्यन्ये । रागद्वेषाभावे सुखदुःख-शून्यं शब्दादिसानमिन्द्रियजय इति केचित् । 'चित्ते काप्र्याद्प्रतिपत्तिरेवेति' जैगीषव्यः । ततस्य परमाह्मियं वश्यता यिच्यतः निरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रिय जयवत् प्रयत्नकृतम् उपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५५ ॥

### इति श्रीपातंजले सांख्यप्रवचने वैयासिके साधनपादो द्वितीयः।

५५- उससे इन्द्रियसमूह की परम वश्यता होती है।। सू०

भाष्यानुवाद — कोई कहते हैं — शब्दादि में अव्यसन ही इन्द्रियजय है। व्यसन का अर्थ आसिक्त अर्थात् राग है, जो पुरुष को श्रेय से विरत कर देता है, अर्थात् दूर फेंक देता है। और कोई कोई यह भी कहते हैं — 'शास्त्र के अविरुद्ध शब्दादि (विषय) - का सेवन ही न्याय्य है अर्थात् वही इन्द्रियजय है।' कुछ लोग कहते हैं — 'स्वेच्छापूर्वक अर्थात् परतंत्र न होकर शब्दादि में जो इन्द्रियसंप्रयोग है वही इन्द्रियजय है।' 'अर्थात् भोग्यपरतंत्र न होकर जो भोग है वही इन्द्रियजय है।' 'रागद्वेष के अभाव में सुखदु:खशून्य जो शब्दादि ज्ञान है वही इन्द्रियजय है,' ऐसा भी कोई कोई कहते हैं। जैगीषव्य कहते हैं — चित्त की एकाग्रता होने : पर (इन्द्रियगण के विषय में) जो अप्रवृत्ति है अर्थात् विषयसंयोग-शून्यता है वही इन्द्रियज्य है।' इस कारण से यही (जैगीषव्योक्त) योगी की परम इन्द्रियवश्यता है जिसके द्वारा चित्तनिरोध होने से इन्द्रियसमूह भी निरुद्ध होते हैं। योगी इसमें अन्य प्रकार के इन्द्रिजय के समान प्रयत्नकृत उपायान्तर की अपेक्षा नहीं करते (१)।

इति श्री पातंजल-योगशास्त्रीय वैयासिक सांख्यप्रवचन का साधनपाद का स्रनुवाद समाप्त ।

टीका ५५—(१) भाष्यकार ने जिन इन्द्रियजयों का उल्लेख किया है, उनमें ग्रंतिम को छोड़कर ग्रौर सभी प्रच्छन्न इन्द्रिय-लौल्य हैं एवं परमार्थ में विघ्न हैं। 'ग्रनासक्त भाव सें-पापविषय का भोग करने पर ग्रनासक्त भाव से ही निरय में जाना होगा। ग्रग्निदाह जिसने जान लिया है वह ग्रौर कभी ग्रग्नि में हाथ देने की इच्छा नहीं करता है—ग्रनासक्त

#### ( २०८ )

भाव से भी नहीं करता, ग्रासक्त भाव से तथा स्वतन्त्र भाव से या परतन्त्र भाव से भी नहीं करता। ग्रतः परमार्थ विषय का ग्रज्ञान ही विषय के साथ स्वेच्छापूर्वक संप्रयोग का कारगा होता है। ग्रतः सभी इन्द्रियजय सदोष होती है।

महायोगी जैगीषव्य ने जो कहा है वहीं योगी लोगों के लिए उपादेय है। इच्छामात्र ही से चित्तरोध के साथ यदि इन्द्रियरोध हो जाय, तो उससे उत्तम इन्द्रिजय श्रीर नहीं हो सकता। श्रतएव प्रत्याहार-जनित जो इन्द्रिजय है, वहीं सबसे उत्तम है।

दूसरा पाद समाप्त

# विभूतिपादः

भाष्यम्—उक्तानि पञ्च वहिरङ्गाणि साधनानि, धारणा वक्तव्या । देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १॥

नाभिचके हृदयपुण्डरीके मूद्धि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिल्लाग्रे, इत्येवमादिषु देशेषु वाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १ ॥

भाष्यानुवाद—बहिरङ्ग साधन समूह कहे जा चुके हैं; (श्रब) धारणा बतायी जायगी—

१—देश में बन्ध होना ही चित्त की धारएगा है।। सू०

नाभिचक, हृदयपुंडरीक, मूर्ढंज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र इत्यादि देश में (बन्ध होना) ग्रथवा वाह्य विषय में चित्त का जो वृत्तिमात्र के द्वारा बन्ध है, वही धारणा है (१)।

टीका—१—(१) ग्राध्यात्मिक देश में ग्रनुभव-द्वारा चित्त बद्ध होता है। वाह्य देश में इन्द्रियवृत्ति द्वारा चित्त बद्ध होता है। बाहर के शब्दादि ग्रथवा मूर्ति ग्रादि वाह्य देश हैं। जिस चित्तबन्ध में केवल उसी देश का (जिसमें चित्त बद्ध किया गया) ज्ञान होता रहता है, ग्रौर जब प्रत्याहृत इन्द्रियसमूह स्वविषय का ग्रहरण नहीं करते हैं तब उस प्रकार प्रत्याहार-मूलक धाररणा ही समाधि की ग्रंगभूत धाररणा होती है।

प्राणायाम श्रादि में भी धारणा का श्रभ्यास श्रावश्यक होता है, परन्तु वह मृख्य धारणा नहीं होती, यह विचार रखना चाहिये। प्राणायाम श्रादि में जिसका श्रभ्यास करना पड़ता है, उसे साधारणतः 'ध्यान-धारणा' कहने से भी वस्तुतः उसे भावना कहना उचित है। उस मावना की उन्नति होने पर धारणा श्रीर ध्यान पैदा होते हैं।

प्राचीनकाल में हृदयपुंडरीक ही धारणा का प्रधान स्थान माना जाता था। वहाँ से ऊपर जो सौषुम्न ज्योति रहती है वह भी धारणा का विषय था। पीछे षट्चक या द्वादशचक की धारणा का प्रचलन हुआ। षटचक प्रसिद्ध है। शिवयोगमार्ग में द्वादश प्रकार की धारणा का विषय कहा है, वह इस प्रकार है (१) मूलाधार; (२) स्वाधिष्ठान; (३) नाभिचक; (४) हृच्चक; (५) कण्ठचक; (६) राजदंत प्रथवा जिह्वामूल (यहाँ शून्यरूप दशम द्वार ध्येय है); (७) भूचकै (यहाँ दिव्यशिखारूप ज्ञानालोक ध्येय है); (६) निर्वाण चक्र (यह ब्रह्मरंध्र में है), (६) ब्रह्मरंध्र के ऊपर अष्टदल पद्म

(यहाँ त्रिकूट नामक तिमिर के भीतर ग्राकाशवीजसह शून्यस्थित ऊर्द्ध्वशक्ति ध्येय है); (१०) समिष्टकार्य (ग्रहंकार); (११) कारण (महत्तत्त्व वा ग्रक्षर); (१२) निष्कल (ग्रहीतृपुरुष)।

इनमें (१-५) ग्राह्म, (६-११) ग्रहण ग्रौर (१२) ग्रहीता हैं। काल-क्रम से सांख्य-योग परिएात होकर इस प्रकार का हुग्रा। इन सब धारणाग्रों का ग्रभ्यास करते करते चित्त समाहित होनेपर ग्रसम्प्रज्ञात योग हो सकता है। परंतु, उसमें सम्यक् तत्त्वदृष्टि की ग्रपेक्षा रहती है। निष्कल पुरुष (ग्रहीतृपुरुष) ग्रधिगत होनेपर तद्विषयक प्रज्ञा का निरोध होने से कैवल्य होता है। परन्तु परवैराग्य के साथ निरोध करना चाहिये।

धारणा प्रधानतः द्विविध होती है—तत्त्वज्ञानमय धारणा तथा वैषियक धारणा। ज्ञानयोगी सांख्यों की ही तत्त्वज्ञानमय धारणा होती है। उसमें पहले समस्त विषय इन्द्रिय में श्रिभिहननकारी हों, इस प्रकार की धारणा कर इन्द्रियसमूह श्रिभिमानात्मक हैं, श्रिभमान 'मैंपन' में प्रतिष्ठित है, मैंपन यानी बुद्धिपुरुषद्वारा प्रतिसंविदित है ऐसी धारणा के साथ ज्ञ-स्वरूप श्रात्मा में स्थित पाने की चेष्टा करनी पड़ती है। इसमें भी श्रन्यान्य धारणाश्रों के समान इन्द्रियादि के श्रभ्यंतरस्थ श्राध्यात्मिक देश का सहारा लेना होता है, किन्तु तत्त्वज्ञान ही इसका मुख्य श्रालंबन है। (इसके बारे में 'ज्ञानयोग' और 'स्तोत्रसंग्रह' की तृत्त्वनिदिध्या-सन गाथा देखिए)।

वैषिक घारणात्रों में शब्द तथा ज्योति की धारणा प्रधान होती हैं। इनमें हार्दंज्योति का अवलंबन कर बुद्धि तत्त्व की धारणा ( अर्थात् ज्योतिष्मती प्रवृत्ति ) प्रधान है। शब्द-धारणात्रों में अनाहत नाद की धारणा प्रधान है। इनका साधन निःशब्द स्थान पर ( गिरिक्त्दर आदि में ) करना चाहिये। निःशब्द स्थान में चित्त स्थिर करने से, विशेष कर कुछ प्राणायाम करने से, नाना प्रकार के अभ्यंतरस्थ नाद ( प्रायः पहिले दायें कान में ) सुने जाते हैं। चिनाद, शंखनाद, घंटानाद, करतलनाद, मेधनाद आदि ही अनाहत नाद कहाते हैं। अभ्यस्त होने पर वे सर्वशरीर में, हृदय में, सुषुम्ना के भीतर और मस्तक में सुने जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक देशों में उनका श्रवण करते करते कमशः विन्दु में पहुँचना पड़ता है। शब्द वस्तुतः किया की धारा है अतः शब्द में चित्त स्थिर होने पर देशिक विस्तारज्ञान का लोप हो जाता है। वही बिन्दु कहाता है। शब्द का विस्तारहीन मानसिक भावमात्र ही विन्दु है। अतः उसके द्वारा मन में पहुँचना होता है। ऐसे इस मार्ग द्वारा उच्च तत्त्व में जाना पड़ता है। शास्त्र में कहा है 'नाद के श्रंतर्गत विन्दु और विन्दु के श्रंतर्गत मन है वह मन जब विलीन होता है तभी विष्णु का परम पद प्राप्त होता है।'

मार्गधारणा भी अन्यतम ज्योतिर्धारणा है, क्योंकि ज्योति ही के द्वारा ब्रह्ममार्ग की चिता करनी होती हैं एवं उसका शास्त्रोक्त नाम भी अचिरादि मार्ग होता है। वह दो प्रकार का है—एक पिडब्रह्मांडमार्ग और दूसरा उपरिलिखित शिवयोगमार्ग। प्राणियों की आध्यात्मिक अवस्थानुसार एक एक लोक में गति होती है। आध्यात्मिक उन्नति से देहाभिमानादि का त्याग होता है। जितना देहादि का अभिमान त्यागा जाता है उतनी ही उच्च उच्च लोकों में गिति होती है। अतः निरिभमानता की एक एक अवस्था के साथ एक एक लोक संबद्ध है। कि पिडब्रह्मांडमार्ग ही षट्चकमार्ग है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मिण्पुर, अनाहत, विशुद्ध

तथा आजा (भौंहों के बीच में) रीढ़ के बीच में और उसके ऊपर सुष्मुम्ना में गुँथे हुए ये छ: चक ही उक्त मार्ग हैं। इसमें कुंडलिनी नामक ऊर्ध्वगामिनी ज्योतिमंयी धारा की धारणा से एक एक चक में उठना पड़ता है। नीचे के पाँचों चकों में पार्थिव, आप्य इत्यादि अभिमान वा देहेन्द्रियादि का अभिमान त्याग कर द्विदल आजा चक में या मनःस्थान में पहुँचना होता है। इस एक एक चक के साथ भू:, भुवः आदि एक एक लोक का संबन्ध रहता है। सहस्रार में या मस्तकस्थ सप्तम चक में सत्यलोक वा ब्रह्मलोक है। वहाँ पहुँचने पर ज्ञान का प्रसाद प्राप्त कर तथा परवैराग्य के साथ पुरुष तत्त्व अधिगत कर लोकातीत परमपद का लाभ होता है। (प्राणतत्त्व १३ देखिए।)

देहस्थ नाड़ी चक्र में धारएा। का विशेष विवरए। दिया जा रहा है। पहिले देखना है कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है? इसके बारे में चार प्रकार के मतभेद हैं। श्रुति में है—हृदय से 'ऊर्ध्वगत विशेष नाड़ी ही सुषुम्ना है। तंत्र शास्त्र में 'षट्चक्र-निरूपए।' ग्रन्थ में तीन प्रकार के मत हैं। किसी मत में रीढ़ या पीठ की हड्डी में सुषुम्ना है ग्रीर उसके दोनों ग्रोर इडा ग्रीर पिंगला हैं। 'मेरोर्बाह्यप्रदेशे शिक्षिमिहिरिशरे सन्यदक्षे निवण्णे, मध्ये नाड़ी सुषुम्ना।' दूसरे तंत्र में है 'मेरोर्बामे स्थिता नाड़ी इडा चन्द्रामृता शिये। दक्षिणे सूर्यसंयुक्ता पिङ्गला नाम नामतः।। तहाह्ये तु तयोर्भध्ये सुषुम्ना विह्नसंयुता।।' इसमें तीन नाड़ियों को ही मेरु के बाहर कहा गया है। मतांतर में, मेरु मध्य में ही ये तीनों नाड़ियाँ रहती हैं। 'मेरोर्मध्यपृष्ठ-गतास्तिस्त्रो षाडचः प्रकीत्तिताः।' (निगमतत्त्वसार)। शरीर चीर-फाड़ करके इन नाड़ियों को पाने की संभावना नहीं है। वस्तुतः मस्तिष्क या सहस्रार से जो सब स्नायुएँ मेरु के बीच ग्रीर बाहर होकर मलद्वार तक विस्तृत हैं, जिनके द्वारा बोध ग्रीर चेष्टा होती हैं वे सुषुम्ना, इडा तथा पिगला हैं। कुंडिलनी शिक्त का विचार करने पर यह स्पष्ट होगा। कुंडिली, कुंडिलनी, कुलकुंडिलनी, नागिनी, भुजगांगना, बालिवधवा, तपस्विनी ग्रादि बहुत से नाम ग्रादर ग्रीर छन्दानुरोध से कुंडिलनी को ही दिए गये हैं।

 तीन पेंच की ( 'सार्ध्वतिवलयेनावेष्टच' ) कुंडली मारकर रहती है । उसे जगा कर सहस्रार में ले जाना ग्रौर विदुरूप शिव के साथ युक्त करना ही कुंडलीयोग होता है ।

ग्रतः सुष्मनादि नाड़ी जिस प्रकार रीढ़ के मध्यस्थ ग्रौर वाह्यस्थ स्नायुस्रोत (जो मंस्तिष्क से गृह्य तक विस्तृत है) हुए, वैसे ही कुंडलिनी तन्मध्यस्थ बोध ग्रौर चेष्टाशीला शिक्त हुई। साधारण ग्रवस्था में वह सुप्त या देहकार्य करने में लगी हुई है। इस योग का उद्देश्य है— उसको मस्तिष्क में ले जाना। वह धारणा तथा प्राणायाम-द्वारा साधा जाता है। उसके साधन के दो प्रधान उपाय हैं, एक तो हठयोग ग्रौर दूसरा लययोग। धारणा नाना विध रूप (देव, देवी, विद्युत् ग्रादि वर्ण प्रमृति) तथा नाद-द्वारा की जाती है। हठ प्रणाली में मूलबंध, उड्डीयान बन्ध इत्यादि द्वारा पेशी ग्रौर स्नायु का संकोच कर कुंडली को प्रबुद्ध करना पड़ता है।

लययोग में प्रधानतः यही नाद-धारणा द्वारा होता है । नाद द्विविध है- श्राहत श्रीर श्रनाहत । ये दोनों नाद ही कुंडली शक्ति से होते हैं । वाक्यरूप श्राहतनाद चार प्रकार का है-परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी । वाक्योच्चारण में पहले मूलाधार या गुह्यदेश में परा नामक सूक्ष्म चेष्टा होती है—(श्वास तथा प्रश्वास में गुह्यदेश स्वभावतः कुंचित होता है, ग्रतः यह परा श्रवस्था जो शब्दोच्चारएा की मूल किया है काल्पनिक नहीं है। उसके बाद स्वाधिष्ठान में पश्यंती रूप ( उदर संकोचन रूप ) किया होती है । फिर भ्रनाहत या वक्षःस्थल में (पुष्फूस संकोचन रूप) जो किया होती है, वह मध्यमा है। पश्चात् कंठ-ताल म्नादि में जो किया होती है जिसका फल वैखरी या श्राव्य वाक्य है। ये सभी कुंडली के कार्य हैं । 'स्वात्मेच्छाञ्चवितघातेन प्राणवायुस्वरूपतः । मूलाघारे समुत्पन्नः पराख्यो नाद उत्तमः ॥ स एव चोर्ध्वतां नीतः स्वाधिष्ठानिवजुन्भितः पश्यन्त्याख्यामवाप्नोति तथैवोध्वं शनैः शनैः ॥ श्रनाहते बुद्धितत्वसमेतो मध्यमाभिधः । तथा तयोरू ध्वंगतो विशुद्धौ कण्ठदेशतः ॥ वैखर्याख्यस्ततः कण्ठशीर्षताल्वोष्ठदन्तगः। इस प्रकार वाक्य के साथ सम्बन्ध रहने के कारण 'हुम्' शब्द-द्वारा पहले कुंडली को प्रबुद्ध करना चाहिये । 'हूँ**कारेणैव देवीं यमनियममभ्यास**-**शोलः सुशोलः ।** अनहत नाद उठने पर उसके द्वारा यह साधा जाता है। इसका साधन संकेत इस प्रकार है-पीठ के अन्दर नीचे से ऊपर तक एक धारा उठ रही है-प्रयतन-विशेष-द्वारा इस प्रकार की श्रनुभूति करनी चाहिये। वह 'हू म्-हू म्' अथवा अन्य प्रकार के नाद के साथ अनुभूत होती है।

श्रनाहत नाद दिविध हैं—एक तो कानों से (विशेष करके दायें कान से) जो सुना जाता है, श्रौर दूसरा जो समस्त शरीर में उर्ध्वंग धारारूप में श्रनुभूत होता, है। इस शैषोक्त श्रनाहत के द्वारा ही कुंडली को कमशः दीर्धकाल के श्रभ्यास द्वारा-मस्तक पर उठाना पड़ता है श्रौर वह वहाँ विदुरूप में परिएात होता है। 'नाद एव घनीभूतः क्विचिदभ्येति विन्दुताम्" श्रर्थात् नाद ही घनीभूत (नाद के भीतर सम्यक् समाहित) होकर विदुता प्राप्त करता है। (सूत्ररूप में सूक्ष्म होकर)। विदु—'केशाग्र कोटिभागैकभागरूप सूक्ष्मतेजोंड्यः' श्रर्थात् केशाग्र कोटिभाग का एक भागरूप सूक्ष्म तेज वा ज्ञानरूप श्रंश ही विदु कहलाता है। फलतः यही शब्दतन्मात्र (जो देश व्याप्तिहीन है) होता है। 'यत्रकुलापि वा नादे लगित प्रथमं मनः। तत्र तत्रस्थरीभूत्वा तेन साद्धं विलीयते। विस्मृत्य सकलं वाह्यं नादे

हुंग्<mark>धाम्बुबन्मनः । एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते । '</mark> नाद को शक्ति तथा विदु को शिव कहकर तांत्रिकगरा नाद की विदुत्व-प्राप्ति को शिवशक्ति का योग कहते हैं ।

शिव के प्रतिरिक्त फिर परशिव भी तन्त्रमत में स्वीकृत हुए हैं। वे सांख्य के पुरुष-तत्व के समान हैं। परन्तु, सम्यक् तत्वदृष्टि के ग्रभाव से इन सब विषयों में इतनी गड़बड़ी होगयी है कि प्रब तंत्रोक्त प्रणाली से मोक्षलाभ संभव नहीं होता। यह सब तत्वज्ञान के ग्रभाव से प्रायशः ग्रंघों-द्वारा हस्तिदर्शन के समान होता है। जिन्होंने जैसी ग्रनुभूति की है उन्होंने वैसा ही कहा है। ग्रवश्य ही सिद्ध के पास तदृष्ट मार्ग का विषय सीखने पर सफलता हो सकती है, ग्रन्यथा ऐसी ग्रटपटी बातें तंत्रशास्त्र में हैं कि जिन्हें पढ़कर किसी को भी प्रकृत सिद्धि की संभावना नहीं रहती है। कहा भी जाता है कि गृरुमुख से ही सीखना चाहिये, हजारों ग्रन्थ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है।

शिवयोग-मार्ग में देहस्थित चक्रसमूह का संपूर्ण अतिक्रम कर पहले लिखे हुए देह-वाह्य में किल्पत चक्र तथा अवस्थासमूह का अतिक्रम कर सत्यलोक में पहुँचने की धारणा करनी चाहिये। श्रुति में जो सूर्यरिम नाड़ी में व्याप्त कहा गया है उस ज्योतिर्मयी धारा के अवलम्बन-द्वारा भी उर्ध्व उठने की धारणा करनी पड़ती है। हिंदुस्तान में कबीर पंथियों के किसी किसी संप्रदाय में इसकी विशेष चर्चा है।

इसके सिवा बौद्धों की दश किसन-धारणा, मूर्तिधारणा इत्यादि अनेक प्रकार की धारणाएँ भी हैं। अज्ञ, एकदेशदर्शी लोग इनमें से किसी ऐसे मार्ग को एकमात्र मोक्षमार्ग जानकर वाद-प्रतिवाद करते हैं। परन्तु, केवल धारणा से सम्यक् फललाभ नहीं होता। अभ्यास-वैराग्य-द्वारा धारणा में स्थिति प्राप्त कर ध्यान और समाधि लगा सकने से ही किसी मार्ग का सम्यक् फललाभ होता है।

# तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥२॥

भाष्यम् —तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्मैकतानता सर्वशः प्रवाहः प्रत्यान्तरे-णापरःमृष्टो ध्यानम् ॥२॥

२--- उसमें प्रत्यय ( ज्ञान वृत्ति ) की एकतानता ध्यान है । सू०

भाष्यानुवाद — उस (पूर्वसूत्र के भाष्य में कथित ) देश में, ध्येयविषयक प्रत्यय की जो एकतानता अर्थात् अन्य प्रत्यय के द्वारा अपरामृष्ट एकरूप प्रवाह है वही ध्यान है (१)।

टीका— २। (१) घारण में प्रत्यय या ज्ञानवृत्ति केवल श्रभीष्ट देश पर श्राबद्ध रहता है। परन्तु उसी देश में प्रत्यय या ज्ञानवृत्ति ( अर्थात् वह ध्येयदेशविषयक ज्ञान ) खंड रूप से घारावाहिक क्रम से चलता रहता है। श्रभ्यासवल से जब वह एक तान या श्रसंड घारा की माँति होता है, तब उसे ध्यान कहते हैं। यह योग का पारिभाषिक ध्यान

है। ध्येय विषय के साथ इस ध्यान-लक्षरा का संबन्ध नहीं है। यह चित्तस्थैर्य की ग्रवस्था-विश्वष है। किसी भी ध्येय विषय पर इस ध्यान का प्रयोग हो सकता है। ध्यान शक्ति पैदा होने पर साधक किसी भी विषय को लेकर ध्यान लगा सकते हैं। धारगा का प्रत्यय मानों पानी की बूंद की धारा के समान और ध्यान का प्रत्यय मानों तेल की या शहद की धारा के समान एकतान है। एकतानता का मललब यही है। एकतान प्रत्यय में मानों एक ही वृत्ति उदित हो रही है, ऐसा बोध होता है।

### तदेवार्थमात्रितमीसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥

भाष्यम्—ध्यानमेव ध्येयाकारिनर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येयस्वभावावेशात्त्वा समाधिरित्युच्यते ॥ ३ ॥

३ । ध्येयविषयमात्रनिर्भास, स्वरूपशून्य के समान ध्यान ही समाधि है ॥ सू०

भाष्यानुवाद्— ध्येयाकारनिर्भास ध्यान ही जब ध्येयस्वभावावेश से ग्रपने ज्ञानात्मक स्वभावशून्य के समान होता है, तब (उसे) समाधि कहते हैं (१)।

टीका—३। (१) ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम समाधि है। सँमाधि चित्त-स्थैयं की सर्वोत्तम अवस्था है। उससे बढ़कर और चित्तस्थैयं नहीं हो सकता है। परंतु यहाँ समस्त सवीज समाधि को लक्ष्य किया गया है। अर्थशून्य निर्वीज समाधि इससे लक्षित नहीं हुई है।

ध्यान जब अर्थमात्रनिर्भास होता है अर्थात् ध्यान जब इतना प्रगाढ़ होता है कि उसमें केवल ध्येय विषय मात्र की ही ख्याति होती रहती है तब उस ध्यान को समाधि कहते हैं। उस समय चित्त ध्येय विषय के स्वभाव में अविष्ट होता है अतः प्रत्यय स्वरूप की ख्याति नहीं रहती है। अर्थात् में ध्यान कर रहा हूँ इस प्रकार की ध्यान-किया का स्वरूप, प्रख्यात ध्येय स्वरूप में अभिभूत हो जाता है। आत्मविस्मृति के समान ध्यान ही समाधि है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ध्यान करते करते जब हम आत्म- विस्मृत हो जाय, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता की ही उपलब्धि होती रहती है तथा अपनी सत्ता विस्मृत हो जाती है ध्येय से अपना पृथक्त्व ज्ञानगोचर नहीं होता है, ध्येय विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थैय ही समाधि है।

समाधि का लक्षरा उत्तम रूप से समक्ष कर याद रखना चाहिये। नहीं तो योग का कुछ भी हृदयंगम नहीं होगा। समाधि के विषय में श्रुति है—'शान्तो यान्त उपरत-स्तितक्षुः समाहितो भूत्वा, श्रात्मन्येवात्मानं पश्यित।' वृह० उप०। 'नाविरतो दुश्चिरि-ताझाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्।' कठ।। समाधि के द्वारा ही जो श्रात्म साक्षात्कार होता है श्रौर समाधि के बिना वह नहीं होता है, इस श्रुति के द्वारा ही यह उक्त हुश्रा है। समाधि को छोड़कर श्रात्मसाक्षात्कार या परमार्थसिद्ध नहीं होती है, यह पहिले भी बारंबार दिखाया गया है।

यहाँ शंका हो सकती है कि समाधि यदि श्रात्मिवस्मृति सा ध्यान है तो मैंपन के या श्रस्मि के ध्यान में समाधि कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर यह है कि 'मैं जान रहा हूँ', 'मैं जान रहा हूँ' ऐसी वृत्ति जब रहती है तब एकतान प्रत्यय या समाधि नहीं होती है, पर सदृश वृत्तिरूप धारणा होती है। एकतानता होने पर 'जान रहा हूँ....' इस प्रकार जानने की धारा-मात्र रहती है। इस प्रकार के जानने की एकतानता में (मैंपन जिसके श्रन्तर्गत है) समाधि हो सकती है। उसमें केवल जानने का निर्भास होता है; परन्तु भाषा में 'में श्रपने को जान रहा था' ऐसा वाक्य कहना होगा। निज को जब तक स्मरण कर लाना पड़ता है तब तक स्वरूप शून्य के समान एकतान प्रत्यय नहीं होता है। स्भृति का उपस्थान सिद्ध (सहज) होने पर एकतान श्रात्मस्मृतिरूप ध्यान स्वरूप शून्य के समान (सम्पूर्ण स्वरूप शून्य नहीं) होता है।

भाष्यम् —तदेतद्धारणा-ध्यान-समाधित्रयमेकत्र संयमः—

त्रयप्रेकत्र संयमः ॥ ४ ॥

एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयम् इत्युच्यते, तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाष्टी संयम इति ॥ ४ ॥

भाष्यानुवाद--ये धारणा, ध्यान श्रौर समाधि तीनों ही एकत्र संयम होकर कहे जाते हैं--

४। तीनों का एक ही विषय पर एकत्र होने से संयम है।। सू०

एक विषयक तीनों साधनों को संयम कहते हैं। इन तीनों की शास्त्रीय परिभाषा संयम (१) है।

टीका--४। (१) समाधि कहने से ही धारणा तथा ध्यान ऊह्य रहते हैं, म्रतः समाधि को ही संयम कहना चाहिए, धारणा ग्रौर ध्यान का उल्लेख निष्प्रयोजन है, ऐसी शंका हो-सकती है। इस पर यही कहना है कि--

संयम ध्येय विषय के ज्ञान तथा उसके वशीकरण के उपाय-रूप से कथित होता है। उसमें एक ही विषय प्रथवा ध्येय विषय की एक दिशा लेकर ही समाहित होने से कार्य सिद्धि नहीं होती है, परन्तु नाना दिशाश्रों में ध्येय विषय के नाना भाव की धारणा करनी पड़ती है और फिर समाहित होना पड़ता है। एक संयम में बहुत बार धारणा-ध्यान-समाधि हो सकती है, ग्रतः वे तीनों साधन ही संयम नाम से परिभाषित हुए हैं। ग्रतएव भाष्यकार ने ३।१६ सूत्र के भाष्य में कहा है 'तेन (संयमेन) परिणामत्रयं साक्षात्क्रियमाणम्' इत्यादि। साक्षात्क्रियमाण ग्रमिश्राय है, बारंबार धारणा-ध्यान-समाधि का प्रयोग कर साक्षात्कार करना।

तज्जयात्प्रज्ञालोकः ॥४॥

भाष्यम्—तस्य संयमस्य जयात् समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोकः यथा यथा सयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विज्ञारदो भवति ॥४॥

५-संयम से प्रज्ञालोक होता है। सू०

भाष्यानुवाद्—संयम-जय से समाधिप्रज्ञा का म्रालोक (१) होता है। संयम में जितनी स्थिरता होती है, उतनी ही समाधिप्रज्ञा विशारदी (निर्मल) होती है।

टीका ५—(१) निम्नोच्च-भूमि के कम से संयम का प्रयोग करने पर समाधिप्रज्ञा का उत्कर्ष होता है। अर्थात् कमानुसार जितने सूक्ष्मतर विषय में संयम से किया जाता है, उतनी ही प्रज्ञा निर्मल होती रहती है। तत्वविषयक समाधिप्रज्ञा के विषय में पहिले (प्रथम पाद में) उक्त हुआ है। इस पाद में संयम प्रयोग के द्वारा अन्यान्य विषय का जैसे ज्ञान होता है और जैसे अव्याहत शक्ति का लाभ होता है वही प्रधानतः कथित होगा।

समाधि के द्वारा अलौकिक ज्ञान तथा शक्ति का लाभ होता है। ज्ञानशक्ति को यदि केवल एक ही विषय पर निवेशित किया जाय और अन्य विषय का ज्ञान उस समय सम्यक् न रहे तो उस विषय का सम्यक् ज्ञान होगा, यह नि:सन्देह है। क्षर्ण-क्षर्ण नाना विषयों में विवर्ण करने से ज्ञानशक्ति स्पन्दित होती है, अतएव किसी विषय का सम्यक् ज्ञान नहीं होता है।

विशेषतः समाधि में ज्ञान शक्ति के साथ विषय का श्रत्यन्त सन्निकषं रहता है। क्योंकि, समाधि में ज्ञानशक्ति ज्ञेय से पृथक् प्रतीति नहीं होती (समाधि-लक्षरा देखिए)। ज्ञान श्रीर ज्ञेय की श्रपृथक् प्रतीति ही श्रत्यन्त संनिकषं है। समाधि-द्वारा कैसे श्रलौकिक ज्ञान तथा शक्ति होती है, यह परिशिष्ट में देखिए।

प्रज्ञालोक का अर्थ है सम्प्रज्ञातरूप प्रज्ञा का आलोक, भुवन-ज्ञानादि नहीं। ग्रहीतृ-ग्रह्ण-ग्राह्म विषयक जो तात्विक प्रज्ञा या समापत्ति है और कैवल्य का सोपान है। मुख्य भाव से प्रज्ञालोक नाम से उसी को कहा गया है। कैवल्य के अन्तराय स्वरूप अन्य सूक्ष्मव्यवहितादि ज्ञान प्रज्ञा नाम से संचित नहीं होता।

# तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

भाष्यम् तस्य संयमस्य जितभूमेयनिन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः, न ह्याजिताऽधरभूमिरनन्तरभ्मि विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते, तदभावाच्च कृतस्तस्य प्रज्ञालोकः ।
ईश्वर प्रसादात् ( ईश्वरप्रणिधानात् ) जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परिवत्तज्ञानादिषु
संयमो युक्तः, कस्मात्, तदर्थस्यान्यत एवावगतत्वात् । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग
एकोपाध्यायः, कथम्, एवमुक्तम् "योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्त्तते । योऽप्रमत्तस्तु विरम्" इति ॥६॥

६--भूमियों में उसका (संयम का ) विनियोग (करना चाहिये )। सु०

भाष्यानुवाद्— उसका = संयम का। जितभूमि की जो परभूमि है उसी में विनियोगं करणीय है (१)। जिन्होंने निम्नभूमि को नहीं जीता वे परवर्ती भूमियों को लाँषकर (एकबारगी) प्रांतभूमियों में संयमलाभ नहीं कर सकते हैं, उसके ग्रभाव में उनको प्रज्ञालोंक कैसे हो सकता है ? ईश्वरप्रसाद से (वा प्रिण्यान से)। (२) जिन्होंने उत्तरभूमि को जीत लिया है उनको परिचतादि ज्ञान-रूपा निम्नभूमियों में संयम करना युक्त नहीं है, क्योंकि (निम्नभूमि की जय से साध्य) जो उत्तर भूमि की जय है उसकी प्राप्ति ग्रन्य से (ईश्वर या ग्रन्य किसी प्रकार से) होती है। 'यह इस भूमि की परवर्ती भूमि है' इस विषय का ज्ञान योग द्वारा ही होता है। कैसे होता है, वह इस वाक्य में कहा गया है 'योग' के द्वारा योग ज्ञेय है, योग से ही योग प्रवर्तित होता है, जो योग में ग्रप्रमत्त रहते हैं वे ही योग में चिरकाल रमणा करते हैं।'

टीका ६ — (१) सम्प्रज्ञात योग की पहली भूमि ग्राह्य-समापित्त है, दूसरी भूमि ग्रह्ण-समापित्त, तीसरी भूमि गृहीतृ-समापित्त श्रीर प्रांतभूमि विवेकख्याति है। एक के बाद एक निम्नभूमियों को जीतकर प्रांतभूमि में पहुँचना चाहिये। सहसा प्रान्तभूमि में नहीं पहुँचा जाता। ईव्वरप्रसाद (या प्रिण्धान) से प्रांतभूमि की प्रज्ञा होने से ग्रधर भूमि की प्रज्ञा श्रनायास् ही उत्पन्न हो सकती है।

६—(२) 'ईश्वरप्रसादात्' तथा 'ईश्वर प्रिणिधानात्' ये दो प्रकार के पाठ हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। ईश्वर-प्रिणिधान से ईश्वरप्रसाद होता है, उससे उत्तराधर-भूमि-निर्पेक्ष सिद्धि हो सकती है। शंका हो सकती है कि ईश्वर तो सदा ही प्रसन्न हैं, उनका फिर प्रसाद कैसे होगा ?—उत्तर म यही कहना है कि ईश्वर प्रिणिधान प्राप्त करने में ग्रात्मा के अन्दर ईश्वर की भावना करनी पड़ती है, उससे प्रत्येक देही में जो अनामत प्राप्त रहती है, वह प्रसन्न या अभिव्यक्त होती रहती है। उसकी सम्यक् अभिव्यक्ति ही कैवल्य है। यतः इस प्रकार की ईश्वरता के प्रसाद से भूमिजयरूप कमिनरपेक्ष सिद्धि हो सकती है। पत्थर में जैसे सब प्रकार की मूर्तियाँ निहित हैं हमारे चित्त में भी वैसे ही अनामत ईश्वरता रहती है जो ईश्वरचित्त के समान है। उसकी भावना करना ही ईश्वर-भावना है। उसके आत्मगत होने पर भी वर्त्तमान अवस्था में वह हम लोगों के मध्यस्थ अन्य एक पुरुष हैं ऐसी धारएण होती है। वैसे भाव की प्रसन्नता ही ईश्वर-प्रसाद है।

त्रयमन्तरङ्गम्पूर्वेभ्यः ॥७॥

भाष्यम् तदेतद् धारणा-ध्यान-समाधिषयम् ग्रन्तरङ्गं सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वभ्यो यमादिसाधनेभ्य इति ॥७॥

७ — ये तीन पहिले साधनों से म्रंतरङ्ग हैं। सूष्

भाष्यानुवाद धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन पहले कहे हुए यमादि साधनी की अपेक्षा संप्रज्ञात योग के अन्तरंग हैं (१)।

टीका ७—(१) संप्रज्ञात योग के ही धारएा, ध्यान तथा समाधि ग्रन्तरंग हैं, क्योंकि समाधि-द्वारा तत्वसमूहों का स्फुट ज्ञान होकर एकाग्रस्वभाव चित्त -द्वारा उस ज्ञान के रक्षित रहने से ही उसे संप्रज्ञान कहते हैं।

### तद्पि बहिरङ्गं निवींजस्य ॥ = ॥

भाष्यम् – तदिष ग्रन्तरङ्गं साधनत्रयं, निर्वीजस्य योगस्य वहिरङ्गं, कस्मात् तदभावे भावादिति ॥ द ॥

८। वह भी निर्वीज वहिरङ्ग है।। सू०

भाष्यानुवाद — वह भी धर्थात् ग्रंतरंग साधनत्रय भी निर्वीज योग का वहिरंग है; क्योंकि उसके (साधनत्रय के) ग्रभाव से भी निर्वीज सिद्ध होता है। (१)।

टीका— ६। (१) घारणा म्रादि असंप्रज्ञात योग का वहिरंग होते हैं। उसका म्रांतरंग केवल परवैराग्य है। पहले कहा गया है कि समाधि का लक्षण असंप्रज्ञात समाधि में प्रयोज्य नहीं है। कारण, असम्प्रज्ञात समाधि है अ (नज्) + सम्प्रज्ञात समाधि; अर्थात् संप्रज्ञात का भी अभाव या निरोध। वृत्तिनिरोध के पक्ष में सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात दोनों ही योग या समाधि हैं, पर सवीज समाधि के पक्ष में — असंप्रज्ञात = अ-वहिरंग समाधि या ध्येयार्थमात्र-निर्भास का भी निरोध है।

भाष्यम् — ग्रथ निरोधिचत्तक्षणेषु चलं गुणवृत्तमिति कीदृशस्तदा चित्तपरिणामः । व्युःश्यानिरोधसंस्कारयोरिभभवप्रादुर्भावौ निरोधच्रण्यान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ६ ॥

व्युत्थान संस्काराश्चित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे न निरुद्धाः, निरोध-संस्कारा ग्रिपि चित्तधर्माः । तयोरिभभवप्रादुर्भावौ व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते, निरोधसंस्कारा ग्राधीयन्ते; निरोधक्षणं चित्तमन्वेति । तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्वं निरोध-परिणामः । तदा संस्कारशेषं चित्तमिति निरोध समाधौ व्याख्यातम् ॥ ६ ॥

भाष्यानुवाद--गुरावृत्त चल या परिणामी हैं; (चित्त भी गुरावृत्त है ) ब्रतः सब निरोध क्षणों में चित्त का कैसा परिसाम होता है ?—

ह । ब्युत्थान संस्कार का ग्रिभिभव ग्रौर निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होकर प्रत्यंक निरोधक्षरण में एक ग्रिभिन्न चित्त से श्रन्वित (जो परिस्णाम होता है वही) चित्त का निरोध परिस्णाम है (१) ॥ सू॰

समस्त व्युत्थान संस्कार चित्त धर्म हैं, वे प्रत्ययोपादानक नहीं होते हैं, प्रत्यय के निरोध से वे निरुद्ध (लीन) नहीं होते। सब निरोध संस्कार भी चित्त-धर्म हैं। उनके अभिभव और प्रादुर्भाव का अर्थ है व्युत्थान संस्कारों का क्षीए होना और निरोध संस्कारों का संचित होना। निरोधावसर स्वरूप चित्त में परिएगाम अन्वित रहता है। एक ही चित्त का प्रतिक्षरण इस प्रकार के संस्कार का अन्यथात्व निरोध परिएगाम है। उस समय 'चित्त संस्कार शेष होता है' यह निरोध समाधि में व्याख्यात हुआ है (१।१८ सूत्र)।

टीका--६। (१) परिणाम का अर्थ है अवस्थांतर होना या अन्यथात्व। व्यु-त्थान से निरोध होना एक प्रकार का अन्यथात्व या परिणाम है। निरोध एक प्रकार का चित्तधर्म है। चित्त त्रिगुणात्मक होता है। त्रिगुणावृत्ति सदा ही परिणामशील है। अतः निरोध भी परिणामशील होगा। परन्तु निरोध का स्फुट परिणाम अनुभूत नहीं होता है। उसका वह परिणाम कैसा है, यही सूत्रकार बतला रहे हैं।

एक ही धर्मी के एक धर्म का उदय और अन्य धर्म का लय ही धर्म परिएाम है। निरोध परिएाम में निरोधक्षण्युक्त चित्त ही धर्मी है और उसमें व्युत्थान या संप्रज्ञात के संस्काररूप चित्तधर्म का क्षय तथा निरोधसंस्काररूप चित्तधर्म की वृद्धि होती रहती हैं। ये दो धर्म उस निरोधक्षरणात्मक चित्तरूप धर्मी में अन्वित रहते हैं, जैसे कि पिंडत्व धर्म तथा घटत्वधर्म एक मृत्तिका धर्मी में अन्वित रहते हैं।

निरोध क्षरा का मतलब निरोधावसर है अर्थात् जब तक चित्त निरुद्ध रहता है तब तक जो लेशसून्य-सी चित्तावस्था होती है, उस चित्तावस्था में कोई परिस्पाम लक्षित न होने से भी उसमें परिस्पाम रहता है, क्योंकि निरोधसंस्कार बढ़ता हुआ देखा जाता है और उसका भंग भी होता है।

निरोध का अभ्यास करने पर ही जब निरोध-संस्कार बढ़ता है तब वह अवश्य ही व्युत्थान को अभिभूत कर बढ़ता है। वस्तुतः उसमें अभिभव-प्रादुर्भाव में संघर्ष होता है, इस लिये वह भी (अपरिदृष्ट) परिस्साम है।

व्युत्थान उठता है व्युत्थान संस्कार के द्वारा; अतः व्युत्थान न उठ सकने का अर्थ है व्युत्थान संस्कार का अभिभव। निरोध संस्कारशेष या संस्कार मात्र होता है, प्रत्ययमात्र नहीं। अतः वह संघर्ष संस्कार-संस्कार में होता है। अतएव सूत्रकार ने संस्कार के अभिभव-प्रादुर्भाव दो प्रकार कहे हैं। संस्कार-संस्कार में संघर्ष होने के कारण वह अलक्ष्य होता है या प्रत्यय स्वरूप नहीं होता है अर्थात् विराम की चेष्टा का संस्कार व्युत्थान के संस्कार को उस समय अभिभूत कर रखता है। प्रत्यय स्वरूप न होने पर भी अर्थात् स्फुट ज्ञानगोचर न होने पर भी वह परिणाम है। ठीक वैसे ही जैसे एक कमानी के ऊपर एक गुरु भार रखने से कमानी नहीं उठती, परन्तु उसका अभिभव और भार का प्रादुर्भाव रूप जो संघर्ष चलता है वह जाना जाता है।

ये द्विविध संस्कार के स्रभिभव-प्रादुर्भाव रूप परिस्ताम किसको होते हैं ? उत्तर--

उस समय के चित्त को होते हैं। उस समय का चित्त कैसा होता है ? उत्तर--निरोध क्षरा स्वरूप । विवर्द्धमान परिराम्यमान निरोध का परिराम ऐसा है । शंका हो सकती है कि यदि निरोध समाधि परिएगामी है, तो कैवल्य भी परिएगामी होगा--किन्तु ऐसा नहीं है। विवर्द्धमान निरोध में चित्त का परिएगाम रहता है, कैवल्य में चित्त श्रपने कारएा में लीन होता है, श्रतः उसमें चैत्तिक परिएगम नहीं होता । निरोध जब कमशः बढ्ते हुए सम्पूर्ण हो जाता है, व्युत्थान संस्कार जब समाप्त हो जाता है, तब निरोध का विवृद्धिरूप परि-एगाम (अथवा व्युत्थान द्वारा भंगुर परिएगाम) समाप्त होने पर चित्त विलीन होता है। .**ग्र**तएव सूत्रकार ने ग्रागे कैवल्य को **'परिणामकमसमाप्तिगुणानाम्**' ( ४।३२ ) कहा है । जब तक चित्त है तब तक गुरावृत्ति या विकार भी है। परिसाम शेष होने पर या कृता-र्थता हो जाने पर गुरावृत्ति नहीं रहती है, चित्त उस समय गुरा स्वरूप में रहता है ग्रर्थात् अव्यक्त में विलीन होता है। निरोध शेष होने पर निरोध संस्कार भी लीन हो जाता है। भोजराज ने दृष्टांत दिया है कि--जिस प्रकार सीसक मिश्रित सोने को जलाने से वह सीसा स्वयं भी जल जाता है तथा सोने के मल को भी जला देता है, निरोध भी उसी प्रकार होता है। उपरिकथित कमानी तथा भार के दृष्टांत में यदि कमानी को तपाकर उसके स्थितिस्थापकता-संस्कार को नष्ट कर दिया जाय तो जैसे स्रभिभव-प्रादुर्भाव संघर्ष समाप्त हो जाता है, कैवल्य भी वैसे ही है।

भाष्यस्थ पद की व्याख्या— व्युत्थान संस्कार यहाँ पर संप्रज्ञातज संस्कार है। संस्कार प्रत्ययस्वरूप नहीं है परन्तु वह प्रत्यय की सूक्ष्म स्थितिशील श्रवस्था है। संस्कार जिस जाति का है, उस जाति का प्रत्यय निरुद्ध रहने से ही संस्कार निरुद्ध होता हो यह बात नहीं। बालकपन में बहुत-से प्रत्यय निरुद्ध रहते हैं परन्तु संस्कार नहीं जाता है। उसी संस्कार से जवानी में उसी प्रकार का प्रत्यय होता हुग्रा देखा जाता है। राग के समय में कोध-प्रत्यय निरुद्ध रहने के कारण कोध-संस्कार छूट गया, ऐसी बात नहीं। वस्तुतः संस्कार, संस्कार के द्वारा ही निरुद्ध होता है ग्रर्थात् व्युत्थान संस्कार, निरोध संस्कार से ही निरुद्ध होता है। कोध-संस्कार (कोध प्रत्यय उठने का संस्कार) ग्रक्रोध संस्कार (कोधनिरोध का संस्कार) से ही निरुद्ध होता है।

व्युत्थान संस्कार का नाश तथा निरोध संस्कार का उपचय—प्रतिक्षरण चित्त-रूप धर्मी के धर्म की ऐसी भिन्नता ही निरोध परिस्णाम है।

# तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्॥ १०॥

भाष्यम्—निरोधसंस्कारान्त्रिरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति, तत्संस्कारमान्द्रो व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण निरोधधर्मसंस्कारोऽभिभूयत इति ॥१०॥ १०॥ उस निरोधावस्था-प्राप्त चित्त के संस्कार से प्रशांतवाहिता (१) सिद्ध होती है ॥ सू०

भाष्यानुवाद — निरोध संस्कार से प्रर्थात् निरोध संस्कार के ग्रभ्यास में पटुता से चित्त मं प्रशान्तवाहिता होती है। यदि यह निरोध संस्कार मन्द होता है तो व्युत्थान संस्कार द्वारा निरोध संस्कार श्रभिभूत होता है।

टीका—१०। (१) प्रशांतवाहिता=प्रशांत भाव से वहनशीलता। प्रशांत भाव का अर्थ है प्रत्ययहीनता या जिस भाव में परिणाम लक्षित नहीं होता, निरोधकालीन अवस्था ही चित्त का प्रशान्त भाव है। संस्कार बल से उसका प्रवाह ही प्रशांतवाहिता हो जाता है। एक पहाड़ी नदी यदि एक प्रपात ( $C_{ascade}$ ) के बाद कुछ दूर तक सम्पूर्ण समतल भूमि के ऊपर से बहती हुई फिर गिरे, तो वह समतलवाही अंश जैसे वेगशून्य प्रशांत ज्ञात होता है, निरोधप्रवाह भी वैसे ही प्रशांतवाही होता है। प्रशांति=वृत्ति का सम्यक् निरोध।

# सर्वार्थतैकाव्रतयो: च्योद्यौ चित्तस्य समाधि परिग्णाम: ॥ ११ ॥

भाष्यम्—सर्वार्थता चित्तधर्मः, एकाग्रता चित्तधर्मः । सर्वार्थतायाः क्षयः तिरोभाव इत्यर्थः, एकाग्रताया उदय ग्राविर्भाव इत्यर्थः, तयोर्धीमत्वेनानुगतं चित्तम् । तदिदं चित्तमपा-योपजननयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोरनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥

११। सर्वार्थता का क्षय तथा एकाग्रता का उदय चित्त की समाधि परिगाम हैं।। सू० भाष्यानुवाद — सर्वार्थता (१) चित्तधर्म है, एकाग्रता भी सर्वार्थता का क्षय ग्रर्थात् तिरोभाव, एकाग्रता का उदय ग्रर्थात् ग्राविर्भाव। चित्त इन दोनों के धर्मिरूप से ग्रनुगत है। सर्वार्थता ग्रीर एकाग्रता रूप स्वात्मभूत (स्वकार्य स्वरूप) धर्मों के यथाक्रम क्षयकाल में ग्रीर उदय काल में ग्रनुगत होकर ही चित्त समाहित होता है। उसे चित्त का समाधिपरिगाम कहा जाता है।

टीका—११ । (१) सर्वार्थता—ग्रनुक्षण सर्वविषयग्राहिता या विक्षिप्तता। चित्त जो सदा ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध ग्रहण किया करता है एवं भ्रतीत-भ्रनागत चितन में लगा रहता है वही सर्वार्थता या सर्वविषयाभिमुखता है। "ता" (तल् + ग्राप्) प्रत्येय भाव या स्वभाव वाचक है। सहजतः सर्व विषयों के ग्रहण करने में प्रस्तुत-भाव-रूप धर्म ही सर्वार्थता है।

वैसे ही एकाग्रता भी एक विषय में स्थितिशीलता है अर्थात् सहज ही एक विषय में लगा हुआ रहना। सर्वार्थता धर्म का क्षय या अभिभव तथा एकाग्रता धर्म का उदय या आदुर्भाव अर्थात् विवर्द्धनशील परिगाम ही चित्तधर्मी का समाधि परिगाम है। समाधि के अभ्यास से चित्त इस रूप में परिगत होता है।

निरोध परिस्णाम केवल संस्कार का क्षयोदय है। समाधिपरिस्णाम संस्कार तथा • प्रत्यय दोनों. ही का अप्रोदय है सर्वार्थता का संस्कार तथा तज्जनित प्रत्यय अय एवं एकाग्रता का संस्कार तथा तन्मूलक एकप्रत्ययता का उपचय, यही भाव समाधिप्र-एाम है।

ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाप्रतापरिग्णामः ॥ १२ ॥

भाष्यम्—समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः शान्तः, उत्तरस्तत्सदृश उदितः। समाधि-चित्तमुभयोरनुगतं पुनस्तथैव श्रासमाधिभ्रेषादिति । स खल्वयं धर्मिणश्चित्तत्स्यैकाग्रता-परिणामः ॥ १२ ॥

१२ । समाधि काल म जो एकाकार ग्रतीत-प्रत्यय तथा वर्त्तमान-प्रत्यय होते रहते हैं वे चित्त के एकाग्रता परिएाम हैं ।। सू०

भाष्यानुवाद—समाहित चित्त का पूर्व-प्रत्यय शांत (ग्रतीत), श्रौर उसके समान उत्तर प्रत्यय उदित (वर्तमान) (१) होते हैं। समाधि-चित्त उन दोनों भावों के श्रनुगत हैं, श्रौर समाधिभंग पर्यंत उसी प्रकार से ही (शांतोदित तुल्य प्रत्यय श्रर्थात् धारादाही रूप से एकाग्र) रहते हैं। यही चित्त रूप धर्मी के एकाग्रता परिग्णाम हैं।

टीका—१२। (१) समाधिकाल में शांत प्रत्यय श्रौर उदित प्रत्यय एक समान होते हैं। उस प्रकार की सदृश प्रवाहिता ही समाधि है। समाधि काल के बीच में जो समानाकार पूर्व तथा परवृत्ति के लयोदय होते रहते हैं। वे ही एकाग्रता परिगाम हैं। सूत्र में 'ततः' शब्द का श्रर्थ है 'समाधि में'।

एकाग्रता परिएाम केवल प्रत्यय के लयोदय हैं। मान लो कि कोई योगी छः घंटे तक समाहित हो सकता है। उन छः घंटे में उसकी एक ही प्रकार की प्रत्यय या वृत्ति थी, उस समय पूर्व वृत्ति जैसी थी परवर्त्ती वृत्ति भी वैसी ही थी। इस प्रकार की सदृश-प्रवाहिता का नाम एकाग्रता परिएाम है। तदनु वही योगी जब सम्प्रज्ञातभूमि में ग्रारूढ़ होगा, तब उसका एकाग्रभूमिक चित्त होगा। ग्रतएव वह सदा ही चित को समापन्न करने का साधन करने लगेगा। तब उसका चित सर्व-विषय-ग्राहक धर्म त्याग कर सदा ही एक विषय में ग्रालीन-भाव को धारएा करने लगेगा (समापित्त का यही ग्रर्थ है)। यही चित्त का समाधि परिएाम है।

श्रौर वही योगी संप्रज्ञात योग कम से विवेकख्याति प्राप्तकर वैराग्य-द्वारा चित्त को कुछ काल तक जब सम्यक् निरुद्ध कर सकेगा; श्रौर उसके बाद उस निरोध को श्रभ्यास-कम से जब बढ़ाने लगेगा तब उनके चित्त का निरोध परिएाम होगा।

एकाग्रता परिस्पाम समाधिमात्र में होता है, समाधिपरिस्पाम संप्रज्ञातयोग में श्रौर निरोध परिस्पाम श्रसंप्रज्ञात योग में । एकाग्रता परिस्पाम प्रत्ययरूप चित्तधर्म का, समाधि-परिस्पाम प्रत्यय तथा संस्काररूप चित्तधर्म का ( 'तज्जस्संस्कारोऽज्यसंस्कारप्रतिवन्धी' यह १।५० सूत्र ब्रष्टव्य ), श्रौर निरोधपरिस्पाम केवल संस्कार का होता है । एकाग्रता परि- रंगाम समाधि होने से ही (विक्षिप्तादि भूमि में भी) होता है, समाधिपरिगाम एकांग्र-भूमि में होता है ग्रीर निरोधपरिगाम निरोधभूमि में होता है।

परिगाम के ये भेद विवेचन के योग्य हैं। कैवल्ययोग के संबंध में ग्राये हुए परिगाम ही दिखाये गये हैं। विदेहलयादि में भी निरोधादि परिगाम होते हैं परन्तु वे परिगाम-क्रम-समाप्ति के हेतु नहीं होते।

### एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलच्चापावस्थापरिगामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥

भाष्यम् — एतेन पूर्वोक्तेन वित्तपरिणामेन धर्मलक्षणावस्थारूपेण, भूतेन्द्रियेषु धर्मपरिणामो लक्षणपरिणामोऽवस्थापरिणामक्वोक्तो वेदितन्यः । तत्र न्युत्थानिनरोधयो- धर्मयोरभिभवप्रादुर्भावौ धर्मिण धर्मपरिणामः ।

लक्षणपरिणामञ्च निरोधिसत्रलक्षणिसत्रिभिरध्वभिर्युक्तः, स लत्वनागतलक्षण-मध्वानं प्रथमं हित्वा धर्मत्वमनित्रभान्तो वर्त्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नो यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः, एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा, न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः । तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभिर्युक्तं, वर्तमानं लक्षणं हित्वा धर्मत्वमनित्रभान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्, एषोऽस्य तृतीयोऽध्वा, न चानागतवर्त्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम् । एवं पुनर्व्युत्थानमुप-सम्पद्यमानमनागतं लक्षणं हित्वा धर्मत्वमनित्रभानां वर्त्तमानं लक्षणं प्रतिपन्नं, यत्रास्य स्वरूप्ताभिन्यक्ते । सत्यां व्यापारः, एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा, न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्या वियुक्तमिति । एवं पुनर्गित्रोध एवं पुनर्व्युत्थानमिति ।

तथाऽवस्थापरिणामः—तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति दुर्वला व्युत्थानसंस्कारा इति, एवं धर्माणामवस्थापरिणामः। तत्र धर्ममणो धर्मैः परिणामः, धर्माणां सक्षणैः परिणामः, लक्षणानामप्यवस्थाभिः परिणाम इति । एवं धर्मलक्षणावस्थापरिणामैः घून्यं न क्षणमि गुणवृत्तमवतिष्ठते । चलं च गुणवृत्तम्, गुणस्वाभाव्यन्तु प्रवृत्तिकारणमुक्तं गुणानामिति । एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मधर्मिभेदात् त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः, परमार्थतस्त्वेक एवं परिणामः । धर्मिस्वरूपमात्रो हि धर्मः, धर्मिविक्रियैवैषा धर्मद्वारा प्रपञ्चयत इति । तत्र धर्मस्य धर्मिण वर्त्तमानस्यैवाध्वस्वतीतानागत वर्त्तमानेषु भावान्यथात्वं भवति न द्रव्यान्यथात्वं, यथा सुवर्णभाजनस्य भित्त्वाऽन्यथाक्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वमिति । प्रपर ग्राह—धर्मानभ्यधिको धर्मौ पूर्वतत्त्वानितक्रमात्, पूर्वापरावस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्येन विपरिवर्त्तेत यद्यन्वयो स्यादिति । ग्रयमवोषः, कस्माद्, एकान्तानभ्युगमात् । तदेतत् त्रैलोक्यं ध्यक्तेरपैति, कस्मात्, नित्यत्वप्रतिषधात् । ग्रयेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात् । संसर्गाच्चास्य सौक्ष्म्याच्चानुपलब्धिरिति ।

लक्षणपरिणामो धर्मोऽध्वसु वर्त्तमानोऽतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽनागतवर्त्तमानाभ्यां लक्ष-•णाभ्यामवियुक्तः, तथानागतोऽनागतलक्षणयुक्तो वर्त्तमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः। तथा वर्त्तमानो वर्त्तमानलक्षणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामिवयुक्त इति । यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तो न होषासु विरक्तो भवतीति ।

ग्रत्र लक्षणपरिणामे सर्वस्य सर्वलक्षणयोगादध्वसङ्करः प्राप्नोतीत परैदोंषद्रचोद्यत इति, तस्य परिहारः—धर्माणां धर्मत्वमप्रसाध्यं, सति च धर्मत्वे लक्षणभेदोऽपि वाच्यः, न वर्तमान-समय एवास्य धर्मत्वम्, एवं हि न वित्तं रागधर्मकं स्यात् कोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति । किञ्च, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति सम्भवः क्रमेण तु स्वव्यञ्जकाञ्जनस्य भावो भवेदिति । उक्तं च "रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयः सह प्रवर्तन्ते" तस्मादसङ्करः । यथा रागस्यैव क्वचित् समुदाचार इति न तदानीमन्यन्त्राभावः, किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः, तथा लक्षणस्येति । न धर्मी त्रयध्वा धर्मास्तु ज्यध्वानः, ते लक्षिता ग्रलक्षिताश्च तान्तामवस्थान्प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिद्वयन्ते ग्रवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः, यथैका रेखा शतस्थाने शतं दशस्थाने दश एकं चेकस्थाने, यथा चैकत्वेऽपि स्त्री माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति ।

श्रवस्थापरिणामे कौटस्थ्यप्रसङ्गदोषः कैहिचदुक्तः कथम्, श्रध्वनो व्यापारेण व्यवहित-स्वाद् यदा धर्मः स्वव्यापारं न करोति तदाऽनागतः, यदा करोति तदा वर्त्तमानः, यदा कृत्वा निवृत्तस्तदाऽतीत इत्येवं धर्मधर्मिणोर्लक्षणानामवस्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति परैदोंषउच्यते । नासौ दोषः, कस्मात्, गुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां विमर्दवैचित्र्यात् । यथा संस्थानमादिमद्धर्ममात्रं शब्दादीनां विनाश्यविनाशिनाम्, एवं लिङ्गमादिमद्धर्ममात्रं सत्त्वादीनांगुणानां विनाश्योवनाशिनां, तस्मिन् विकारसंज्ञेति ।

तत्रेदमुदाहरणं मृद्धर्मी पिण्डाकाराद् धर्माद् धर्मान्तरमुपसम्पद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकार इति । घटाकारोऽनागतं लक्षणं हित्वा वर्त्तमान लक्षणं प्रतिपद्यते, इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति । धर्ममणोऽपि धर्मान्तरमवस्था, धर्मस्यापि लक्षणान्तरमवस्था इत्येक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपर्दाज्ञत इति । एवं पदार्थान्तरेष्विप योज्यमिति । एते धर्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्मस्वरूपमनतिकान्ताः । इत्येक एव परिणामः सर्वानमून् विशेषानभिष्लवते । ग्रथ कोऽयं परिणामः ?— ग्रवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः ।। १३ ।।

१३। इससे भूतों, तथा इन्द्रियों के धर्म, लक्षरण ग्रौर ग्रवस्था नामक परिरणाम व्याख्यात हुए।

भाष्यानुवाद—इससे अर्थात् पूर्वोक्त (१) धर्म, लक्षण और अवस्था नामक चित्त-परिगाम से; भूतेन्द्रियों में धर्मपरिगाम, लक्षगापरिगाम और अवस्थापरिगाम कहे गये हैं यह जानना चाहिये (२)। उनमें व्युत्थानधर्म का अभिभव तथा निरोधधर्म का प्रादुर्भाव (चित्तरूप) धर्मी के धर्मपरिगाम हैं।

लक्षण परिणाम,—निरोध तीन लक्षण श्रयांत् तीन श्रध्वा (काल) द्वारा युक्त हैं। यह (निरोध) श्रनागतलक्षण प्रथम श्रध्वा को छोड़कर धर्मत्व का श्रतिक्रमण न कर (ग्रयांत् निरोध-धर्म को रखते हुए ही), जो वर्त्तमान लक्षण-संपन्न होता है—जिससे उसकी स्वरूप में ग्रिभिव्यक्ति होती है—वही निरोध का दूसरा ग्रध्वा है। तब वह वर्त्तमान लक्षण-युक्त निरोध (सामान्यरूप से स्थित) श्रीत श्रीर श्रनागत लक्षणों से भी वियुक्त नहीं

होता है। उसी प्रकार व्युत्थान भी त्रिलक्षण या तीन ग्रध्वाग्रों से युक्त है। वह वर्तमान ग्रध्वा को छोड़कर, धर्मत्व का ग्रैतिकम न कर ग्रतीत लक्षणसम्पन्न होता है। यही इसकी (व्युत्थान की) तीसरी ग्रध्वा है। तब यह (सामान्यरूप से स्थित) ग्रनागत ग्रीर वर्त-मान लक्षण से वियुक्त नहीं होता है। इस प्रकार से जन्मते हुए व्युत्थान भी ग्रनागत लक्षण को छोड़कर, धर्मत्व का ग्रतिकम न कर वर्त्तमान लक्षणापन्न होता है, इस दशा में इसकी स्वरूपाभिव्यक्ति होने से व्यापार (कार्य) देखा जाता है। यही इसकी (व्युत्थान की) दूसरी ग्रध्वा है ग्रीर यह ग्रतीत तथा ग्रनागत लक्षण से भी वियुक्त नहीं होता है। निरोध भी ऐसा ही है, ग्रीर व्युत्थान भी।

ग्रवस्थापरिगाम—निरोधक्षणों में निरोधसंस्कार बलवान् होते हैं, व्युत्थान संस्कार-समूह दुर्बल होते हैं। यह धर्मों का अवस्थापरिगाम है। इनमें धर्मी का धर्मों-द्वारा परिगाम होता है; धर्म का लक्षरात्रय-द्वारा परिस्ताम होता है; लक्षणों का स्रवस्थासमूह-द्वारा परि-गाम होता है (३) इस प्रकार से धर्म, लक्षण तथा अवस्था इन तीनों परिगामों से शून्य होकर गुरा-वृत्त क्षरा काल भी श्रवस्थान नहीं कर सकता है। गुरावृत्त या गुराकार्यसमूह चल म्रर्थात् नित्यप्रति परिवर्त्तनशील हैं। गुणों का स्वभाव ही (४) गुणों की प्रवृत्ति का के ग्राश्रय-द्वारा तीन प्रकार के परिगाम जाने जाते हैं; किन्तु परमार्थतः (धर्मधर्मी के अभेद ग्राश्रय-द्वारा) एक ही परिएगाम है। (क्योंकि) धर्म धर्मी का स्वरूपमात्र होता है, ग्रीर धर्मी का यह परिएाम धर्म (एवं लक्षरण तथा ग्रवस्था) द्वारा प्रपंचित होता है (५) धर्मी में वर्त्तमान जो धर्म है, जो अतीत अनागत या वर्त्तमान रूप में अवस्थित रहता है उसके भाव का अन्यथात्व (अर्थात् संस्थानभेदादि अन्य धर्मोदय) होता है पर द्रव्य का ग्रन्यथात्व नहीं होता । जैसे कि सोने का बर्तन तोड़कर उसे ग्रन्यरूप करने से केवल भाव का अन्यथात्व (भिन्न आकार का धर्मोदय) होता है, पर सोने का अन्यथात्व नहीं होता है। कुछ लोगों का कहना है कि "पूर्वतत्त्व (घर्मी) के अनितिक्रम हेतु से अर्थात् स्वभाव को श्रितिकम न करने के कारए। धर्मी धर्म से ग्रितिरिक्त नहीं है (ग्रर्थात् धर्म ग्रीर धर्मी एकान्त अभिन्न हैं)"-यदि धर्मी धर्मान्वयी (सब धर्म में एक ही भाव से अवस्थित) हों, तो वह (धर्मी) पूर्व तथा पर अवस्था का भेदानुपाती होकर अर्थीत समस्त भेदों में एक रूप से रहक़ुर कूटस्थ (नित्य ग्रधिकार भाव में ग्रवस्थित ) रहेगा (६) (इस प्रकार से धर्मी का कौटस्थ्य प्रसंग होने के कारएा हमारा मत सदोष है - ऐसे वे दोषारोपएा करते हैं)। ( किन्तू ऐसा नहीं है ) हमारे मत श्रदोष हैं, क्योंकि द्रव्य की एकान्त नित्यता या कुटस्थता का हमारे मत में उपदेश नहीं किया गया है ( हमारे मत में ) इस त्रैलोक्य ( कार्य-कारगा-त्मक बुद्ध्यादि पदार्थ ) का व्यक्तावस्था (वर्तमान या अर्थिकयाकारी अवस्था ) से अपगम होता है ( ग्रर्थात् ग्रतीत या लयावस्था की प्राप्ति होती है ) क्योंकि उसकी ग्रविकार-नित्यता का प्रतिषेध ( हमारे मत में ) है, तथा अपगत या लीन होकर भी वह रहता है, क्योंकि उसका (त्रैलोक्य) एकांत विनाश प्रतिषिद्ध है। संसर्ग (ग्रपने कारएा में लय पाने) से उसकी सूक्ष्मता है एवं सूक्ष्मता के कारए। उसकी उपलब्धि नहीं होती है।

लक्षगुपरिगाम धर्म तीनों प्रध्वाश्रों (कालत्रय) में श्रवस्थान करता है। (कारग

यह है कि जो) अतीत या अतीत लक्षरायुक्त है, वह अनागत तथा वर्त्तमान लक्षरा से अिव-युक्त है। वैसे ही जो अनागत या अनागत लक्षरायुक्त है वह वर्त्तमान तथा अतीत लक्षरा से अवियुक्त है। जो वर्त्तमान है वह वर्त्तमान लक्षरायुक्त है पर अतीतानागत लक्षरा से अवियुक्त है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि कोई पुरुष किसी एक स्त्री में अनुरक्त होने से दूसरी स्त्रियों में विरक्त नहीं होता है।

'सबके सब लक्षरायोग के हेतु से श्रध्वसंकर की प्राप्ति होगी' लक्षरापरिसाम के बारे में यह दोष अपरवादियों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है (७) उसका परिहार यह है ---सारे धर्मों का धर्मत्व (धर्मी से व्यतिरिक्तता अर्थात् विकारशील गुरात्व तथा अभिभव-प्रादुर्भाव पहले साथे हुए होने के कारएा यहाँ पर) ग्रसाधनीय हैं, ग्रीर धर्मत्व सिद्ध होने पर लक्षराभेद भी वाच्य है। क्योंकि (वर्त्तमान समय में) श्रभिव्यक्त (रहना ही) इसका धर्मत्व नहीं होता है। ऐसा होने से (वर्त्तमान-ग्रभिव्यक्ति ही धर्मत्व होने से) चित्त कोध-काल में राग-धर्मक नहीं होगा; क्योंकि उस समय राग ग्रिभिव्यक्त नहीं रहता है। तथा त्रिविध लक्षणों का एक साथ एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है, परन्तु क्रमानुसार अपने व्यंजक के द्वारा .(निज ग्रभिव्यत्ति के कारएा-द्वारा) ग्रंजन (ग्रभिव्यक्त) का भाव होता है । इस विषय पर कहा भी है, 'बुद्धि के रूप (धर्मज्ञानादि ग्राठ) ग्रौर वृत्ति (शांतादि) का ग्रतिशय या उत्कर्ष होने पर वे भ्रापस में ( विपरीत भ्रन्य रूप या वृत्ति के साथ ) विरुद्धाचरण करते हैं; तथा सामान्य (रूप या वृत्ति ) म्रतिशय के साथ प्रवित्तित होता हैं ( २।१५ सूत्र भ्रेथित सम्पूर्णं व्यक्त भाव रहने पर उस समय अन्य विषय में रागाभाव नहीं होता है, किन्तु वेवल सामान्य रूप से उसमें राग रहा करता है। ग्रतएव वहाँ ( जहाँ राग ग्रभिव्यक्त है वहाँ से ग्रतिरिक्त स्थान में) राग का भाव है। लक्षरण भी ऐसे ही हैं। धर्मी तो त्र्यध्वा नहीं होता है पर धर्मसमूह ही त्र्यध्वा हैं। लक्षित (व्यवत; वर्त्तमान) म्रथवा अलक्षित (अव्यवत; अतीत और अनागत) ये सब धर्म भिन्न अवस्था को प्राप्त कर भिन्नता से निर्दिष्ट होते हैं, केवल ग्रवस्था भेद ही से ऐसा होता है, द्रव्यभेद से नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक रेखा सौ के स्थान में सौ, दस के स्थान में दस, एक के स्थान में एक, इस प्रकार से व्यवहृत होती है । विज्ञानभिक्षु कहते हैं जैसे कि बँगला में एक रेखा या संख्या दो विदुर्घों से पहिले रहने से सौ प्रकट करती है। श्रौर एक विंदु से पहिले रहने से दस ग्रौर, श्रकेली होने से एक; ग्रौर जैसे स्त्री एक ही होने पर भी वह संबंधानुसार माँ, बेटी तथा बहिन बोली जाती है, वैसे ही ये धर्म भी।

अवस्थापरिएाम में (८) कुछ व्यक्ति कौटस्थ्य-प्रसंग दोष का आरोप करते हैं— 'अध्वा' के व्यापार-द्वारा व्यवहित या अन्तिहित रहने के कारए जब धर्म अपना व्यापार नहीं करता है, तब वह अनागत है; जब व्यापार या किया करता है तब वर्तमान है; और जब व्यापार कर निवृत्त होता है तब अतीत है; इसी से (त्रिकाल ही में सत्ता रहने के कारए) धर्म तथा धर्मी का और लक्ष्मण तथा अवस्थाओं का कौटस्थ्य सिद्ध होता है इस अकार के दोष को परपक्ष वादी कहते हैं। यह दोष नहीं है, क्योंकि गुणी की नित्यता रहने से भी गुणों का विमर्दजनित (=परस्पर अभिभाव्य-अभिभावकत्व जनित), (कूट- स्थता से) वैलक्षण्य के कारण (कौटस्थ्य सिद्ध नहीं होता है)। यथा—अविनाशी (भूत की अपेक्षा से) शब्दादि तन्मात्र का विनाशी, आदिमत्, धर्ममात्र (पंचभूतरूप) संस्थान है; ऐसे ही अविनाशी सत्त्वादि गुणों का लिंग (महत्तत्त्व) आदिमत्, विनाशी धर्ममात्र है। उसी में (धर्म ही में) विकार संज्ञा है।

परिणाम के विषय में यह (लौकिक) उदाहरण् है: मृतिका धर्मी है, वह पिंडाकार धर्म से अन्य धर्म प्राप्त कर "घटाकार" धर्म में परिणात होती है (अर्थात् घट रूप बनना ही उसका धर्म परिणाम होता है)। घटाकर अनागत लक्षणा त्याग कर वर्त्तमान लक्षण को प्राप्त करता है; यह लक्षणपरिणाम है। घट प्रतिक्षण नवत्व तथा पुराणत्व अनुभव करता हुआ अवस्थापरिणाम प्राप्त करता है। धर्मी का भी धर्मान्तर अवस्थाभेद है, धर्म का भी लक्षणान्तर अवस्थाभेद है; अतः यह एक ही अवस्थांतरता रूप द्रव्य-परि-णाम तीन भागों में दिखाया गया है। इसी प्रकार (परिणाम-विचार) पदार्थान्तर में भी योज्य है। ये धर्म, लक्षण तथा अवस्था परिणाम (त्रिविध होने से भी) धर्मी के स्वरूप का अतिक्रम नहीं करते हैं (अर्थात् परिणात होने पर भी धर्मी के स्वरूप से भिन्न कोई द्रव्य नहीं होते, पर नित्यप्रति धर्मी के स्वरूप में अनुगत रहते हैं) इस कारण (परमार्थतः) धर्म-रूप एक ही परिणाम है; और वह अन्य विषयों को (धर्म, लक्षण तथा अवस्था को) व्याप्त करता है अर्थान उत्त तीनों प्रकार का परिणाम एक ही धर्म परिणाम में सिन्नहित होते हैं। यह परिणाम क्या है? —अवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म की निवृत्ति होकर अन्य धर्म की उत्पत्ति ही परिणाम है (६)।

टीका—१३। (१) पहले जो योगिचित्त के निरोधादि तीन परिणाम बताये गये हैं वे ही धर्म, लक्षण तथा श्रवस्था परिणाम नहीं हैं। निरोधादि जिस प्रकार परिणाम हैं, भूतेन्द्रियों में भी उसी प्रकार के परिणाम हैं। यही 'एतेन' शब्द-द्वारा कहा गया है। निरोधादि प्रत्येक परिणाम में धर्म, लक्षण और श्रवस्था-परिणाम हैं, यही भाष्यकार ने विवृत किया है।

१३। (२) परिणाम या ग्रन्यथाभाव तीन प्रकार होता है—धर्म, लक्षण तथा ग्रव-स्था-सम्बन्धी। ग्र्यात् इन तीन प्रकारों से हम किसी द्रव्य का भिन्नत्व समभते ग्रीर कहते हैं। एक धर्म का क्षय ग्रीर ग्रन्य धर्म का उदय होने से जो भेद देखा जाता है, वही धर्म परिणाम कहाता है। जैसे व्युत्थान का लय तथा निरोध का उदय होने पर हम कहते हैं कि चित्त का धर्मपरिणाम हुग्रा।

•तीन काल का नाम लक्ष्मण है। काल भेद से जो भिन्नता हम समभिते है वह लक्ष्मण-परिगाम है। जैसे कहते हैं कि व्युत्थान था, अब नहीं है अथवा निरोध था, अब है अथवा निरोध रहेगा। अतीत, अनागत और वर्त्तमान इन तीन लक्ष्मणों से लक्षित कर द्रव्य का जी भेद समभा जाता है वहीं लक्ष्मणपरिगाम है।

फिर लक्षणपरिणाम में भी भेद करते हैं; वहाँ धमंभेद या लक्षणभेद की विवक्षा नहीं रहती है, जैसे, एक ही हीरा नया और कुछ काल के बाद पुराना बोला जाता है। यहाँ पर एक ही वर्त्तमान लक्षण पुरातन और नूतन भाव से भेद प्राप्त करता है। हीरा के धमंभेद की भी यहाँ विवक्षा नहीं है। [३। १५ (१) देखिए। ] अन्य उदाहरण भी है—निरोधकाल में निरोधसंस्कार बलवान् । श्रीर व्युत्थान संस्कार दुर्बल रहता है। बर्त्तमान-लक्षराक निरोध तथा व्युत्थान-धर्म को यहाँ 'दुर्बल एवं बलवान्' इस पदार्थ-द्वारा भिन्न प्रदिश्तित किया गया है। बलवान् एवं दुर्बल पद के द्वारा यहाँ धर्मभेद की विवक्षा नहीं है यह समभना चाहिये। इनमें धर्मपरिगाम ही वास्तव है, श्रन्य दोनों परिगाम वैकल्पिक हैं। व्यवहार में उनकी श्रावश्यकता रहने के कारण यहाँ गृहीत हुए हैं। कारण, सूत्रकार इससे श्रतीतानागत ज्ञान की भूमिका बना रहे हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यह (संयम-द्वारा साक्षात् की जाने वाली वस्तु) नयी है या पुरानी, इत्यादि।

१३। (३) धर्मी का परिगाम धर्म के अन्यथात्व द्वारा अनुभूत होता है। धर्मी का परिगाम लक्ष्मग् के अन्यथात्व-द्वारा किल्पत होता है। अतएव भाष्यकार ने लक्षग्परिगाम के व्याख्यान में कहा है कि 'धर्म के अनितिकम पूर्वक' अर्थात् वे लक्षग्परिगाम एक ही धर्म की कालावस्थित के अन्यत्व हैं इसलिए उनमें धर्म का अन्यथात्व नहीं होता है। जैसे एकही नीलत्व धर्म था, है और रहेगा; इन तीनों भेदों से एक ही नीलत्व केवल भिन्न रूप में किल्पत होता है।

लक्षरा का परिस्माम ग्रवस्थाभेद-द्वारा किल्पत होता है। उसमें लक्षरा का ग्रन्य-थात्व नहीं होता है; श्रतीत, ग्रनागत तथा वर्त्तमान इनका एक ही लक्षरा ग्रवस्थाभेद से भिन्न भिन्न रूपों में किल्पत होता है। जैसे निरोधक्षरा में निरोध संस्कार भी है तथा ब्युत्थान संस्कार भी; परन्तु व्युत्थान की तुलना में निरोध बलवान् है ग्रतः भिन्न माना जाता है।

वर्त्तमान लक्षराक भूविपदार्थ अतीत और अनागत से वियुक्त नहीं है। काररा, वही अनागत था और वही अतीत होगा इस प्रकार का व्यवहार होता है। वास्तव में अतीत और अनागत भाव है केवल सामान्य रूप में रहना। उसमें पदार्थ का स्वरूप अनिभव्यक्त रहता है। वर्त्तमान लक्षराक पदार्थ की ही स्वरूपिभव्यक्ति होती है अर्थात् अर्थ या विषय रूप से किया-कारिगी अवस्था की अभिव्यक्ति होती है। स्वरूप = विषयीभूत तथा किया-कारी रूप।

१३। (४) गुण का स्वभाव ही परिणामशीलता है। रज ही कियाशील भाव है। कियाशील ही परिणामशील है। स्वभावतः सब दृश्य पदार्थों में जो कियाशीलता देखी जाती है, सर्वसाधारण में उस कियाशीलता का नाम रज है। कियाशीलता का हेतु नहीं हैं; वहीं दृश्य का अन्यतम मूलस्वभाव है। (जगत का कारण रूप) त्रिगुण-निर्देश का अर्थ है उस अकार के स्वभाव का निर्देश। शंका होती है कि यदि स्वभाव ही से गुण प्रवर्त्तनशील है तो चित्तकी निवृत्ति असंभव है। ऐसा नहीं होता। गुण का स्वभाव से परिणाम होता है यह सत्य है, किन्तु बुद्धि आदि संघात या गुण-वृत्ति की संहत्यकारिता गुणस्वभावमात्र से नहीं होती। वह पुरुष के उपदर्शन की अपेक्षा करती है। उपदर्शन का हेतु संयोग, संयोग का हेतु अविद्या है। अविद्या निवृत्त होने पर उपदर्शन निवृत्त होता है। बुद्ध्यादिरूप संघात भी उसी में लीन होता है। उस समय दृश्य और पुरुष-द्वारा दृष्ट नहीं होते हैं।

१३। (५) मूलतः धर्मसमिष्टि ही धर्मी का स्वरूप है। ग्रागामी सूत्र में सूत्रकार ने धर्मी का लक्षरा दिया है। भूत, मृविष्य तथा वर्त्तमान धर्म के ग्रनुपाती पदार्थ को उन्होंने

धर्मी कहा है। व्यवहारिक दृष्टि में धर्म और धर्मी को भिन्नवत् व्यवहार किया जाता है। परन्तु मौलिक दृष्टि में (गुण्एत्व अवस्था में) जहाँ अतीत, अनागत नहीं हैं वहाँ धर्म और धर्मी एकही रूप से निर्णीत होते हैं। अर्थात् उस समय त्रिगुण्पभाव में धर्म और धर्मी एकही होते हैं। मूलतः विक्रियामात्र है। व्यवहारतः उस विक्रिया के कुछ अंशों को (जो हमारे गोचर होते हैं, केवल उन्हीं को) हम वर्त्तमान धर्म कहते हैं, अन्य अंश को अतीत-अनागत कहते हैं। उन अतीत-अनागत तथा वर्त्तमान धर्म समुदाय के साधारण् आश्रमरूप में अभिकित्पत पदार्थ को हम धर्मी कहते हैं। व्यवहार दृष्टि छोड़कर यदि समस्त दृश्यों को प्रकाशशिल, कियाशील तथा स्थितिशीलरूप से देखा जाय, तो अतीत-अनागत कुछ नहीं रहते हैं। परन्तु वह अव्यक्त अवस्था है अव्यक्त ही मूल धर्मी या धर्म है। [३।१५ (२) देखिए।] व्यक्ति में प्रकाशशीलता आदि गुणों का तारतम्य रहता है। ये असंख्य तारतम्य ही असंख्य धर्म हैं अतएव भाष्यकार ने कहा है कि धर्म धर्मी का स्वरूपमात्र है। और धर्मी की विक्रिया ही प्रपंचित या विस्तृत होती है । वास्तव में धर्मी की विक्रिया ही अतीत-अनागत-वर्त्तमान धर्म-प्रपंच से प्रतीत होती है। वास्तव में धर्मी की विक्रिया ही है, वही धर्म, लक्षग्ण एवं अवस्था परिग्णामरूप से व्यवहृत होती है।

१३। (६) धर्म स्रौर धर्मी मूलतः एक हैं पर व्यवहारतः भिन्न हैं, क्योंकि व्यवहार-दृष्टि तथा तत्त्वदृष्टि भिन्न हैं। उस भिन्नता को ग्राश्रय करके ही धर्म ग्रौर धर्मी ये भिन्न पदार्थ स्थापित हुए हैं। व्यवहारतः धर्म ग्रौर धर्मी ग्रभिन्न कहने से समस्त धर्म मूलशून्य होते हैं या मूलतः स्रभाव हैं। सत् पदार्थ जो मूलतः स्रसत ह यह सर्वथा स्रन्याय्य है। यदि कहा जाय कि घटरूप धर्म समष्टि ही है उसके श्रतिरिक्त धर्मी नहीं है, तो घट चूर्ण होने पर कहना चाहिये कि घटत्वधर्म समूह का श्रभाव हो गया श्रीर चूर्णत्वधर्म उस अभाव से उदित हुआ। यह स्रसत्कारए।वाद है। बौद्ध लोग इसी वाद को लेकर सांख्य से स्रपनों को पृथक् मानते हैं। सत्कार्यवाद में घटत्व मृत्तिकारूप धर्मी का धर्म है; चूर्णत्व भी मृत्तिका का धर्म है। घट के नाश का अर्थ है घटत्व धर्म का अभिभव और चूर्णत्व का प्रादुर्भाव। एक ही मृत्तिका के ये विभिन्न धर्म हैं, क्योंकि घट में भी मृत्तिका रहती है तथा चूर्ण में भी । ग्रतः व्यवहारतः मृत्तिका को धर्मी श्रौर घटत्व ग्रादि को धर्म न।म देकर भेद करने के सिवाय श्रौर उपाय नहीं है। तत्त्वदृष्टि कम से सामान्यधर्म से यथाकम चरमसामान्य धर्म में पहुँचने पर केवल सत्त्व, रज तथ्य तम ये तीन गुरा रहते हैं। वहाँ धर्मधर्मी में प्रभेद करने का उपाय नहीं है। वे भ्रभाव नहीं हैं एवं स्वरूपत: — व्यक्त भी नहीं हैं भ्रतः सत् तथा भ्रव्यक्त हैं। परमार्थ दृष्टि से इस प्रकार धर्म तथा धर्मी एक ही होते हैं। ग्रतः तीनों गुए phenomena भी नहीं हैं भौर noumena भी नहीं है और इन पदों के द्वारा समभा जानेवाला पदार्थ भी नहीं होता है।

व्यवहार-दृष्टि में अतीत और अनागत धर्म भ्रवश्य ही रहेंगे अतः समस्त व्यव-हारिक भाव को एकाएक वर्त्तमान या गोचर कहने से वाक्य-विरोध होता है। धर्म व्यव-हारिक भाव है अतः उसे अतीत, अनागत तथा वर्त्तमान इस प्रकार से त्रिविध कहना ही चाहिये। वर्त्तमान धर्म ज्ञानगोचर होता है, भ्रतीत तथा श्रनागत गोचर न होने पर भी रहते हैं। वे जिस भाव में रहते हैं वही धर्मी कहा जाता है। श्रतीत और भ्रनागत सब मौलिक धर्म भी 'है' या 'वर्त्तमान हैं।" ऐसा कहने से वे 'सूक्ष्म रूप से' या 'मौलिक रूप से' था 'स्रव्यक्त त्रिगुरा रूप से हैं,' इस प्रकार कहना चाहिए। सांख्य ठीक यही कहते हैं। व्यव-हारतः धर्मसमूह स्रतीत, स्रनागत स्रौर वर्त्तमान ऐसे भेदों से भिन्न हैं एवं धर्मी में समाहत हैं; स्रौर तत्त्वतः वे स्रर्थात् गुरा तथा गुणी स्रभिन्न स्रौर स्रव्यक्तस्वरूप हैं, यही सांख्यमत है।

पूर्वोक्त मतानुसार बौद्ध लोग ग्रापित करते हैं कि धर्म ग्रीर धर्मी यदि भिन्न हैं तो समस्त धर्म ही परिगामी होंगे (क्योंकि उसी प्रकार वे देखे जाते हैं) ग्रीर धर्मी कूटस्थ होगा, ग्रर्थात् परिगाम धर्म में ही वर्त्तमान रहेगा, ग्रतः धर्मी ग्रपरिगामी होगा। सांस्थ एकांत पक्ष में (सम्पूर्ण रूप से) धर्म ग्रीर धर्मी का भेद स्वीकार नहीं करते हैं ग्रतः यह ग्रापित निःसार है। व्यवहार में सचमुच एक धर्म ही ग्रन्य का धर्मी होता है (ग्रागामी १५वें सूत्र का भाष्य देखिए), जैसे सुवर्णंत्व धर्म बखयत्व-हारत्व ग्रादि धर्मों का धर्मी है, क्योंकि वह वलयत्व ग्रादि ग्रनेक धर्मों में एक सुवर्णंत्वरूप से ग्रनुगत है। इसी प्रकार से भूतों का धर्मी तन्मात्र, तन्मात्र का ग्रहंकार, ग्रहंकार का बुद्धि तथा बुद्धि का धर्मी प्रधान सिद्ध होता है। तन्मात्रत्व धर्म, भूतत्व धर्म का धर्मी है इत्यादि कम से एक धर्म में ही ग्रन्य धर्म का ग्रापेक्षिक धर्मित्व सिद्ध होता है।

धर्मसमूह भिन्न हैं यह बौद्ध लोग भी मानते हैं। ग्रतः भूतों का धर्मिस्वरूप तन्मात्र-धर्म भूतधर्म से विभिन्न होगा। इस प्रकार व्यवहारतः धर्म तथा धर्मी में भेद है। एक परि-रणामी धर्मस्कन्ध ही जब श्रन्य धर्म का धर्मी है, तब धर्मी भी परिरणामी होगा; उसके कौटस्थ्य की संभावना नहीं है।

स्रतएव बौद्धों की श्रापत्ति संगत नहीं है। पहले ही कहा गया है कि व्यवहारतः धर्मे-धर्मी में भेद रहता है, पर मूलतः श्रभेद है। ग्रतः सांख्य एकांत भेदवादी ग्रथवा एकान्त श्रभेद-वादी नहीं हैं। बौद्ध लोग व्यवहार में भी धर्म धर्मी का श्रभेद कर अन्याय्य शून्यवाद स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। उपादान कारण बौद्धमत में स्पष्टतः स्वीकृत नहीं होता, उसके समस्त कारण ही प्रत्यय या निमित्त होते हैं। वे एक साथ सारे संसार की रूपधर्म, वेदनाधर्म, संज्ञाधर्म, संस्कारधर्म तथा विज्ञानधर्म इन धर्मस्कन्धों में (समूहों में) विभक्त करते हैं। सभी जब धर्म हैं, तब धर्मी ग्रौर क्या होगा? ग्रतएव धर्म का मूल शून्य या ग्रभाव हैं। रूप का मूल शून्य है, वेदना ग्रादि प्रत्येक का मूल ही शून्य होता है। बौद्ध दर्शन में 'शून्यतावार' नाम से व्याख्यात होता है। उनमें (धर्मी में) कोई किसी का प्रत्यय है ग्रौर कोई प्रतीत्य है।

वस्तुतः यह दृष्टि ठीक नहीं हैं। केवल हेतु से कुछ नहीं होता है, उपादान भी चाहिये। जो धर्म बहुत कार्यों में साधारण है वही उपादान है। यह जान पड़ता है कि रूप धर्मसमूह का उपादान भूतादि नामक श्रस्मिता है। वेदनादि का भी उपादान तैजस श्रस्मिता है; श्रस्मिता का उपादान बुद्धि सत्त्व श्रीर बुद्धि का उपादान प्रधान है। प्रधान समूल भाव पदार्थ है। भाव-उपादान ही से भाव बनता है। श्रतएव मूल भाव प्रधान से ही समस्त भाव बन सकते हैं।

बौद्धों की इस धर्मदृष्टि से धर्म का निरोध या निर्वाण युक्तितः सिद्ध नहीं होता हैं। पहले ही शंका होती है कि यदि धर्मसन्तान स्वभावतः चल रहे हैं, तो उनका निरोध कैसे होगा ? उत्तर में बौद्ध लोग कहते हैं कि धर्मसन्तान में प्रत्यय तथा प्रतीत्य देखे जाते हैं, बिना, हेतु के कुछ नहीं बनता है। हेतु का निरोध करने पर प्रतीत्य भी (हेतु से उत्पन्न पदार्थ भी) निरुद्ध होता है। प्रतीत्यसमुत्पाद में चकाकार से यही हेतु-प्रतीत्य-श्रृङ्खला दिखाई जाती है, जैसे श्रविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, नामरूप से षडायतन (नामरूप—नाम का श्रथं है बाब्द द्वारा मानस ज्ञान, रूप का श्रथं है बाह्य ज्ञान, षडाय तन ⊏पाँचों इन्द्रिय श्रीर मन), उससे स्पर्श (बाहर की इन्द्रियों का ज्ञान), उससे वेदना, उससे तृष्णा, तृष्णा से उपादान उससे भव, भव से जाति, जाति से दुःखादि। श्रविद्या निरुद्ध होने पर श्रनुलोम कम से संस्कार-निरोध होने से विज्ञान निरुद्ध होता है, इत्यादि। बौद्ध कहते हैं जब हम देखतें हैं कि ऐसे सभी निरुद्ध हो जाते हैं तब मूल शून्य है। इसमें तिक भी युक्ति नहीं है। श्रगर श्रविद्या अपने श्राप निष्प्रत्यय ही निरुद्ध होती, तो वह सत्य होता। किन्तु श्रविद्यानिरोध का भी प्रत्यय श्रावश्यक है। विद्या ही वह प्रत्यय है। श्रतएव श्रविद्या सन्तान निरुद्ध होने पर विद्यासंतान रहेगा, यही युक्तियुक्त मत है। एक प्रकार के बौद्ध (शुद्ध-संतानवादी) हैं वे भावस्वरूप निर्वाण स्वीकार करते हैं। शून्यवादी का पक्ष सर्वथा श्रयुक्त है।

पानी से भाप बनती है, भाप से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से फिर पानी इत्यादि कार्य-कारण की परम्परा देखकर यदि यह कहा जाय कि बिना पानी के भाप नहीं रहेगी, भाप न रहने से बादल नहीं रहेगा, बादल के बिना वर्षा न रहेगी, बिना वर्षा के पानी नहीं होगा। ग्रतः पानी की जड़ शून्य है। यह जिस प्रकार ग्रयुक्त है, उसी प्रकार ऊपर कहा हुग्रा शून्यवाद भी । इसके ग्रतिरिक्त बौद्ध लोग निर्वाण को भी धर्म कहते हैं। ग्रतः 'शून्य' धर्म विशेष होता है, ग्रभाव नहीं। फलतः परिदृश्यमान धर्मस्कन्ध का मूल भी ''ग्रभाव" नहीं है। ग्रथवा धर्मों को ग्रमूल कहने पर 'उनका ग्रभाव होगा' इस प्रकार का मत स्वीकार्य नहीं है।

उस अमूल 'धमं' को या मूल 'धमीं' को सांख्य शास्त्री त्रिगुरा कहते हैं। वह विकार-शील हैं परन्तु नित्य है। व्यक्तावस्था में उसकी उपलब्धि होती है। वह सदा से ही सत् है, उसे अभाव कहना नितांत युक्ति-हीन चिन्तन है। भाष्यकार ने युक्ति और उदाहरगा के साथ यह दिखाया है। त्रैलोक्य या व्यक्त विश्व विकयमारा होकर (यथायथरूप से विलोम-कम द्वारा) अव्यक्तता प्रास्त करता है। अव्यक्तता या काररा में लीन भाव भी एक प्रकार से विकार की अवस्था है। व्यक्तता भी एक प्रकार से विकार की अवस्था है। व्यक्तत्।रूप तथा अव्यक्तता रूप विकार का मौलिक विभाग इस प्रकार है। यथा—



फलतः अध्यक्त भाव में भी विश्व रहता है। अतएव सांख्य में अत्यंतनाश स्वीकृत नहीं होता। अव्यक्तता में सूक्ष्मता के कारण किसी की भी उपलब्धि नहीं होती। सूक्ष्मता का अर्थ है संसर्ण या कारण के साथ अविविक्त (अतः दर्शन के अयोग्य) होकर रहना। ठीक वैसे ही जैसे कि घट का अवयव पिंड में संपिंडित रहने के कारण लक्षित नहीं होता है, परन्तु विशेष हेतु से वह अवयव यथास्थान स्थापित होने पर ही घट व्यक्त होता है। अथवा जैसे मांस का एक टुकड़ा मिट्टी आदि में परिणत होने से अलक्ष्य हो जाता है। बृद्ध्यादि भी वैसे ही त्रिगुण म लीन होते हैं। मिट्टी में परिणत होने से मांस का जिस अकार प्रातिस्विक परिणाम नहीं रहता है, परन्तु मिट्टी का परिणाम रहता है, बृद्ध्यादि का स्य होने पर वैसे ही बृद्धि परिणाम आदि नहीं रहते किन्तु गुणपरिणाम या शिक्तभूत परिणाममात्र रहता है। [४।३३ (३) देखिये।]

बौद्धों के धर्म-वाद के प्रतिरिक्त प्रार्षदर्शन में कार्य-कारग्रुप-भाव का तत्त्व समभाने के लिये तीन प्रधान वाद हैं;—(१) प्रारंभवाद, (२) विवर्त्तवाद तथा (३) सत्कार्यवाद या परिएामवाद । तार्किकगएा प्रारंभवादी, मायावादिगएा विवर्त्तवादी ग्रौर
सांख्यादि ग्रन्य सब दार्शनिक गएा परिएामवादी होते हैं। मिट्टी के एक गोला से एक ईंट
बन गयी, तो ग्रारंभवादी इसमें कहते हैं कि ईट पहिले ग्रसत थी ग्रब सत् हुई, बाद में भी
(नाश होने पर भी) ग्रसत् होगी। केवल शब्दमय वागाडम्बर द्वारा ये इस वाद के स्थापन करने की चेष्टा करते हैं। परिएाम वादिगएा कहते हैं:—मृत्तिका ही परिर्णत होकर या
भिन्न ग्राकार धारएा कर ईंट बन गयी, पिंडाकार मृत्तिका भी सत् है तथा ईंट भी। ग्रारंभवादि गएा कहते हैं—पहले जब ईंट नहीं देख रहे थे, बाद में नहीं देखेंगे, तब ये पूर्व ग्रौर
पर ग्रवस्था ग्रसत् हैं। परिएामवादिगएा उत्तर देते हैं:—जब पहले भी मिट्टी देख रहे
थे, ग्रब भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे तब भेद तो केवल ग्राकार का है, परन्तु मिट्टी
का वजन्, उसकी ग्राकारधारएा योग्यता ग्रादि समान-भाव में सत् है। इस सत्य को ग्रस्वीकृत करने का उपाय नहीं है। ग्रारंभवादी कह सकते हैं कि हमारा कहना भी सत्य है।
दोनों ही कथन यदि सत्य हैं तो भेद कहाँ है? भेद केवल 'सत्' शब्द का ग्रर्थमात्र है।

तार्किकगण न देखने को ही या काल्पनिक गुणाभाव को ही 'ग्रसत्' कह रहे हैं यथा—'दर्शनादर्शनाधीने सदसत्वे हि वस्तुनः। दृश्यस्यादर्शनात्तेन चक्रे कुम्भस्य नास्तिता।' ग्रर्थात् वस्तु की सत्ता तथा ग्रसत्ता ये देखना तथा नदेखना इन दोनों के ग्रधीन हैं। दृश्य कुम्भ न देखने के कारण कुलाल चक्र में कुम्भ की नास्तिता का ज्ञान होता है (न्यायमंजरी में जयन्तभट्ट। ग्रा० ८)। परन्तु यह ग्रसत् शब्द का ग्रर्थ नहीं हैं। एक व्यक्ति एक स्थान पर दृश्य था, दूसरे स्थान पर जाने से क्या उसे ग्रसत् या "नहीं हैं। एक व्यक्ति एक वैसे ही मिट्टी के ग्रवयवों की स्थानांतरता ही ईंट कही जाती है, किसी का ग्रभाव ईट नहीं हैं। इस विषय पर सम्यक् सत्य कहने से कहना होगा कि मिट्टी का पूर्व रूप सूक्ष्मता के कारण ग्रगोचर हो गया है, ग्रसत् नहीं हुगा है। परिणामवादिगण ऐसा ही कहते हैं।

विवर्त्तवादिगरा (तथा माध्यमिक बौद्धगरा) ग्रनिर्वाच्यवादी हैं। वे कहते हैं मिट्टी ही सत्य हैं श्रौर ईंट-घट ग्रादि मृद्धिकार ग्रसत्य हैं। यहाँ पर ग्रसत्य शब्द के ग्रर्थ के ऊपर यह वाद निर्भर कर रहा है। ये ग्रसत्य या मिथ्या का इस प्रकार निर्वचन करते हैं—जिसे

"है" या "नहीं है" नहीं कह सकते, उसे मिथ्या कहते हैं (भामती)। जैसे कि रज्जू में सर्प-भाँति होने पर उस समय सर्पज्ञान हो रहा है अतएव उसे सम्पूर्ण असत् नहीं कह सकते हैं फिर भ्रान्ति हट जाती है इसलिए सत् भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही 'सदसद्भ्यामिन-वाच्य' पदार्थ ही को हम मिथ्या कहते हैं।

इसी प्रकार वे मिथ्या का लक्षण कहते हैं कि जो विकार है वह मिथ्या है ग्रीर जिसका विकार है वह सत्य है। सत्य का ग्रथं मिथ्या का विपरीत या जिसे एकांतपक्ष में 'हैं' कह सकते हैं, यही होगा। यदि पूछा जाय—'विकार जो बनता हैं' क्या यह सत्य है या मिथ्या'? ग्रवश्य ही यही कहना होगा कि वह सत्य है, नहीं तो मिथ्या का लक्षण ही मिथ्या हो जायगा। ग्रतः कहना चाहिए कि मिट्टी ईंट बनने पर विकार नामक एक सत्य घटना घटती है।

इस समय ये लोग कह सकते हैं 'मिट्टी ही सत्य है ईट मिथ्या है' यह बात भी कुछ सत्य है। अन्यवादी कहेंगे कि मिट्टी के गोले का विकार होकर जो ईटपरिएगाम हुआ है वह भी बराबर सत्य है। अतएव सम्यक् सत्य कहनें में कहना होगा कि ईट माने विकृत मिट्टी। विकार का अर्थ विकृत द्रव्य भी है और विकार ए घटना भी है। विकृत द्रव्य को मिट्टी कह सकते हो पर विकार ए घटना नहीं होती, यह नहीं कह सकते हो और उसी प्रकार यथार्थ बटना का फल भी यथार्थ नहीं है यह भी नहीं कह सकते हो। परिएगामवादी यही कहते हैं। सत् का अर्थ 'है' असत् का अर्थ 'नहीं है'। 'यह है या नहीं है' इस प्रकार का प्रक्त होने पर यदि वह अनिर्वाच्य कहा जाय तो उसका अर्थ होगा 'है या नहीं है, यह ज्ञात नहीं'। इसीलिए विवृत्तवादी को अज्ञेयवादी कहते हैं। उनके द्वारा सिद्धांत भी इस कारएग दर्शन नहीं होता है, पर अद्वर्शन है। ये शब्द का अर्थ सत्य, वर्त्तमान तथा निविकार, तीन प्रकार से करते हैं और निविशेष में उसका व्यवहार करने के कारएग व्यायदोष में फँसते हैं।

श्रारंभवादी श्रौर विवर्त्तवादियों को द्वचर्थक शब्द-व्यवहार, वैकल्पिक शब्द को वास्त-ववत् व्यवहार, संकीर्ण लक्षरण इत्यादि न्यायदोष करने पड़ते हैं; श्रिष्ठकांश दार्शनिक इस मत को नहीं मानते, वे परिग्णामवाद स्वीकार है। श्राधुनिक विज्ञानजगत में भी परिग्णाम-वाद ही सम्यक् गृहीत होता है।

सम् श्रीर असत् शब्द का प्रकृत अर्थ 'है' श्रीर 'नहीं है', सांख्य यही अर्थ लेते हैं। बौद्ध लोग कहते हैं 'यत्सत्तदिनत्यम् यथा घटादिः, (धर्म कीर्ति), रत्नकीर्ति कहते हैं 'यत्सत्तद्रक्षिणकम् यथा घटादिः'—इसमें सत् का ऊह्य (implied) अर्थ 'श्रनित्य' या विकार-शील है श्रीर असत् का अर्थ उसके विपरीत है।

मायावादिगरा सत् का अर्थ 'निर्विकार' और 'सत्य' कहते हैं, असत् उसके विष-रीत है । तार्किकों का सत् केवल गोचर मात्र है, असत् का अर्थ अगोचर है 'सत्' शब्द कें इन सब अर्थ-भेदों को लेकर ही भिन्न भिन्न वादों की सृष्टि हुई है। सांख्यमत में 'नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः' (गीता) का भाव प्रगट है।

बौद्ध गए। सत् शब्द का अर्थ अनित्य, विकारी या क्षिएक करते हैं एवं उसमें नित्य किर्नित्य किर्नित्य किर्नित्य किर्नित्य किर्मित्य किर्मित्

श्रानित्य हो तो श्रसत् नित्य होगा, ऐसी विरुद्ध प्रतिज्ञा को सत्य मानना न्यायसंगत नहीं होता है। सांख्य शास्त्री कहते हैं कि सत् पदार्थ दो प्रकार का है-नित्य तथा ग्रनित्य, क्यों कि सत् शब्द का प्रकृत ग्रर्थ 'हैं' है। नित्य ग्रीर ग्रनित्य ये दो प्रकार के ही पदार्थ हैं इसलिये वे सत् हैं। मायावादिगरा निर्विकार सत्ता ही को सत् कहते हैं, विकारी को "सत्या ग्रसत्यह नहीं जानते हैं" या ग्रनिर्वाच्य कहते हैं। इस प्रकार का ग्रर्थभेद ही इन सब दृष्टि-भेदों का मूल है तथा इसी के द्वारा सांख्यीय सहज प्रज्ञामूलक न्याय दृष्टि से बौद्धादि अपने को पृथक रखते हैं। परन्तु यह सब केवल शब्दमय वागाडम्बर है। उदाहरए। के लिए-परिगामवादी कहते हैं-''हेमात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदा'' प्रर्थात् कुंडल वलयादि द्रव्य स्वर्णरूप कारएा से ग्राभिन्न हैं ग्रीर कार्यरूप से भिन्न हैं। इसमें (माध्य-मिक बौद्ध श्रौर) विवर्त्तवादी श्रापत्ति करते हैं कि भेद श्रौर श्रभेद विरुद्ध पदार्थ हैं, वे एक ही कुंडल ग्रादि में कैसे सहावस्थान करेंगे इत्यादि। भेद ग्रीर ग्रभेद 'पदार्थ' हो सकते हैं पर 'द्रव्य' नहीं, वस्तुतः कुंडलादि का सुदर्ण में एकत्व है पर आकार में भिन्नत्व है। गोल श्रीर चौकोर ये दो श्राकार जो एक ही भाव में एक क्षरण में व्यक्त रहेंगे यह परिस्णाम-वादी नहीं कहते हैं। श्राकार केवल श्रवयव का श्रवस्थान भेद मात्र है। वह किसी नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं है। फलतः यहाँ पर परिगाम वादियों के 'ग्राकार भेद-शब्द को दबा कर, केवल भेद श्रीर श्रभेद शब्द स्थापनपूर्वक भेद श्रीर श्रभेद का सहावस्थान नहीं है इस प्रकार केवल न्यायाभास की ही सृष्टि की जाती है।

१३। (७) लक्षरा परिगाम के सम्बन्ध में यह आपत्ति होती है कि यदि वर्त्तमान लक्षरा अतीतानागत से वियुक्त नहीं हैं, तो तीनों लक्षरा एक से हैं। अतः वर्त्तमान, अतीत और अनागत परस्पर संकीणं होंगे अर्थात् अध्वसंकर-दोष होगा। यह आपत्ति निःसार है। सचमुच अतीत और अनागत काल अवर्त्तमान पदार्थ हैं अतः काल्पनिक हैं। उस काल्पनिक काल के साथ कल्पनापूर्वक संबंधस्थापन करना ही अतीत और अनागत अध्वा है। वर्त्तमानता द्वारा ही यह संबंध जाना जाता है। जैसे यह घट था वैसे ही रहेगा। वर्त्तमान या अनुभवापत्त घट से कालिक संबन्ध स्थापन कर इहम पदार्थ का किसी प्रकार भेद समभते हैं। अतएव कहा जाता है कि अध्वासमूह परस्पर अविध्वत हैं। नहीं तो एक ही व्यक्ति में (साक्षात् अनुभूयमान द्रव्य में) तीन अध्वाएँ हैं ऐसा कहना भ्रांति है। जो अवर्त्तमान है वही अतीत और अनागत काल हैं, उन्हें भी वर्त्तमान समभकर यह आपत्ति हुई है। प्रकृतपक्ष में, इस काल्पनिक काल के साथ "सम्बन्ध-स्थापना" ही (मनोवृत्तिमात्र) रहता है। अतीतानागत की सत्ता अनुभय है, उसके साथ वर्त्तमान प्रत्यक्ष सत्ता का सांकर्य नहीं हो सकता है। 'अतीत तथा अनागत द्रव्य हैं।' ऐसा कहने से यही ज्ञात होता है कि जिसे हम काल्पनिक अतीत और अनागत काल के साथ संबद्ध कर 'नहीं हैं' इस प्रकार मानते हैं, वह भी वस्तुतः सूक्ष्म रूप से वर्त्तमान द्रव्य है।

जो गोचरीभूत ग्रवस्था है वही व्यक्तता है, उसे ही हम वर्त्तमानलक्षरण से लिक्षत

<sup>\* &#</sup>x27;मेरें ( मृत ) पिता जी थे' यहाँ पर श्रवर्त्तमान पदार्थ के साथ अतीत अध्वा का संयोग हुआ, यह शंका हो सकती है। किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी अनुभूयमान (वर्त्तमान) स्मृति के साथ अतीत अध्वा का योग होता है।

करते हैं। जो अव्यक्त है या सूक्ष्म है या साक्षात् ज्ञान के अयोग्य है उसे ही हम अतीतानागत (था या होगा) लक्षण से व्यवहार करते हैं। अतः एक ही व्यक्ति में तीन लक्षणों का आरोप करने की संभावना नहीं है। ऐसा मूर्ख कौन है जो स्वयं था, है तथा रहेगा' इन तीनों में भेद मानकर फिर उनको एक ही कहेगा? धर्म व्यक्त न होने से भी वह जो रहता है, भाष्यकार ने यही दिखाया है। कोध-काल में चित्त कोधधर्मक होने पर भी उसमें उस समय राग नहीं रहता है। इस प्रकार कोई नहीं कह सकता है। क्षणभर में ही फिर उसमें रागधर्म आविभूत हो सकता है।

पंचिशिखाचार्य के वचन का अर्थ है—धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य (जिस इच्छा का सर्वतः व्याघात होता है ऐसी इच्छाशिक्त ) ये आठों पदार्थ बुद्धि के रूप हैं; और सुख, दुःख तथा मोह बुद्धि की वृत्ति या अवस्था हैं। यह वाक्य २।१५ सूत्र के व्याख्यान में विवृत हुआ है।

१३। (५) भाष्यकार यहाँ पर अवस्थापरिगाम की व्याख्या कर, उसमें दूसरे विचा-रक जो दोष दिखाते हैं उसका निरसन कर रहे हैं। दूषक कहते हैं, 'जब धर्म-धर्मी त्रिकाल ही में रहते हैं, तब धर्म, धर्मी, लक्षगा और अवस्था सभी तुम्हारी चितिशक्ति के समान कूटस्थ हैं।" अर्थात् जिसे पुरातन अवस्था कहते हैं, वह सूक्ष्मरूप से हैं तथा रहेगी एवं नूतन भी वैंसे ही थी तथा रहेगी। जो त्रिकालस्थायी है वही कूटस्थ नित्य है। अतः अवस्था भी कूटस्थ नित्य है।

इसका उत्तर यह है कि—नित्य होने से ही कोई कूटस्थ नहीं होता है, जो अपरिगामी नित्य है वहीं कूटस्थ होता है। विकारशील जगत् का उपादान कारण अवश्य ही विकारशील होगा। अतः स्वभावतः विकारशील एक प्रधान नामक कारण प्रदिश्तित होता है। प्रधान नित्य होने पर भी विकारशील है। वह विकार-अवस्था ही धर्म या बुद्धि आदि व्यक्ति है। इस सब धर्मों का विमर्द या लयोदय रूप अकौटस्थ्य देख कर ही मूल कारण को परिगामिन नित्य कहते हैं।

विमर्द-वैचित्र्य शब्द का अर्थ दो प्रकार से हो सकता है। भिक्षु के मत में विमर्द या विनाशरूप वैचित्र्य या कौटस्थ्य से विलक्षणाता है। अन्य अर्थ है विमर्द अर्थात् परस्पर की आभिभाव्य-अभिभावकता के कारण वैचित्र्य या नानात्व। गुणिनित्यत्व और गुण-विकार को भाष्यकार तात्त्विक तथा लौकिक उदाहरण-द्वारा दिखाये हैं। मूला प्रकृति ही नित्या है, अन्य प्रकृतियाँ विकृति की अपेक्षा नित्या है, जैसे घटत्व-पिडत्व आदि की उपेक्षा मृत्तिकात्व है।

, १३। (६) परिणाम के लक्षरण को स्पष्ट करने के वाद भाष्यकार ने उपसहार किया है; धर्मी का अवस्थान भेद ही परिस्ताम है। अर्थात् अवस्थित द्रव्य का पूर्व धर्म नहीं, किन्तु अन्य धर्म देखने पर उसे परिस्ताम कहते हैं। द्रव्य शब्द का विवरस ३। ४४ सूत्र का भाष्य में देखिए।

ग्रवस्था भेद ही परिगाम है। यहाँ ग्रवस्था-भेद का ग्रर्थ पूर्वोक्त श्रवस्थापरिगाम न समिमए। उनमें वाह्य द्रव्य के ग्रवयवों का यदि दैशिक ग्रवस्थान भेद है, तो उसे परिगाम कहते हैं। शब्दादि गुगा ग्रवयव का कम्पन है; कम्पन का ग्रर्थ देशान्तर-गति-विशेष। कम्पन के भेद में शब्दादि में भेद होता है; ग्रतः शब्द रूपादि धर्म का ग्रन्यथात्व देशान्तरिक ग्रवस्था हुआ। वाह्य द्रव्य का किया परिगाम स्पष्ट ही देशांतरिक अवस्थान भेद हैं। कठिनता-कोमलतादि जड़ता का परिगाम भी अवयव का देशांतरिक अवस्थान भेद है। कठिन लोहा तापयोग से कोमल होता है, इसका आशय यह है कि—ताप नामक किया-द्वारा उसके अवयवों में अवस्थान-भेद होता है।

श्राभ्यंतरिक द्रव्य का परिगाम भी उसी प्रकार कालिक श्रवस्थान भेद हैं। सब मनोवृत्तियाँ दैशिक-सत्ताहीन, कालव्यापी पदार्थ हैं। उनका परिगाम केवल कालिक लयोदय रूप है। श्रंथीत एक काल में एक वृत्ति अन्य काल में और एक वृत्ति इस प्रकार अन्यथा-भाव स्वरूप होता है। अतएव दैशिक या कालिक श्रवस्था भेद ही परिगाम है।

भाष्यम्-तत्र-

शान्तोदिताव्यपदेशाधर्मानुपाती धर्मी ।। १४ ।।

योग्यताविच्छन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः । स च फलप्रसवभेदानुमित सद्भाव एक-स्याऽन्यश्च परिदृष्टः । तत्र वर्तमानः स्वन्यापारमनुभवन् धर्मो धर्मान्तरेभ्यः ग्रान्तेभ्यरचान्यपदे शेम्यश्च भिद्यते, यदा तु सामान्येन समान्वागतो भवति तदा धर्मिस्वरूपमात्रत्वात् कोऽसौ केन भिद्येत । तत्र त्रयः खलु धर्मिणो धर्माः शान्ता उदिता ग्रन्थपदेश्याश्चेति, तत्र शान्ता मे कृत्वा व्यापारानुपरताः, सन्यापारा उदिताः, ते चानागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः, वर्तमानस्यानन्तराः ग्रतीताः । किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वर्तमानाः, पूर्वपश्चिमताया ग्रभावात् । यथाऽनागत वर्त्तमानयोः पूर्वपश्चिमता नैवमतीतस्य, तस्मान्नातीतस्यास्ति समगनन्तरः, तदनागत एवं समानन्तरो भवति वर्त्तमानस्येति ।

श्रथाव्यपदेश्याः के ? सर्व सर्वात्मकमिति । यत्रोक्तं ''जलभूम्योः परिणामिकं रसादि वैश्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टं तथा स्थावराणां जङ्गमेषु जङ्गमानां स्थावरेषु " इति, एवं जात्यनुच्छेदेन सर्व सर्वात्मकमिति । देशकालाकार निमित्तापवन्धान्न खलु समानकालमात्मानमभिव्यक्ति रिति । य एतेष्वभिव्यक्तानभिव्यक्तेषुधर्मेष्वनुपाती सामान्यविशेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी ।

यस्य तु धर्ममात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगाभावः, कस्मात्, ग्रन्येन विज्ञानेर्न कृतस्य कर्मणोऽन्यत् कथं भोक्तृत्वेनाधिकियेतः, तत् स्मृत्यभावश्च, नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति । वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितोऽन्वयी धर्मी यो धर्मान्यथात्वमम्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्भान्नेदं धर्ममात्रं निरन्वयमिति ॥ १४॥

भाष्यानुवाद — उनमें —

शांत, उदित तथा अव्यपदेश्य (शक्तिरूप से स्थित) इन त्रिविध के धर्मों का अनुपाती द्रव्य धर्मी है।।

धर्मी की योग्यताविशिष्ट (योग्यता से विशेषित) शक्ति को ही धर्म (१) कहा जाता है। इस धर्म की सत्ता फलप्रसव भेद को ही (भिन्न-भिन्न कार्यजनन से) अनुमति होती है। एक ही धर्मी के बहुत से धर्म भी देखे जाते हैं। उनमें (धर्मों में) व्यापारासत्व हेतु से वर्त्तमान धर्म, अतीत और अव्ययदेश्य इन धर्मातर से भिन्न है। परंतु जब धर्म (शांत और अव्ययदेश्य) अविशिष्ट भाव से धर्मी में अन्तिहित रहते हैं, तब धर्मिस्वरूपमात्र से वह धर्म भिन्न भाव में कैसे उपलब्ध होगा? धर्मी का धर्म त्रिविधि है—शांत, उदित तथा अव्ययदेश्य। उनमें जो व्यापार करके उपरत हुए हैं, वे शांत धर्म है। व्यापारयुक्त धर्म उदित हैं; वे अनागत लक्षरा के समानन्तर भूत (अर्थात् अव्यवहित परवर्ती) हैं। अतीत समस्त धर्म वर्त्तमान के समानन्तर भूत हैं। वर्त्तमान धर्म समूह अतीत के परवर्ती क्यों नहीं होते हैं? उनकी (अतीत की और वर्त्तमान की) पूर्वपरता के अभाव के काररा जिस प्रकार अनागत और वर्त्तमान की पूर्वपरता रहती है, अतीत और वर्त्तमान में उस प्रकार नहीं है। अतः अतीत के अनन्तर और कुछ नहीं है। (और) अनागत ही वर्त्तमान का पूर्व है।

प्रव्यपदेश्य धर्म क्या है ?—सर्व सर्वात्मक होते हैं। इस विषय में कहा गया है, "जल ग्रौर भूमि के पारिएए। मिक रसादि का वैश्वरूप्य (ग्रर्थात् ग्रसंख्य प्रकार के भेद) वृक्ष ग्रादि में देखा जाता है। उसी प्रकार वृक्ष ग्रादि के ग्रसंख्य पारिएए। मिक भेद उद्भिष्ण-भोजी जन्तुग्रों में देखे जाते हैं। जन्तुग्रों में भी स्थावर परिएए। म देखा जाता है।" इस प्रकार जाति के ग्रनुच्छेद के कारएए। (ग्रर्थात् जलत्व-भूमित्व जाति के सभी स्थानों पर प्रत्यिभिन्नान होने के कारएए) सर्व वस्तुएँ सर्वात्मक होती हैं। देश, काल, ग्राकार तथा निमित्त के ग्रपबंध ग्रर्थात् न रहने ग्रौर इन चारों से नियमित होने के कारएए भावों की समान काल में ग्रभिव्यक्त नहीं होती है। जो इन सब ग्रभिव्यक्त ग्रौर ग्रनभिव्यक्त धर्मों का ग्रनुपाती सामान्य विशेषात्मक (शांत तथा ग्रव्यपदेश्य = सामान्य; उदित = विशेष) है वह ग्रन्वयी द्रव्य ही धर्मी है।

जिनके मत में यह चित्त केवल धर्ममात्र तथा निरन्वय (प्रयीत् बहुत धर्मों में एक चित्त रूप द्रव्य सामान्य रूप से अन्वयी नहीं होता है ) उनके मत में भोग नहीं सिद्ध होता है; क्योंकि अन्य एक विज्ञान-द्वारा कृत कर्म को अन्य एक विज्ञान कैसे भोक्तृभाव से अधिकार कर सकता है ? उस कर्म की स्मृति का भी अभाव होता है; क्योंकि एक का दृष्ट विषय अन्य का स्मरण नहीं हो सकता है और प्रत्यभिज्ञान के कारण (अर्थात् 'यही वह है' या 'मृत्तिका विंव ही घट बन गया है,' इस प्रकार अनुभव होने के कारण) अन्वयी धर्मी विद्यमान है; और वह धर्मान्यथात्व प्राप्त होकर प्रत्यभिज्ञात होता है ("यही वह वस्तु है" ऐसे अनुभूत होता है)। इसी कारण यह (जगत्) धर्म-मात्र तथा निरन्त्य (धर्मिश्नय) नहीं है।

टीका—१४। (१) योग्यता अर्थात् िकयादि द्वारा किसी एक प्रकार से बोध्य होने की योग्यता। अगिन में दाहयोग्यता है। दाह जानकर अगिन की दाहिका शिवत का ज्ञान होता है। दाहिका शिवत को अगिन का धर्म कहते हैं। यह शिवत दाह िकया का हेतु है। दाहिका शिवत दाह िकया से अविच्छिन्न या विशेषित होती है। दहन है योग्यता; तथा दहन कारिगी (दहन से विशेषित) शिवत ही अगिन का एक धर्म है।

फलतः पदार्थं का बुद्ध भाव ही धर्म है। अर्थात हम जिससे किसी पदार्थं को जानते हैं,

वहीं उसका धर्म होता है। धर्म वास्तिवक ग्रौर वैकल्पिक या वाङ्मात्र दो प्रकार का है। जो वाक्य की सहायता के बिना भी बोधगम्य होता है। वह वास्तिवक है। वास्तिविक धर्म भी यथार्थ ग्रौर ग्रारोपित होता है। सूर्य की इवेतता यथार्थ धर्म है, मरुभूमि में जलत्व ग्रारोपित धर्म है।

वाक्य या पद ही के द्वारा जिसका बोध होता है और उनके अभाव से जिसका बोध नहीं होता, वह वैकल्पिक धर्म है, जैसे अनन्तत्व; घट का 'जलाहरएात्व' इत्यादि । जलश्राहरएात्व हमारे व्यवहार के अनुसार किल्पत होता है । वास्तव में घटावयव तथा जलावयव
इन दोनों का संयोग विशेष रहता है, और उन दोनों में एक स्थान से अन्य स्थान में गितरूप वास्तिविक धर्म रहता है । उसी को हम जलाहरएात्व' नाम देकर एवं एक धर्म रूप
से कल्पना कर, व्यवहार करते हैं । घट नष्ट होने पर जलाहरएात्व भी नष्ट हो जाता है
परन्तु उसमें किसी सत् का विनाश नहीं होता है, क्योंकि जलाहरएात्व केवल कथामात्र,
श्रवास्तव पदार्थ है, वास्तव में घट के अवयव का और जल के अवयव का अवस्थान भेद
रूप परिएाम होता है; किसी का अभाव नहीं होता है । जल तथा घटावयवों में पूर्ववत्
नीयमानता भी रहती है । इस प्रकार अवास्तव उदाहरएा का वल से अपरवादी सत्कार्यवाद
को परास्त करने की चेष्टा करते हैं । अवास्तव सामान्य पदार्थ (mere abstractions)
प्रभृति सभी उसी प्रकार के वैकल्पिक धर्म हैं ।

वास्तिविक धर्म समूह बाह्य ग्रीर ग्राभ्यंतर होते हैं। बाह्य धर्म मूलतः तीन प्रकार के हैं—प्रकाश्य, कार्य तथा जाड्य। शब्दादि गुए प्रकाश्य, सब प्रकार की किया कार्य ग्रीर काठिन्यादि धर्म जाड्य है। ग्राभ्यंतर गुएा भी मूलतः तीन प्रकार के हैं—प्रख्या, प्रवृत्ति तथा स्थिति या बोध, चेष्टा तथा धृति। इन सब वास्तव धर्मों का ग्रवस्थांतर होता है परन्तु विनाश नहीं होता है। पाश्चात्य विज्ञान की (Conservation of energy) शक्ति संरक्षा का प्रकरण समक्षने से यह सम्यक् ज्ञानगम्य होगा। प्राचीन काल का सीधा उदाहरए। ग्राजकल उतना उपयोगी नहीं होता है।

स्रतः यह सिद्ध हुन्रा कि, जो किसी प्रकार से बोधगम्य होता है, ऐसे भाव को ही हम धर्म कहते हैं। बोधगम्य भाव में जो ज्ञायमान है वही उदित धर्म है, जो ज्ञायमान था वह स्रतीत धर्म, स्रौर जो भविष्य में ज्ञायमान होने योग्य है ऐसा प्रतीत होता है, वह स्रव्यपदेश्य धर्म है।

वर्त्तमान होकर जो निवृत्ति हुआ है, वह शांत धर्म होता है। जो व्यापार में आरूढ़ या श्रनुभूयमान धर्म है, वह उदित धर्म है। और जो हो सकता है एवं कभी वर्त्तमानता प्राप्त न होने के कारण व्यपदेश के या विशेषित करने के अयोग्य है वही अव्यपदेश्य धर्म होता है।

वर्त्तमान धर्म धर्मी में विशिष्टरूप से प्रतीत होता है परन्तु शांत तथा भ्रव्यपदेश्य भर्म धर्मी में भ्रविशिष्टभाव से अन्तर्गत रहने के काररण पृथक् अनुभूत नहीं होते हैं। उनकी सत्ता अनुमान-द्वारा निश्चित होती है।

भतीत तथा अव्यपदेश्य धर्म (किसी एक धर्मी के) असंख्य हो सकते हैं, क्योंकि

र्समस्त द्रव्यों में मूलगत एकत्व रहता है, अतएव समस्त द्रव्य ही परिरात होकर समस्त प्रकार के हो सकते हैं।

इस प्रकार धर्म-धर्मि-दृष्टि सांख्यदर्शन की मौलिक प्रणाली है। बौद्ध ग्रादि इस दर्शन के प्रतियोगियों ने ग्रन्य जिन सब दृष्टियों की उद्भावना की है उनकी ग्रयुक्तता यहाँ दिखाई जा रही है। सांख्य परिणामवादी या सत् कार्यवादी हैं, बौद्ध ग्रसत्कारणवादी हैं, ग्रौर माया-वादिगण ग्रसत् कार्यवादी हैं ग्रारंभवादी तार्किकगण भी ग्रसत्कार्यवादी कहे जाते हैं। उनके मत में कार्य पहिले ग्रसत्, बीच में सत्, बाद में ग्रसत् है। मायावादियों में बहुत से ग्रपनों को ग्रानिवाच्य ग्रसत्त्ववादी या विवर्त्तवादी बोलते हैं। किन्तु कई (जैसे कि प्रकाशानन्द जी) एकवारगी ही विकार का ग्रसत्ता वाद ग्रहण करने के कारण प्रकृत ग्रसत् कार्यवादी होते हैं। ग्रानिवाच्य वादिगण कहते हैं कि विकार समूह सत् या ग्रसत् ग्रर्थात् "है या नहीं" यह ठीक कह नहीं सकते हैं" ग्रर्थात् वे उन्हें ग्रानिवाच्य कहते हैं। ३। १३ (६) देखिए।

सांख्य मत के दो कारण हैं—िनिमित्त और उपादान । निमित्त-वश उपादान की बदली हुई श्रवस्था ही कार्य है । बौद्ध मत में निमित्त या प्रत्यय ही कारण होता है । कई धर्म छप प्रत्ययों से अन्य कई धर्म उत्पन्न होते हैं । वे ही कार्य कहाते हैं । कारण कार्य रूप में परिवित्तित होकर नहीं रहता है, परन्तु प्रत्यय रूप धर्म विरुद्ध या शून्य हो जाता है, बाद में कार्य या प्रतीत्य रूप धर्म उदित होता है । कार्य तथा कारण में वस्तुगत कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, वे शिरन्वय हैं । एक भरी सोने का पिंड परिणत होकर कुंडल बना । पश्चात् हार बना, बौद्ध लोग यहाँ पर कहेंगे सोने का पिंड है = एक भरित्व धर्म +स्वर्णत्व धर्म +पिंडत्व धर्म । कुंडल परिणाम में वे सब धर्म विनष्ट होकर पुनः एक भरित्व धर्म और सुवर्णत्व धर्म रूप में उदित हुए, केवल पिंडत्व धर्म के बदले कुंडलत्व धर्म उदित हुआ इत्यादि । सांख्य लोग जिसे धर्मी सुवर्ण कहते हैं, बौद्ध उसे ही धर्म कहते हैं एवं परिणाम होनेपर वे फिर उदित होते हैं ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनके मत में सब प्रत्ययभूत धर्म एकदा भिन्न भाव से परिणात या अन्यथा-भूत नहीं हो सकते हैं । कई धर्म जो निरूद्ध होते हैं उनके प्रतीत्य धर्म ठीक उनके समान होते हैं, यही बौद्ध मत की संगित है।

कोई एक धर्मसन्तान सहसा क्यों निरुद्ध हो जायगा, उसका कारण क्या है बौद्ध लोग यह नहीं दिखाते हैं। यह भगवान बुद्ध ने कहा है, बौद्ध लोग केवल ऐसा विश्वास करते हैं:—"ये धर्मा हेतु प्रभावास्तेषां हेतुं तथागत ग्राह तेषां च यो निरोध एवं वादी महा-श्रमणः।" यही शास्त्र वाक्य उस विषय में बौद्धों का प्रमाण है। ग्रतः बौद्ध लोग जो कहते हैं कि पूर्व प्रत्ययभूत धर्म शून्य हो जाता है, उसके बाद ग्रन्य धर्म उठता है यह युक्ति शून्य प्रतिज्ञामात्र है। शुद्ध संतान-वादी बौद्ध लोग संपूर्ण निरोध स्वीकार नहीं करते हैं। शून्यवादिगण भी यह स्वीकार करते हैं। परन्तु इनका मत ग्रन्याध्य है वह पहिले [३। १३ सू (६) टिप्टणी में] ही प्रविश्त हो चूका है।

बौद्धों को कहना चाहिए कि कुछ धर्म अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं (ज़ैसे कुंडल परिगाम में सुवर्गत्व) और कुछ बदल जाते हैं। सांख्य उन स्थिर धर्मों को धर्मी कहते हैं, तथा विश्लेषण कर दिखाते हैं कि ऐसे कई गुण हैं जिनका कभी ग्रभाव या निरोध नहीं होता है। भीतर के तथा बाहर के सभी द्रव्यों में परिगाम धर्म नित्य है, और

सत्ताळ या सत्त्वधर्म नित्य है (क्योंकि कुछ रहने से तभी वह परिएात होगा) । श्रौर निरोध धर्म नित्य है । निरोध का ग्रथं श्रत्यंताभाव नहीं परन्तु श्रलक्ष्यभाव में स्थिति है । भाष्यकार ने यह श्रनेक उदाहरणों से प्रदिश्ति किया है । वस्तुतः श्रभाव का श्रथं 'श्रौर एक भाव' है, श्रभाव शब्द को इसी श्रथं में हम व्यवहार करते हैं । १ । ७ (१) देखिए । श्रत्यंताभाव या संपूर्ण ध्वंस विकल्यसात्र है, उसे किसी भाव पदार्थ में प्रयोग करना नितांत श्रयुक्त चिंता है । शून्य वादी भी कहते हैं 'शून्य है' 'निर्वारा है' इत्यादि । जो रहता है वही भाव है । जो रहता नहीं, था नहीं, रहेगा भी नहीं वही संपूर्ण श्रभाव कहाता है । उस प्रकार के शब्द का व्यवहार कहना निष्प्रयोजन है । ये तीन नित्य धर्म ही (परिग्राम, सत्त्व तथा निरोध ) सांख्य के रज, सत्त्व तथा तम हैं । वे ही समस्त निम्न धर्मों के धर्म-स्वरूप हैं ।

पाश्चात्य धर्मवादी द्विविध हैं—एक अज्ञातवादी तथा अन्य अज्ञेयवादी। उनमें से कोई भी शून्य वादी नहीं हैं, क्योंकि बौद्धों को जिस प्रकार निर्वाण को शून्य प्रमाणित (ऐसा ही बुद्ध जी को अभिमत है इस प्रकार सोचकर) करना आवश्यक हुआ था पाश्चात्यों को उस प्रकार से आवश्यक नहीं हुआ। उनको इस प्रकार की अयुक्तता का आश्रम नहीं लेना पड़ा।

Hume पहले कहे हुए अज्ञातवाद के उद्भावक हैं। ह्यम ने समस्त पदार्थ को धर्म या phenomena कहकर उस phenomena का मूल अन्वयिभाव या Substratum क्या है यह 'नहीं जानता हूँ' कहा है। वस्तुत: ह्यूम ने ठीक 'नहीं जानता हूँ' यह नहीं कहा है, "As so those impressions which arise from the senses, their ultimate cause is, in my opinion, perfectly inexplicable by human reason, and it will always be impossible to decide with certainty, whether they arise from the object or are produced by the creative power of the mind, or are derived from the Author of our being." जब ह्यूम के तीन प्रकार के कारण हो सकते हैं तब उन्हें अज्ञातवादी बोलना ही ठीक है।

Herbert spencer प्रधानत: अज्ञेयवाद का समर्थन करते हैं। वे मूल कारए। की unknowable या अज्ञेय कहते हैं। किन्तु एक unknowable मूल है इसको उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है, Thus it forms out that the objective agency, the numeral power, the absolute force, declared as unknowable, is known after all, to exist, persist, resist and cause our subjective affections and phenomena, yet not to think or to will.

सांख्यशास्त्री किस प्रकार विश्लेषण-द्वारा मूल कारण का निर्णय करते हैं यह उनत हुआ है। Hume जिसे inexplicable कहते हैं, सांख्य उसे explain करके निर्णय करता है। और spencer unknowable कहते हैं वह जब अनुमान बल से 'हैं' इस प्रकार का निश्चय होता है, तब वह संपूर्ण अज्ञेय नहीं है। परन्तु Phenomena का या धर्म परिणाम सन्तान का जो कारण रूप से स्वीकार्य है उसमें जो उस कार्य की उत्पादिका शिवत

<sup>\*</sup> सत्ता वैकल्यिक धर्म होने पर भी सत्ता कहेने से ही ज्ञान जान पड़ता है। पाश्चात्य विद्वान् भी कहते हैं, 'Knowing is being' अतः मत्ता-प्रकाश शीलत्व नामक धर्म की कल्यित एक भिन्न दृष्टि है।

रहती है, यह भी स्वीकार्य है। समस्त ज्ञात भाव, समस्त कियाशील भाव तथा समस्त लयंशील भाव ही धर्म हैं। ग्रतः 'धर्म' का मूल कारण, ग्रज्ञेयवादी के मत में ग्रज्ञेय में जो प्रकाश, किया ग्रौर स्थिति है वह स्वीकार्य होगा। ग्रापित हो सकती है कि वह धारणा के ग्रयोग्य होने के कारण ही 'ग्रज्ञेय' कहा गया है, ग्रतः उसमें प्रकाश, किया ग्रौर स्थिति कैसे स्वीकार्य हो सकती हैं? यह सत्य है। किन्तु प्रकाशादि हैं जब इस प्रकार प्रमित हो चुका है, तब तो यही कहना ही पड़ेगा कि उसमें प्रकाश, किया ग्रौर स्थिति 'ग्रलक्ष्य भाव से' हैं या शक्तिरूप से हैं। शक्तिरूप से रहने का ग्रथं है किया की ग्रनिव्यक्ति। किया तुल्य वल वाली विपरीत किया से ग्रनिव्यक्त होती है ग्रर्थात् समान विपरीत किया के द्वारा किया की शांति होती है। ग्रतः उस 'ग्रज्ञेय' मूल कारण में प्रकाश-किया स्थिति या सत्त्व-रजन्तम समता-द्वारा ग्रभिभूत होकर रहते हैं इस प्रकार से धारणा (Conception) करनी चाहिये। ग्रतएव मूल कारण प्रकृति को सांख्य 'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था' कहते हैं ग्रौर साधारण वस्तु के ग्रन्कूल धारणा के योग्य न होने के कारण उसे ग्रव्यक्त कहते हैं। धर्म तथा धर्मी दोनों ही दृश्य पदार्थ हैं। इष्टा धर्म भी नहीं होते हैं तथा धर्मी भी नहीं होते हैं ग्रौर उनके सिन्धभूत भी नहीं। बौद्ध ग्रौर पाश्चात्य पंडितगण इस विषय में ग्रिधिक नहीं जानते हैं।

धर्मी के शून्यतारूप बौद्ध-मत के विरुद्ध भाष्यकार ने तीन युक्तियाँ दी हैं; यथा— स्मृत्य भाव, भोगाभाव और प्रत्यभिज्ञा । स्मृत्यभाव और भोगाभाव व्यतिरेकमुख युक्ति हैं, यह ११३२ (२) की टिप्पणी में व्याख्यात हुआ है। प्रत्यभिज्ञा अन्वयमुख युक्ति है। वह मिट्टी ही परिएगत होकर घट हुई है, यह जब अनुभव-सिद्ध है तब शून्यता के व्यथं प्रमाण के लिये कष्ट-कल्पना कर धामत्व लोप की चेष्टा समीचीन नहीं है।

१४—(२) देश, काल, आकार तथा निमित्त इनकी अपेक्षा से ही कोई एक द्रव्य अभिन्यक्त होता है। सभी द्रव्यों से सब द्रव्य हो सकते हैं; इसी कारण वह निरपेक्ष भाव से होता है ऐसा नहीं है। देश की अपेक्षा जैसे—आंकों के अत्यन्त सिन्नकट देश में अच्छी दृष्टि नहीं होती है, उससे दूर देश में होती है। देशव्याप्ति के अनुसार वस्तु क्षुद्र बृहत् रूप से अभिव्यक्त होती है। काल जैसे—बालक सहसा ही वृद्ध नहीं बनता है, कालकम से होता है; दोनों वृत्तियाँ एक काल में नहीं उठती हैं, पूर्वोत्तर काल में होती हैं। आकार—जैसे चौकोर साँचे में गोल मुद्रा नहीं बनती है, चोकोर ही होती हैं। मृगी के गर्भ में मृगाकार जंतु होता है, मनुष्याकार नहीं होता है, इत्यादि। निमित्त—निमित्त ही वास्तुव हेतु होता है। देश आदि निमित्त के व्यावहारिक भेदमात्र है। उपादान छोड़कर सभी कारण निमित्त कहे जाते हैं। यथायोग्य निमित्त पाने से ही अव्ययदेश्य धर्म अभिव्यक्त होता है।

्विशेष या प्रत्यक्ष या उदित धर्म तथा ग्रनुमेय या सामान्य या श्रतीतानागत धर्म इन सबों के समाहार स्वरूप से हम जिसका व्यवहार करते हैं, वही धर्मी होता है यह भाष्य कार का लक्षण है। ग्रनुपाती ग्रर्थात् पीछे रहने वाला। किसी धर्म को देखने से उसके पीछे उसका ग्राश्रय स्वरूप धर्म-समाहार रूप धर्मी रहेगा। विना धर्मी के तत्त्वचिता नहीं होती है।

सभी द्रव्यों के बहुत से ग्रभिव्यक्त गुए। रहते हैं, वे ही ज्ञानमान धर्म हैं। श्रीर जो

धनिभिन्यक्त ग्रसंख्य गुए। रहते हैं वे ही या उनका समाहार ही धर्मी रूप से व्यवहृत होते हैं। ग्रभिन्यक्त ग्रवस्था को ही द्रव्य का समस्त कहना ग्रन्थाय्य है।

### क्रमान्यत्वं परिग्णामान्यत्वे हेतु ॥ १४ ॥

भाष्यम् — एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुर्भवतीति, तद् यथा चूर्णमृत् पिण्डमृद् घटमृत् कपालमृत् कणमृदिति च क्रमः। यो यस्य धर्मस्य समनन्तरो धर्मः स तस्य क्रमः, पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धर्म परिणामः क्रमः। लक्षणपरिणाम क्रमः घटस्यानागतभावाद्वत्तंमानभावक्रमः, तथा पिण्डस्य वर्त्तमान भावाद-तीतभावक्रमः। नातीतस्यास्ति क्रमः, कस्मात्, पूर्वपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं, सा तु नास्त्य-तीतस्य, तस्माङ्क्रयोरेव लक्षणयोः क्रमः। तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता दृश्यते सा च क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति, धर्मलक्षणाभ्यां च विशिष्टोऽयं तृतीयः परिणाम इति।

त एते कमाः, धर्मधामभेदे सित प्रतिलब्धस्वरूपाः । धर्मोऽपि धर्मी भवत्यन्यधर्मस्वरूपाः पेश्नयेति । यदा तु परमार्थतो धर्मिण्यभेदोपचारस्तद्द्वारेण स एवाभिधीयतेधमः, तदायमे-कत्वेनैव कमः प्रत्यवभासते । चित्तास्य द्वये धर्माः परिदृष्टाश्चापरिदृष्टाश्च, तत्र प्रत्ययात्मकाः परिदृष्टाः, वस्तुमात्रात्मका प्रपरिदृष्टाः । ते च सप्तैव भवन्ति ग्रनुमानेन प्रापितवस्तुमात्र सद्भावाः, "निरोध-धर्म-संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम् । चेष्टा शक्तिश्च चित्तास्य धर्मा दर्शनविज्ञताः" इति ।। १५ ॥

१५। क्रम का भ्रन्यत्व परिग्णाम के भ्रन्यत्व का कारगा है।।

भाष्यानुवाद — एक धर्मी का एक (धर्म, लक्षरण तथा अवस्था) परिस्णाम प्राप्त होने के कारण परिस्णामान्यत्व का हेतु कमान्यत्व (१) है, जैसे चूर्ण मृत्ति का, पिंडमृत्तिका, घटमृत्तिका, कपालमृत्तिका, कर्णमृत्तिका ये कम होते हैं। जिस धर्म का जो अरवर्ती धर्म है, वही उसका कम है। "पिंड अन्तिहित होता है; घट उत्पन्न होता है" यह धर्म परिस्णाम कम है। लक्षरणपरिस्णामकम—घट का अनागत भाव से वर्तमान भावकम। उसी प्रकार पिंड का वर्त्तमान भाव से अतीत भाव कम। अतीत का और कम नहीं है, क्यों कि पूर्वपरता रहने से ही समनन्तरता रहती है, अतीत का ऐसा नहीं है (अर्थात् अतीत किसी का पूर्व नहीं होता है सुतरां उसका पर भी कुछ नहीं है); इसलिये अनागत और वर्त्तमान इन दिविध लक्षरणों का ही कम है। अवस्थापरिस्णाम कम भी उसी प्रकार है। यथा—अभिनव घट के अन्त में पुरास्ता देखी जाती है, वह पुरास्ता क्षरा परम्परानुगामी कमसमूहों के द्वारा होकर उस समय ज्ञानमान पुरास्ता रूप चरम अवस्था प्राप्त करती है (पुरास्ता का अर्थ यहाँ पर जीर्सातादि धर्म भेद नहीं १३।२ देखिये)। धर्म तथा लक्षरण से भिन्न यह तृतीय परिस्णाम है।

यं सब कम, धर्म और धर्मी का भेद रहने से ही उपलब्ध होते हैं। ग्रन्य धर्मी की अपेक्षा धर्म भी धर्मी है (२)। जब परमार्थतः धर्मी में (धर्म का) अभेद-उपचार होता है तब उससे (अभेद-उपचार से) वही धर्मी धर्म कहाता है; और उस समय यह (परिस्णाम) कम एकही रूप से प्रत्यवभासित होता है। चित्त के द्विविध धर्म हैं परिदृष्ट और अपरिदृष्ट । उनमें प्रत्ययात्मक धर्म (प्रमाणादि तथा रागादि) परिदृष्ट (ज्ञातस्वरूप) है और वस्तु-(संस्कार) मात्रस्वरूप धर्म अपरिदृष्ट (ग्रलक्षित) है। वे (अपरिदृष्ट धर्म) सात संख्यक हैं; और वे अनुमान द्वारा वस्तुमात्र स्वरूप से प्राप्त किये जाते हैं। निरोध, धर्म, संस्कार, परिस्णाम, जीवन, चेष्टा तथा शक्ति ये सब चित्त के दर्शनवर्णित या अपरिदृष्ट धर्म (३) हैं।

टीका—१५। (१) एक धर्मी के (एकक्षण में) पूर्व धर्म की निवृत्ति श्रौर उदित धर्म की श्रमिव्यक्ति इस प्रकार एक परिणाम होता है। उस परिणामभेद का कारण होता है उस एक एक परिणाम का कम। श्रर्थात् कमानुसार परिणाम भिन्न हो जाता है। परि-णाम का प्रकृत कम हम देख नहीं पाते, क्योंकि वह क्षणाविच्छन्न सूक्ष्म परिवर्त्तन है। परिणाम का प्रांत ही हम श्रनुभव कर सकते हैं। क्षण का श्रर्थ है सूक्ष्मतम काल, जिस काल में परमाणु की श्रवस्था का श्रन्यथात्व लक्षित होता है, उसकी व्याख्या श्रागे भाष्यकार ने की है। श्रतः प्रकृत कम परमाणु का क्षणाशः परिणाम है। तान्मात्रिक स्पंदनधारा ही बाह्य परिणाम का धारा वाही सूक्ष्म कम है। श्रणुमात्र श्रात्मा या बृद्धि का परिणाम श्रान्तर परिणाम का सूक्ष्म एक कम है।

एक परिगाम के परवर्त्ती परिगाम को उसका कम कहते हैं। मिट्टी का पिंड घट बनने से वहाँ पिंडत्व धर्म का कम घटत्व-धर्म होता है; यह धर्म परिगाम का कम है। इसी प्रकार लक्षण तथा अवस्था परिगाम का भी कम होता है, भाष्यकार ने इसका उदाहरण दिया है।

त्रमागत का कम उदित त्रौर उदित का कम ग्रतीत है; यही लक्षण परिणाम का कम होता है। नया घट पुराना हुग्रा, यहाँ वर्त्तमानतारूप एक ही लक्षण रहता है, ग्रौर धर्म का भेद यदि प्रतीत न हो, तो नया-पुराना ग्रादि जो भेदज्ञान होते हैं, वे ही ग्रवस्था-परिणाम है। देशान्तर में स्थिति भी ग्रवस्थापरिणाम है। धर्म परिणाम का लक्ष्य न कर भिन्नता-ज्ञान करना ही ग्रवस्था-परिणाम है। परन्तु उसमें भी धर्म परिणाम होता है। धर्म भेद लक्ष्य न करने से भी या उसे लक्ष्य न करने की शक्ति न रहने से भी (जँसे एकाकार सुवर्ण गोलकों म कौन पुराना है ग्रौर कौन नया,) सभी वस्तुग्रों का धर्मपरिणाम क्षणकम से हो रहा है। ग्रतः ग्रवस्थापरिणाम जो धर्म तथा लक्षण से पृथक् हें यही भाष्यकार ने कहा है 'धर्म से भिन्न धर्मी है' इस प्रकार की दृष्टि से देखकर धर्म के परिणाम कम की उपलब्धि करनी चाहिये।

. १५। (२) एक धर्म अन्य धर्म का धर्मी हो सकता है यह इस पाद के १३ वें सूत्र की ६ ठी टिप्पणी में दिखाया गया है। परमार्थ दृष्टि से अलिंग प्रधान में जाकर धर्म-धर्मी के अभेद का उपचार होता है; यह भी दिखाया गया है। उस समय धर्म-धर्मी भेद करना व्यर्थ होता है। उस समय केवल अभिभाव्य-अभिभाकरूप विकिया शक्तिरूप से है ऐसा कहा जा सकता है परन्तु किसकी विकिया शक्ति है वह नहीं कहा जा सकता। विकिया शक्ति ही समताप्राप्त रज़ोगूण है।

प्रधान के विषमपरिएगम का विषय रूप से (पुरुष द्वारा) उपदर्शन करना ही बुद्धि आदि विकार हैं। संयोग के ग्रभाव से उपदर्शन का ग्रभाव होने पर बुद्धि आदि विषम कम की समाप्ति या अनुपदृष्टि होती है। तब बुद्धि के ग्रभाव हेतु परमार्थ दृष्टि भी समाप्त हो जाती है; ग्रतएव गुएगत्रय तथा उनके विकिया स्वभाव उस समय पुरुष-द्वारा दृष्ट नहीं होते हैं।

गुणविकिया का विषम रूप से दर्शन का श्रर्थ है — प्रादुर्भाव का श्राधिक्य-दर्शन, श्रयीत् सत्त्व का श्राधिक्य-दर्शन ही ज्ञान है, रज का श्राधिक्य-दर्शन प्रवृत्ति है श्रीर तम का श्राधिक्य-दर्शन स्थिति है। ऐसे ही पुरुषोपदृष्टा प्रकृति के द्वारा बुद्धि श्रादि का सर्ग होता है।

१५। (३) प्रसंगतः भाष्यकार ने चित्त के धर्म का उल्लेख किया है। परिदृष्ट धर्म प्रत्ययरूप या ज्ञान प्रख्या तथा प्रवृत्ति है। ग्रपरिदृष्ट धर्म स्थिति है। प्रवृत्ति धर्म के कुछ परिदृष्ट हैं और कुछ ग्रपरिदृष्ट हैं। ग्रपरिदृष्ट धर्म का भाष्यकार ने सप्तविध उल्लेख किया है। सातों ग्रपरिदृष्ट धर्म वस्तुमात्र स्वरूप हैं ग्रथीत् वे 'हैं' इस प्रकार से ग्रनुमित होते हैं, पर किस रूप से हैं उसकी विशेष धारएगा नहीं होती। जिसका वास है वही वस्तु कहाती है।

निरोध = निरोध समाधि । धर्म = पुण्यापुण्यरूप त्रिविपाक संस्कार । संस्कार = वासनारूप स्मृतिफल संस्कार । परिएाम = जिस अलक्ष्य कम से चित्त परिएात होता जाता है। जीवन = प्राएावृत्ति ; वह तामस करएा (ज्ञानेन्द्रिय-कमेंन्द्रिय की अपेक्षा तामस ) है और उसकी किया अज्ञात भाव से होती है; चेष्टा = इन्द्रिय-चालिका चित्त चेष्टा, इच्छारूप चित्तचेष्टा परिदृष्टा है पर यह चेष्टा (अवधान रूपा) अपरिदृष्टा है; क्योंकि इच्छा के बाद वह शक्ति कैसे कमेंन्द्रिय आदि में आती है यह साक्षात् अनुभव नहीं होता, अर्थात् दर्शनविजत वह अवधानरूपा चेष्टा तामस है। शक्ति = चेष्टा या व्यक्त किया की सूक्ष्मावस्था।

भाष्यम् - श्रतो योगिन उपात्तसर्वसाधनस्य वुभुत्सितार्थं प्रतिपत्तये संयमस्य विषय उपक्षिप्यते --

परिएामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६॥

'धर्म लक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद् योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम् । धारणाध्यान समाधित्रयमेकत्र संयम उक्तः, तेन परिणामत्रयं साक्षात्कियामाणमतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ॥ १६ ॥

भाष्यानुवाद—इसके बाद सर्वसाधन संपन्न योगी को बुभु ित्सत (जिज्ञासित) विषय की प्रतिपत्ति (साक्षात्कार) के लिए संयम के विषय का अवतरण किया जा रहा है—

१६। परिग्णामत्रय म संयम करने से अतीत तथा अनागत विषय का ज्ञान होता है । सूर्

धर्म, लक्षण तथा अवस्था इन तीन परिणामों में संयम करने पर योगियों को अतीत और अनागत का ज्ञान होता है। धारणा, ध्यान और समाधि एकत्र ये तीनों (एक ही विषय पर ये तीन साधन) संयम कहे गये हैं। उससे (संयम से) परिणामत्रय साक्षात् करते रहने पर उन तीन परिणामों में अनुगत विषय का अतीत तथा अनागत ज्ञान साधित होता है (१)।

टीका—१६। (१) समाधि-निर्मल ज्ञानशक्ति-द्वारा श्रप्रकाश्य कुछ नहीं रह सकता है। इसका कारण पहिले कहा जा चुका है। त्रिकाल-ज्ञान के लिए परिणाम-क्रम में उस शक्ति का नियोग करना पड़ता है।

साधारण प्रज्ञा से भी हम कुछ कुछ ग्रतीत ग्रौर ग्रनागत विषय जान सकते हैं। हेतु से उसका ग्रनुमान कर जानते हैं। संयम बल से हेतु के समस्त विशेष का साक्षात्कार होता है; ग्रतः हेतु के गम्यविषय का भी विशेष ज्ञान या साक्षात्कार होता है। फिर जिसका वह हेतु है, उसका भी उसी प्रकार से साक्षात्कार होता है। इस प्रकार कम से ग्रतीत तथा ग्रनागत विषय का ज्ञान होता है।

स्थूल चक्षु-कर्णादि ही हमारे ज्ञान के एक मात्र द्वार नहीं होते हैं यह clairvoyance telepathy ग्रादि साधारण घटना-द्वारा प्रमाणित हो चुका है ग्रीर भविष्य ज्ञान भी हो सकता है यह बहुत से यथार्थ स्वप्नों-द्वारा प्रमाणित हुग्रा है। जब चित्त में भविष्यत् ज्ञान की शक्ति है तथा स्वप्नादि में कभी कभी उसका प्रकाश भी होता है, तब वह साधन-बल से ग्रधीन हो सकती है यह ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसे न्यूटन साहब ने एक सेब फल का ग्रतन देखकर मध्याकर्षण के नियम का ग्राविष्कार किया था, वैसे ही यदि कोई ग्रपने जीवन के किसी सफल स्वप्न के तत्त्व का ग्रनुसंधान करें तो वे योगशास्त्र के इन सब नियम तथा युक्तियों को हृदयंगम कर सकेंगे। ग्रतीतानागत ज्ञान स्वाभाविक शैली से ही होता है। उसमें कुछ 'ग्रतिप्राकृतिकत्व' या mysticism नहीं है। चित्त को भविष्यत् ज्ञान हो सकता है, यह सत्य या Fact है। कैसे हो सकता है उसका भी ग्रवश्य ही कुछ कारण है। भगवान सुत्रकार न उसी प्रणाली को युक्ति के साथ दिखाया है। संसार में ग्रौर किसी ने भी यह नहीं दिखाया है।

यहाँ पर योगसिद्धि के विषय में कई बातें कहना आवश्यक है। समाधिसिद्ध योगी विरले ही होते हैं। संसार के समस्त धर्म संप्रदायों के प्रवर्त्तकों की अलौकिक शक्ति के विषय में वैिंगित होता है, परन्तु विचार करने से देखा जाता है कि प्रायः ही उसके समस्त विवरण अलीक या लोक-संग्रह के लिए कल्पित या दर्शक की अविचक्षणता के कारण आन्तिशारणा मूलक होते हैं। किन्तु अलौकिक शक्तियों से एक न एक उन सब व्यक्तियों में भी यह अनुमान किया जा सकता है।

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्।।१७।। भाष्यम्—तत्र वाग् वर्णेष्वेवार्थवती, श्रोत्रं च ष्वितिपरिणाममात्रविषयं, पदं पुननी- दानुसंहार बुद्धिनिर्ग्राह्मम् इति । वर्णा एकसमयासंभिवत्वात् परस्पर निरनुग्रहात्मानः, ते पदमसंस्पृश्यानपस्थाप्याविर्भूतास्तिरोभूताश्चेति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । वर्णः पुनरेकैकः पदात्मा सर्वाभिधान शक्तिप्रचितः सहकारिवर्णान्तर प्रतियोगित्वाद्वैश्वरूप्यामिवापन्नः । पूर्वश्चोन्तरेणोत्तरश्च पूर्वेण विशेषेऽवस्थापित इत्येवं वध्वो वर्णाः कमानुरोधिनाऽर्थं संकेते नाविच्छन्ना इयन्त एते सर्वाभिधानशक्तिपरिवृत्ता गकारौकार विसर्जनीयाः सास्नादिमन्तमर्थं द्योत-यन्तीति ।

तदेतेषामर्थसंकेतेनाविच्छन्नानामुपसंहतध्विनक्रमाणां य एको बुद्धिनिर्भासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धिविषय एकप्रयत्नाक्षिप्तम् श्रभागमक्रममवर्णं बौद्ध-मन्त्यवर्णं प्रत्यय व्यापारोपस्थापितं परत्र प्रतिपिपादियषया वर्णेरेवाभिधीयमानैः श्रूयमाणैद्य श्रोतृभिरनादिवाग्व्यहारवासनानुविद्धया लोक बुद्ध्या सिद्धवत्संप्रतिपत्त्या प्रतीयते । तस्य संकेत बुद्धितः प्रविभाग एतावतामेवं जातीयकोऽनुसंहार एकस्यार्थस्य वाचक इति ।

संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः । योऽयं शब्दः सोऽयमर्थः, योऽर्थः स शब्द इत्येवमितरेतराविभागरूपः (मितरेतराध्यासरूपः) संकेतो भवति । इत्येवमेते शब्दार्थं प्रत्यया इतरेतराध्यासात् संकीर्णाः, गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम् । य एषां प्रविभागज्ञः स सर्ववित् ।

सर्वपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः, वृक्ष इत्युक्ते अस्तीति गम्यते, न सत्तां प्रवार्थो व्यभि-चरतीति । तथा न साधना क्रियास्तीति, तथा च पचतीत्युक्ते सर्वकारकाणामाक्षे पो नियमार्थो-ऽनुवादः कर्त्तृ कर्मकरणानां चैत्राग्नितण्डुलानामिति । दृष्टं च वाक्यार्थे पदरचनं, श्रोक्तियश्खन्दो-ऽधीते जीवति प्राणान् धारयति । तत्र वाक्ये पदार्थाभिन्यक्तिः, ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं कारकवाचकं वा । अन्यथा भवति, अश्वः, अजापय इत्येवमादिषु नामाख्यात-सारूप्यादनिर्ज्ञतं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियतेति ।

तेषां शब्दार्थप्रत्ययानां प्रविभागः, तद् यथा श्वेतते प्रासाद इति क्रियार्थः, श्वेतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्दः । क्रियाकारकात्मा तदर्थः प्रत्ययश्च, कस्मात् सोऽयिनित्यभि सम्बन्धादेकाकार एवं प्रत्ययः संकेते इति । यस्तु श्वेतोऽर्थः स शब्दप्रत्ययोरालंबनीभूतः, स हि स्वाभिरवस्थाभिविक्रियमाणोन शब्दसहगतो न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इति । ग्रन्थथा शब्दोऽन्यथार्थोऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः, एवं तत्प्रविभागसंयमाद्योगिनस्सर्वभूतहत्ज्ञानं सग्पद्यत इति ॥ १७ ॥

१७। शब्द, अर्थ तथा प्रत्यय के परस्पर अध्यास के कारण संकर (अभिन्न ज्ञान) होता है, उनके प्रविभाग में संयम करने पर सारे प्राणियों के उच्चारित शब्द का अर्थंज्ञान होता है (१) सू०।

भाष्यानुवाद — उस विषय में (२) (शब्दार्थ ज्ञान के विचार में) वाक् इन्द्रिय के विषय वर्णसमूह (क) हैं। ग्रीर श्रोत्र के विषय केवल (वागिन्द्रियजात वर्णरूप) ध्विन गरिस्साम (ख) हैं। नाद (ग्र, ग्रा वगैरह शब्द का) ग्रह्स-पूर्वक उनका एकत्व बुद्धि-निर्म्माह्म, मानस वाचक शब्द ही पद (ग) है। (पद के ग्रांतर्गत) समस्त वर्ण (क्रमशः उच्चा-रित होने के कारसा) एक समय में ग्राविभूत नहीं रहने के कारसा परस्पर ग्रसंबन्ध स्वभाव होते हैं, ग्रतएव वे पदत्व प्राप्त न कर (ग्रतः ग्रर्थ स्थापन न कर) ग्राविभूत तथा तिरोभूत होते हैं (ग्रतः पदांतर्गत समस्त वर्णों का)। प्रत्येक को ग्रपदस्वरूप कहा जाता है (घ)।

प्रत्येक वर्ण पद के उपादान सर्वाभिधान-योग्यता-संम्पन्न (ङ), सहकारी दूसरे वर्णों के साथ संबंधित होने से मानों ग्रसंख्य रूप संपन्न होता है। पूर्व वर्ण, उत्तर वर्ण के साथ तथा उत्तर वर्ण, पूर्व वर्ण के साथ विशेष में (वाचक पद रूप में) ग्रवस्थापित होते हैं। इस प्रकार कमानुरोधी (च) बहुत से वर्ण ग्रर्थ संकेतद्वारा नियमित होकर दो, तीन, चार या किसी भी संख्या में एकत्र मिलकर सर्वाभिधान योग्यता युक्त होते हैं। (उस प्रकार की योग्यता-युक्त गौ: इस पद में) गकार, ग्रौकार तथा विसर्ग सास्ना (गोजाति की गलकंबल) प्रमृति से युक्त (गोरूप) ग्रर्थ को प्रतिभात करते हैं।

प्रथंसंकेत से नियमित इन वर्णों के (क्रमशः उच्चारित होने के कारए) ध्विन क्रम-समूह एकीकृत होकर जो एक रूप से बुद्धिगोचर होते हैं, वे ही .वाचक पद हैं ग्रीर वाचक पद के ही द्वारा वाच्य का संकेत किया जाता है। वाचक पद एक बुद्धिविषय हेतु से एक-स्वरूप, एक प्रयत्नोत्पादित, ग्रमाग, ग्रक्रम, ग्रतएव ग्रवर्णस्वरूप, बौद्ध ग्रर्थात् एकीकृत बुद्धि-विदित, पूर्ववर्णज्ञान के संस्कार के साथ ग्रन्त्यवर्णज्ञान के संस्कार द्वारा ग्रथवा उस ज्ञान-रूप उद्योधक द्वारा विषयीकृत या ग्रिम्थियक्त होता है (६)। वह पद दूसरे को ज्ञापन करने की इच्छा से (वक्ता कर्ज् क) वर्ण-द्वारा ग्रिम्थियमान तथा श्रोता-द्वारा श्रूयमाएा हीकर ग्रनादि वाग्व्यवहार वासनावासित लोकबुद्धिकर्ज् क वृद्धसंवाद के द्वारा सिद्धवत् (वर्ण-समिष्ट ग्रर्थ तथा ग्रथंज्ञान मानों वास्तिवक में ग्रिमन्नरूप) प्रतीयमान होता है (ज)। ऐसे पद का प्रविभाग (फ) (ग्रर्थात् गोपद का यह ग्रर्थ है, मृगपद का यह ग्रर्थ है। इस प्रकार ग्रथंभेद की व्यवस्था) संकेत बुद्धि से सिद्ध होता है; जैसे इन सब (ग, ग्री,:) वर्णों का इस प्रकार (गीः) ग्रनुसंहार (एकीभूत बुद्धि) इस एक रूप (सास्नादियुक्त गोरूप) ग्रथं का वाचक होता है।

पद तथा पदार्थ की इतरेतर ग्रध्यासरूप (ज) स्मृति ही संकेत का स्वरूप होता है। 'इस शब्द का यही ग्रर्थ होता है, यह ग्रर्थ इस शब्द का है' इस प्रकार इतरेतर ग्रध्यासरूप स्मृति-संकेत कहा जाता है। ऐसे शब्द, ग्रर्थ तथा प्रत्यय इतरेतर ग्रध्यास हेतु से संकीण होते हैं। जैसे, गो यह शब्द, गौ यह पदार्थ ग्रौर गौ यह ज्ञान। जो इनका प्रविभाग जानने वाले हैं, वे ही सर्ववित् (उच्चारित समस्त शब्दों के ग्रर्थज्ञ) हैं।

सभी पदों में (ट) वाक्यशक्ति रहती है। (केवल) 'वृक्ष' कहने से 'हैं' यह जात होता है; (ज्ञ्योंकि) पदार्थ में कभी सत्ता का व्यभिचार (ग्रन्यथात्व) नहीं होता है (ग्रर्थात् असत् की विद्यमानता नहीं रहती)। वैसे ही साधनहीन (कारक ज्ञानरहित) किया भी नहीं है, यथा—'पचित' कहने से कारक समूह सामान्यतः अनुमित होने पर भी अन्य-व्यावृत्त कर बोलने में कारकों का अनुवाद या पुनः कथन आवश्यक होता है अर्थात् अन्यकारक व्यावृत्त, तदन्वयी 'कर्ता चैत्र, करणा अगिन, कर्म तंडुल' इन विशेष कारकों को कहना पड़ता है। तथा वाक्य के अर्थ में भी पद रचना देखी जाती है, जैसे—'जो छन्द का अध्ययन करता है' इस वाक्य के अर्थ में 'श्रोत्रिय' पद; 'प्राण धारण करता है' इस वाक्य के अर्थ में 'जीवित' पद। वाक्यार्थक पद के अर्थहारा भी अभिव्यक्त होने के कारण पद कियावाचक या कारक वाचक है यह प्रविभाग कर व्याख्यान करना चाहिये (अर्थात् अन्य उपयुक्त पद के साथ भोगकर वाक्यरूप से विशद कर बोलना चाहिये)। ऐसा न करने से 'भवित' ( = है, पूज्य में) 'अरव' ( = घोड़ा, गया था) 'अजापय' ( = बकरी का दूध, जिताया था) इन

स्थलों में दिलष्ट पद ग्रकेले प्रयुक्त होने से भिन्त-अर्थ-वाचक पदों के नाम के साथ सादृश्य रहने के कारण निश्चय रूप से नहीं जाने जा सकते, ग्रौर वे किया ग्रथवा कारक इनमें किस भाव से व्याख्यात होंगे, यह कहना कठिन है।

शब्द, ग्रथं तथा प्रत्यय के प्रविभाग, जैसे—(ठ) 'प्रासाद श्वेत दीखता है' (श्वेतते प्रासादः) यह कियार्थ शब्द है ग्रीर 'श्वेत प्रासाद' यह कारकार्थ शब्द है। ग्रथं किया-कारकात्मक है ग्रीर प्रत्यय भी, वयों कि 'वही यह है' इस प्रकार ग्रभिसंबन्ध हेतु से संकेत-द्वारा एकाकार प्रत्यय सिद्ध होता है। जो श्वेत ग्रथं है वही पद ग्रीर प्रत्यय का ग्रालंबनी-भूत है, तथा वह ग्रथं ग्रपनी ग्रवस्था-द्वारा विकियमाण होने से शब्द प्रत्यय का सहगत (समानाधार) नहीं है। ऐसे ही शब्द ग्रीर प्रत्यय भी परस्पर साथ नहीं रहते हैं। शब्द भिन्न है, ग्रथं भिन्न है ग्रीर प्रत्यय भिन्न हैं इस प्रकार का विभाग होता है। उनके इस प्रविभाग में संयम करने से योगियों को समस्त प्राणियों के उच्चारित शब्द का ग्रथं ज्ञान सिद्ध होता है।

टीका—१७। (१) शब्द = उच्चारित शब्द । स्रथं = उस शब्द का विषय । प्रत्यय = स्रथं का मनोगत स्वरूप या वक्ता के मन का भाव एवं शब्द सुनकर श्रोता का स्रथं ज्ञान रूप मनोभाव । उनका (शब्दार्थ प्रत्यय का) परस्पर ग्रध्यास या एक के उपर दूसरे का ग्रारोप प्रयात एक को दूसरा समक्षना है । उस ग्रध्यास से उनका सांकर्य होता है ग्रथात् जो शब्द है वही मानों ग्रथं है श्रीर वही मानों ज्ञान है इस प्रकार की एकत्व बृद्धि होती है । परन्तु वास्तव में वे ग्रत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं । गो-शब्द वक्ता के वागिन्द्रिय में रहता है, गो-ग्रथं गोशाला में या गोचर में रहता है; श्रीर गो-ज्ञान श्रोता के मन में रहता है । इस प्रकार का विभाग जानकर योगी केवल शब्द, केवल ग्रथं तथा केवल प्रत्यय की ग्रलग-ग्रलग भावना करना सीखते हैं । उस समय शब्द में मन लगाने पर शब्द मात्र निर्भासित होगा; ग्रथं में ग्रथवा प्रत्ययमात्र में मन लगाने से ग्रथं या प्रत्यय ही निर्भासित होगा । इस प्रकार भावना-क्राल योगी किसी ग्रज्ञातार्थ शब्द को सुनने से उस शब्द मात्र में संयम कर उस शब्द के वक्ता के वाग्यंत्र में पहुँच जाते हैं । वहाँ पहुँच कर ज्ञान-शक्ति सम्पन्न योगी वाग्यंत्र के प्रयोजक उच्चारक के मन में प्रवेश करते हैं । उसके बाद जिस ग्रथं के लिए वह मन उस वाक्य का उच्चारण करता है योगी को उस ग्रथं का ज्ञान हो जाता है ।

१७। (२) इस प्रसंग में भाष्यकार ने सांख्य-सम्मत शब्दार्थ तत्त्व विवृत किया है। यह ग्रत्यिक सारवान् तथा युक्तियुक्त है। यह विभाग-द्वारा समकाया जा रहा है।

(क) वागिन्द्रिय से केवल क, ख इत्यादि वर्णों का उच्चारण होता है । वर्ण का अर्थ उच्चार्य शब्द का मौलिक विभाग है । मनुष्यों की जो साधारण भाषा है वह क, ख आदि वर्णों में से प्रत्येक या एक से अधिक के संयोग से निष्पन्न होती है । इसके अतिरिक्त ऋंदन आदि शब्दों का भी उपयुक्त वर्णविभाग हो सकता है । मान लो कि कोचवान लोग घोड़ों को रोकते समय जो पुचकारते हैं, उसके वर्ण का एक प्रकार का अक्षर-संकेत बनाया गया । उस लिखित अक्षर संकेत को देखकर विज्ञ व्यक्ति उपयुक्त संकेतानुसार उस शब्द का दीर्घ या हस्व उच्चारण कर सकेगा । साधारण 'क' आदि वर्णों से यह उच्चारण नहीं किया जाता है । सभी प्राणियों के शब्दों का इस प्रकार का वर्णे है । रूप के सात प्रकार के मौलिक वर्णों के योग से जैसे समस्त रंग बनते हैं, वैसे कई वर्णों से समस्त प्रकार के वाक्य उच्चारण किये जा सकते हैं ।

- (ख) कान केवल ध्विन (scund) ग्रहरण करता है, अर्थ नहीं । वर्ण की ध्विन कान ग्रहरण करता है । वर्ण जिस प्रकार-कम से उच्चारित होते हैं (एक साथ दो वर्ण उच्चारित नहीं हो सकते), कान भी उसके अनुसार कमशः एक एक वर्ण की ध्विन सुनता है।
- (ग) पद वर्ण-समिष्ट है। वर्ण-समूह एक साथ उच्चारित नहीं हो सकते, अतः पद एक साथ नहीं रहते। पदोच्चारएा में पद के समस्त वर्ण उठते और लीन होते रहते हैं। अतः पद का एकत्व कान से नहीं, परन्तु मन से होता है। पूर्वापर सभी वर्णों के संस्कारों को याद रखकर एकत्व बुद्धि करना ही पद का स्वरूप है। परन्तु एकवरिएक पद में इसका प्रयोज्जन नहीं होता है।
- (घ) समस्त वर्ण पद के उपादान है परन्तु प्रत्येक वर्ण ग्रपद है। वर्णों के बहुत-से संयोग हो सकते हैं ग्रतः पद मानों ग्रसंख्य है।
- (ङ) वर्णसमूह पद रूप से या अकेले ही सर्वाभिधान-समर्थ हैं, अर्थात् वे सब पदार्थों के वाचक हो सकते हैं। संकेत के द्वारा किसी भी पद को किसी भी अर्थ का वाचक किया जा सकता है। कई वर्णों को किसी विशेष अर्थ में संकेत कर पद बनाया जाता है; जैसे गौ: एक पद है, इसमें ग, औ तथा: ये तीन वर्ण हैं; 'ग' के बाद 'श्रौ' श्रौर औ-कार के बाद विसर्ग हैं, इस प्रकार एक कम व्यवस्थापित हुआ है, तथा 'गौ प्राणी' इस प्रकार के अर्थ का संकेत किया गया है। अतएवं गो-पद संकेत व्यक्ति को प्राणि विशेष किप अर्थ द्वोतित करता है।
- (च) यद्यपि पद प्रायः अनेक वर्णों द्वारा निर्मित होते हैं तो भी वे अनेक वर्ण एक साथ वर्त्तमान नहीं रहते हैं; परन्तु वे कमशः उच्चारित होते हैं। लीन और उदित द्वयों का वास्तविक समाहार नहीं होता है, अतः पद का अर्थ यहाँ मनोभावमात्र होता है। मन ही मन उन सब ध्वनिक्रमों को उपसंहत या एकत्र किया जाता है, अतः पद उस एकि भूत-बुद्धि से निर्भास्य पदार्थ या मनोभावमात्र हुआ। मन ही मन वर्णस्मूह को एक कर एक पद के रूप में स्थापन करने का नाम है अनुसहार या उपसंहार बुद्धि। इस प्रकार के बुद्धि-निर्मित पद से ही अर्थ का संकेत किया जाता है।
- (६) उच्चार्यमाए। पद समूह लीयमान तथा उदीयमान वर्णरूप अवयवस्वरूप होते हैं, किन्तु एक बुद्धिनिर्प्राह्म मानस पदसमूह वैसे नहीं हैं क्योंकि वे एक बुद्धि के विषय हैं। बुद्धिद्धार। अनुभूयमान विषय वर्त्तमान ही होता है, लीन नहीं होता है। जो ज्ञायमान नहीं होता है, पर अव्यक्तभाव में रहता है वही लीन द्रव्य होता है। मानस पद एक भावस्वरूप है। यह अनुभव भी होता है कि हम मन ही मन पद को एक प्रयत्न से उठाते हैं। तथा वह एक, वर्त्तमान, भावस्वरूप हो अतः उसके उदीयमान और लीयमान अवयव नहीं हैं, वह भागहीन तथा कमहीन है। वर्णसमाहार-रूप उच्चारित पद सभाग और सक्रम होने के कारए। बुद्धिनिमित पद अवर्णस्वरूप है। बुद्धि द्वारा यह कैसे बनता है?—वर्ष्ट्रकम सुनते समय एक एक वर्ण का ज्ञान होता है; ज्ञान होने पर संस्कार होता है, संस्कार से स्मृति होती है। कमशः श्रूयमाए। वर्णसमूह का इस प्रकार किमक ज्ञान और तज्जितत संस्कार होता है। शेष वर्णों का संस्कार होने पर, जन सब संस्कारों को स्मृति द्वारा एक प्रयत्न में उपस्थापित करने से एक बौद्ध पद निर्मित होता है।
  - (ज) वृद्धिस्थ पद प्रवर्ण होने पर भी उसे व्यक्त करने के लिए उस श्रवस्पज्ञान के

संस्कार के साथ वर्गों के द्वारा उसको भाषण करना चाहिये। मानुष-प्रकृति अपने वाग्व्य-बहार की वासना से युक्त है। मनुष्य जाति में वाक्योत्कर्ष एक विशेषता है, वासना अनादि होने के कारण वाग्व्यवहार की वासना भी अनादि है। मानव शिशु उपयोगी संस्कार-हेतु से सहज ही वाग्व्यवहार सीख लेता है। मूलतः शिक्षा सुनने से ही होती है। शिशु जैसे पद जानता रहता है वैसे पद का अर्थसंकेत भी। यद्यपि पद, अर्थ तथा प्रत्यय पृथक् हैं तो भी वे इतरेतर-अध्यास के द्वारा अभिन्न-भाव से व्यवहार किये जाते हैं और ऐसे व्यवहार की वासना रहने के कारण सीखते समय सहज ही ऐसे शब्दार्थप्रत्यय को अभिन्नवत् मानकर ही सीखते हैं। शिक्षा प्राप्त करते हैं—संप्रतिपत्ति-द्वारा। संप्रतिपत्ति का अर्थ है वृद्ध-संवाद; अर्थात् हम सर्व प्रथम वयोवृद्ध व्यक्तियों से ही उस प्रकार की संकीर्ण भाषा सीखते हैं और बाद में शब्दार्थ-प्रत्यय को संकीर्ण रूप से व्यवहार करते हैं।

- (फ) पदसमूह का प्रविभाग या अर्थभेद-व्यवस्था संकेत से सिद्ध होती है। 'इतने वर्णों से यह पद निर्मित किया एवं यह अर्थ संकेत किया' ऐसे ही किसी व्यक्ति-द्वारा पद और अर्थ का संकेत किया जाता है। चन्द्र, महताब, 'मून' (moon) आदि शब्द किसने रचे हैं और उनका अर्थसंकेत किसने किया है यह न जानने पर भी किसी व्यक्ति ने उसे किया है यह निश्चित है।
- (अ) पद तथा अर्थ की अध्यास-स्मृति ही संकेत कहाती है। 'यह प्राणी गौ हैं' 'गौ वह प्राणी हैं' इस प्रकार इतरेतर अध्यास की स्मृति ही संकेत है।

श्रतः पद, पदार्थं श्रौर स्मृति या प्रत्यय इतरेतर में श्रध्यस्त होने के कारएा संकीर्ण या विविक्त करने के श्रयोग्य होते हैं। योगी उनका प्रविभाग जानने पर या समाधि से श्रसंकीर्ण प्रत्येक को साक्षात् करने पर निर्वितर्का प्रज्ञा-द्वारा सब पदों का श्रर्थं जान सकते हैं।

(ट) वाक्य का अर्थ है कियापद-युक्त विशेष पद। वाक्य शक्ति का अर्थ है वाक्य द्वारा जो अर्थ समक्त में आता है उसको समकाने की शक्ति। 'घट' एक पद है; 'घट है' यह एक वाक्य है, घट लाल है यह भी वाक्य है। (वाक्य = proposition; पद = term)

सभी पदों में वाक्यशक्ति रहती है; ग्रर्थात् एक पद कहने से उसमें कुछ न कुछ, ग्रन्ततः 'सत्ता' या 'हैं' इस प्रकार की कियायुक्त, वाक्य वृत्ति रहती है। वृक्ष कहने से वृक्ष 'हैं' 'था' या 'होगा' इस प्रकार की सत्त्व किया का अध्याहार होता है, क्योंकि सभी पदार्थों में सत्त्व अव्यभिचारी है। 'नहीं हैं' का अर्थ अन्यत्र अन्य ढंग से है। तब 'ग्राकाश कुसुमें' बोलने से भी क्या 'हैं' समक्ता जायगा ? हाँ, यही समक्ता जायगा। यहाँ 'ग्राकाश' भी है, 'कुसुम' भी है तथा 'ग्राकाश कुसुम' पद का एक अर्थ है, वह बाहर नहीं भी है परन्तु मन में है। इस अकार भावार्थ या अभावार्थ सभी विशेष्य पदों की सत्त्व-कियायोगरूप वाक्य कृति है।

कियापद की भी वाक्य वृत्ति रहती है। इस विषय में 'पचित' पद के उदाहरए। से भाष्यकार ने समभाया है। 'पचित' पद कहने से 'रसोई बनाता है, यह वाक्यार्थ प्रकट होता है। ग्रतएव किया में भी वाक्यार्थ-विज्ञापिका शक्ति रहती है, ग्रौर जो सब पद वाक्यार्थ समभाने के लिए रचे गये हैं, उनमें भी वाक्य शक्ति तो रहेगी ही, जैसे श्रोतिय, ग्रादि।

अनेकार्थंक या विलब्द पद (भवित आदि ) अकेले प्रयुक्त होने पर योगज प्रज्ञा-द्वारा सूर्थं प्रकट करते हैं, साधारण प्रज्ञा मे उनका अर्थ नहीं समभा जा सकता। (ठ) शब्द, अर्थ और प्रत्यय का भेद उदाहरण देकर समका रहे हैं ' 'श्वेतते प्रासादः' तथा 'श्वेतः प्रासादः' इन स्थलों में 'श्वेतते' शब्द कियार्थंक है अर्थात् साध्यरूप अर्थयुक्त है; और 'श्वेतः' यह शब्द 'कारकार्थंक" है या सिद्धरूप अर्थयुक्त है। पर उन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वही कियार्थंक और कारकार्थंक है, क्योंकि एकही श्वेतता (सफेद रंग) को किया तथा कारक दोनों में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्यय भी कियाकारकार्थं होता है। कारण 'यह गौ है' इस प्रकार का ज्ञान तथा 'गौ-प्राणिरूप' विषय, संकेत द्वारा अभिसंबद्ध होने के कारण एकाकार होते हैं। इस प्रकार कियार्थं अथवा कारकार्थं 'शब्द' से कियाकारकार्थं अर्थं और वसे प्रत्यय का भेद सिद्ध हुआ, अर्थात् शब्द केवल कियार्थं अथवा कारकार्थं होता है, परन्तु अर्थं (गवादि) तथा ज्ञान किया और कारक एक साथ उभयार्थंक होते हैं। और भी, अर्थं शब्द तथा ज्ञान का आलंबन स्वरूप है अतः वह अपनी अवस्था के विकार से विकृत् होता है। अत्रत्य से अर्थं भिन्न होता है। इस प्रकार गो-शब्द रहता है कण्ठ में, गोप्राणी यह अर्थं रहता है गोशाला आदि में, और गोप्रत्यय रहता है मन में; अत्रत्य वे पृथक् पृथक् हैं।

भाष्यकार ने शब्द, प्रथं ग्रीर प्रत्यय के स्वरूप, संबंध तथा भेद युक्ति से स्थापन कर संयमफल बतलाया है। बौद्ध ग्रथीत् बुद्धिनिर्मित पद को स्फोट कहते हैं। कुछ विद्वान् स्फोट की सक्ता स्वीकार नहीं करते। न्याय मत में उच्चार्यमाएा वर्ण समूह (पदांग) के संस्कार से ग्रथंज्ञान होता है। भाष्यकार भी, संस्कार से स्फोट होता है, यह कहते हैं। वर्णासंस्कार चित्त में कमशः उठ सकता है, परन्तु उस कम की ग्रवक्ष्यता हेतु से हम उसे एक स्वरूप में व्यवहार करते हैं ग्रतः बौद्ध पद एकस्वरूप प्रत्यय है, फलतः वह कमिक वर्णांधारा (उच्चार्यमाएग पद) से पृथक् हुग्रा।

भाष्यकार का अभिप्राय है कि शब्द और अर्थ का संकेत किसी एक समय में किया हुआ है। तंत्रांतर में (मीमांसक मत में) कई शब्दों को नित्य (अनादि अर्थ संबंध युक्त) स्वीकार किया गया है। परन्तु उसका प्रमाएा नहीं मिलता है। जब यह पृथ्वी सादि है और मनुष्यों का निवास-काल भी सादि है, तब, मनुष्यों की भाषा अनादि है यह कहना ठीक नहीं है। हाँ, जातिस्मर (पूर्व जन्म वृत्तज्ञ) पुरुषों द्वारा पूर्व सर्ग का कोई कोई शब्द इस सर्ग में प्रचारित हुआ है, यह हमारे मत में भी अस्वीकृत नहीं।

## संस्कारसाचात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम् ॥ १८ ॥

भाष्यम् द्वये खल्वमी संस्काराः स्मृतिक्लेशहेतवो वासनाष्ट्रपाः, विपाकहेतवो धर्मा-धर्मरूपाः । ते पूर्वभवाभि संस्कृताः परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवदपरिदृष्टा-श्चित्ताधर्माः । तेषु संयमः संस्कारसाक्षात्त्रियायै समर्थः, न च देशकालिनिमित्तानुभवैविना तेषामस्ति साक्षात्करणम्, तदित्थं संस्कारसाक्षात्करणाः पूर्वजातिज्ञानमृत्पद्यते योगिनः । परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्षात्करणात्परजातिसंवेदनम् । श्रत्रेदमाख्यानं श्रूयते, भगवतो जैगीषष्ट्यस्य संस्कारसाक्षात्करणाद्द्यसु महासर्गेषु जन्मपरिणामकममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभवत् । स्वयं भगवानावट्यस्तनुधरस्तमुवाच, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनिभभूतबुद्धिसत्त्वेन त्वया नरकतिर्यग्गर्भसंभवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किमधिकमुपलब्धमिति । भगवन्तमावट्यं जैगीषव्य उवाच, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनिभभूतबुद्धिसत्त्वेन मया
नरकितर्यग्भवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत् किञ्चिदनुभूतं तत्सवं
दुःखमेव प्रत्यवैमि । भगवान।वट्य उवाच, यदिदमायुष्मतः प्रधान विश्वत्यमनुत्तमं च संतोषसुखं
किमिदमिप दुःखपक्षे निक्षिप्तमिति । भगवान् जैगीषव्य उवाच विषयसुखापेक्षयैवेदमनुत्तमं
संतोषसुखमुक्तं, कैवत्यापेक्षया दुःखमेव । बुद्धिसत्त्वस्यायं धर्मस्त्रिगुणः, त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेमपक्षे न्यस्त इति । दुःखस्वरूपस्तृष्णातन्तुः, तृष्णादुःखसन्तापापगमात्त् प्रसन्नमवाधं सर्वानुकूलं
सुखमिदमुक्तमिति ।। १८ ।।

१८। संस्कार-साक्षात्कार करने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है (१) ॥ सू०

भाष्यानुवाद - ये (सूत्रोक्त) सब संस्कार दो प्रकार के हैं स्मृतिक्लेशहेतु वासना रूप तथा विपाक हेतु धर्माधर्म रूप (२)। ये पूर्व जन्मों में निष्पादित होते हैं। परिगाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन तथा धर्म के समान वे अपरिदृष्ट चित्तधर्म या चित्त : के गुग् हैं । संस्कार में संयम करने पर संस्कार का साक्षात्कार होता है, ग्रौर (उस संस्कार के संबंधी) देश, काल तथा निमित्त के साक्षात्कार के बिना संस्कार का साक्षात्कार नहीं, हो सकता है, **श्र**तएव संस्कार साक्षात्करराद्वारा योगियों को पूर्वजाति का ज्ञान उत्पन्न होता है. । दूस**रों** को भी इस प्रकार से संस्कार साक्षात्कार हो जाने पर अपनी पूर्वजाति का ज्ञान होता है। इस विषय में यह स्राख्यान सुना जाता है । भगवान जैगीषव्य को पहले संस्कार साक्षात्कार से दस महासर्ग के सभी जन्म परिएगामकम ज्ञात हो गये थे, श्रौर बाद में विवेकज ज्ञान प्रादुर्भूत हुग्रा था। तदनन्तर तनुधर (निर्माण कायाश्रित) भगवान् ग्रावट्य ने उनसे पूछा, "भव्यत्व हेतु से (सत्त्वोत्कर्ष के कारएा) अनिभभूत-वृद्धि-सत्त्व-संपन्न आपने दस महासर्गों में नरक-तिर्यक जन्म से उत्पन्न हुए और दुःख उपभोग कर तथा देव ग्रौर मनुष्य योनियों में बारं-बार जन्म पाकर (स्रर्थात् उन जन्मों से उत्पन्न हुए सुख अनुभव कर), सुख तथा दुःख इन दोनों में से कौन ग्रधिक उपलब्ध किया है ?" भगवान ग्रावट्च को भगवान् जैगीषव्य ने उत्तर दिया—"भब्यत्व हेतु से ग्रनिभूत बुद्धिसत्त्वसंपन्न मैंने दस महासर्गों में नरक-तिर्यक् जन्म के दुःख ग्रनुभवकर ग्रौर देव-मनुष्य योनियों में बारंवार उत्पन्न होकर जो कुछ ग्रनुभव ँ किया है उस सबको मैं दुःख ही मानता हूँ।" भगवान् ग्रावटच ने फिर पूछा, "ग्रायुष्मन् ! आप के ये जो प्रधानविशत्व तथा अनुत्तम सन्तोष सुख हैं क्या उन्हें भी श्राप दु:ख के श्रन्त-र्गत गिनते हैं ?" भगवान् जैगीषव्य ने उत्तर दिया-- "केवल विषयसुख की भ्रपेक्षा ही संतोष-मुख अनुत्तम कहा गया है, कैवल्य की अपेक्षा वह दु:ख ही है। बुद्धि सत्त्व का यह धर्म (संतोषरूप) त्रिगुरा है, और त्रिगुरा प्रत्ययमात्र ही हेयपक्ष में न्यस्त हुम्रा है। तृष्णा रज्जू ही दु:खस्वरूप है। तृष्णा के दु:खसंताप का श्रपगम होने से यह (सन्तोष-प्रसन्त-सुख) भ्रबाध और सबके अनुकूल. सुख कहा गया है" (३)।

दीका—१८। (१) संस्कार साक्षात्कार का अर्थ है संस्कार की समृति या स्मरण-ज्ञान। संस्कार का साक्षात्कार होने पर जो पूर्वजाति का ज्ञान होता है, यह स्पष्ट है। उत्तरो-सर जन्मों में ही संस्कार संचित होते हैं; अतः संस्कारमात्र ही में यदि समाधिबल से ज्ञान शक्ति को पुञ्जीभूत किया जाय, तो संस्कार सम्यक् (विशेषयुक्त भाव से) विज्ञात हो जायगा, तथा कहाँ, कौन जन्म में, कैसे श्रीर कब वह संस्कार संचित हुश्रा है यह भी याद श्रा जायगा।

१८। (२) संस्कार के बारे में पहिले व्याख्या की गयी हैं (२।१२ सूत्र की टिप्पणी देखिए)। संस्कार परिएगामि के समान ग्रपरिदृष्ट चित्तधमें है। 'धर्म' के बदले 'कमें' भी पाठांतर हैं, कमें का ग्रथं कर्माशय है। संस्कार-साक्षात्कार करने में ग्रात्मगत किसी संस्कार की भावना करनी पड़ती है। प्रवल संस्कार रहने से उसका फल प्रस्फुट होता है। ग्रतः किसी प्रवल प्रवृत्ति या करगुशक्ति की धारणा कर उसमें समाहित होनेपर (विशदतम उपलक्षगुम्वरूप होकर उस संस्कार का जो स्मरणज्ञान होता है, वही संस्कारसाक्षात्कार या पूर्वजाित का स्मरण्ज्ञान होता है) संस्कार का साक्षात्कार होता है। मानव के लिए मानव के जाित्मित विशेष गुण समूह ही स्मृतिफल वासनारूप संस्कार हैं। मानवीय ग्राकार, इन्द्रिय, मन इत्यादि की विशेषता धारण कर समाहित होने से यह वासनारूप साँचा, किस लिए स्मरणाम्बरूद होकर वर्त्तमान मानव जन्म के धर्माधर्म धारण करता है, इसका ज्ञान होता है। बासना की पहले व्याख्या की गई है। वासना साँच के समान, ग्रीर धर्माधर्म द्रवीभूत धातु के समान हैं। [२।१२(१) ग्रीर २।१५ (१) (३) देखिए।]

१५ । (३) भाष्यकार ने महायोगी जैगीषव्य और ग्रावटच का संवाद उद्धृत कर इस विषय की व्याख्या की है। महाभारत में भगवान् जैगीषव्य का योगसिद्धि-विषयक ग्राख्यान कई स्थानों पर हैं, किन्तु ग्रावटच-जैगीषव्य-संवाद किसी प्रचलित ग्रन्थ में नहीं हैं। 'श्रूयते' शब्द कहने से, वह किसी काललुप्त श्रुति की शाखा में था, ऐसा प्रतीत होता है। इस ग्राख्यान की रचना-शैली ग्रति प्राचीन है। प्राचीनतम बौद्धग्रन्थ में ऐसी ही रचनाशैली का ग्रनुकरण हुन्ना है।

प्रसन्न = वैषयिक दुःख से अस्पृष्ट । अवाध = किसी वाधा से जो भग्न न हो । भिक्षु कहते हैं 'यावद् बुद्धिस्थायीअक्षय ।' सर्वानुकूल = सभी का प्रिय्या सभी अवस्थाओं में अनुकूल रूप में स्थित ।

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥ १६॥ .

भाष्यम् — प्रत्यये संयमात् प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परिचत्तज्ञानम् ॥ १६ ॥
१६ । प्रत्ययकाल में संयम का अभ्यास करने पर परिचत्त का ज्ञान होता है । सू०
भाष्यानुवाद् — प्रत्यय में संयम-द्वारा प्रत्यय साक्षात् करने पर उससे परिचत्तज्ञान होता है (१) ।

टीका—१६। (१) यहाँ पर प्रत्यय शब्द का अर्थ विज्ञान भिक्षु के मत मैं स्विचित्त, दूसरों के मत में परिचित्त है। परिचित्त को कैसे साक्षातू करना होगा इस पर भोजराज कहते हैं कि 'मुखरागादिना।' वस्तुतः प्रत्यय यहाँ पर स्व-पर दोनों प्रकार का प्रत्यय है। अपने

किसी एक प्रत्यय को विविक्त कर साक्षात्कार न कर सकने से पराया प्रत्यय कैसे साक्षात् किया जायगा ? पहले अपनी प्रत्यय जानकर परप्रत्यय के ग्रहण के लिए स्विचित्त को शून्य-वत् करना श्रीर उसे पर प्रत्यय के ग्रहणार्थ उपयोगी कर पराया प्रत्यय जानना चाहिए।

परिचत्तज्ञ व्यक्ति बहुत देखे जाते हैं। वे योगसिद्ध नहीं, परन्तु जन्मसिद्ध होते हैं। जिसका चित्त जानना है उसकी थ्रोर लक्ष्य रखकर अपने चित्त को शून्यवत् करने पर उसमें जो भाव उठते हैं वे ही परिचत के भाव होते हैं। इस प्रकार से साधारए परिचत्तज्ञ व्यक्ति पराये मनोभाव जानते हैं; परन्तु वे यह कह नहीं सकते हैं कि कैसे उनके मन में पराये मनोभाव श्राया करते हैं। किन्तु समक्त सकते हैं कि यह पराया मनोभाव है। बिना थ्रायास के ही किसी को परिचत्त का ज्ञान होता है। मन ही मन किसी बात की भावना करने से या किसी रूपरसादि का चितन करने से किसी भी पूर्वानुभूत तथा विस्मृत भाव को भी परिचत्तज्ञ व्यक्ति मानों सहज ही समय समय पर जान सकते हैं।

# न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्।। २०।।

भाष्यम् रक्तं प्रत्ययं जानाति, ग्रमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति । पर प्रत्य-यस्य यदालम्बनं तद योगिचित्तोन नालम्बनीकृतं परप्रत्ययमात्रन्तु योगिचित्तास्य ग्रालम्बनी-भूतमिति ॥ २० ॥

२०। उसके (परिचत्त के) आलम्बन के साथ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उर्सका (योगिचित्त का) आलम्बन विषयीभूत नहीं होता है। सू०

भाष्यानुवाद — (पूर्व सूत्रोक्त संयम में योगी) रागयुक्त प्रत्यय जान सकते हैं, परन्तु श्रमुक विषय रागयुक्त है, यह नहीं जान सकते हैं। (क्योंकि) परिचत्त का जो आलम्बन (क्षिय) है योगिचित्तद्वारा उसका आलम्बन नहीं किया गया, केवल परप्रत्यय ही योगिचित्त का आलम्बनीभूत होता है (१)।

टीका—२०। (१) प्रत्ययसाक्षात्कार द्वारा राग, द्वेष तथा श्रभिनिवेशरूप ,श्रवस्था-वृत्तियों के श्रालम्बन का ज्ञान नहीं होता है, क्यों कि उनमें बहुत-सी श्रालम्बन-निरपेक्ष चित्तावस्थाएँ हैं। बाघ देखकर भय पाने से बाघ भयभाव में नहीं रहता है, वह रूपज-ज्ञान में ही रहता है। श्रतएव श्रवस्था वृत्ति का श्रालम्बन जानना हो तो फिर प्रिएाधान कर जानना चाहिये। परन्तु जो सब प्रत्यय श्रालम्बन के सहभावी हैं उनका श्रयात् शब्दादि प्रत्ययों का ज्ञान होने से श्रालम्बन का भी ज्ञान श्रवश्य होता है। कोई व्यक्ति यदि नीज श्राकाश का ध्यान कर रहा है तो योगी श्रवश्य ही एक साथ 'नील श्राकाश' जान सकेंगे; क्योंकि नील श्राकाश का प्रत्यय मनमें 'नील श्राकाश'-रूप से ही उठता है।

विज्ञान भिक्षु के मत में बीसवाँ सूत्र भाष्य का ग्रंग है, ग्रलग सूत्र नहीं है।

कायरूपसंयमात्तद्याद्यराक्तितस्तम्मे चत्तुः प्रकाशाऽसम्प्रयोगेऽन्तद्धीनम्।। २१।।

भाष्यम् कायरूपे संयमाद्र्पस्य या ग्राह्मा शक्तिस्तां प्रतिबध्नाति, ग्राह्मशक्ति-स्तम्भे सित चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्द्धानमुत्पद्यते योगिनः । एतेन शब्दाद्यन्तर्द्धानमुक्तं वेदितव्यम् ॥ २१ ॥

२१। शरीर के रूप में संयम करने से उस रूप का ग्राह्म शक्तिस्तंभ होने पर शरीर का रूप चक्षु-ज्ञान का ग्रविषयीभूत होता है, ग्रतः ग्रन्तर्द्धानसिद्ध होता है।

भांड्यानुवाद — शरीर के रूप में संयम से रूप की जो ग्राह्यशक्ति है वह स्तंभित होती है, ग्राह्य शक्ति का स्तंभ होने पर चक्षु प्रकाश के श्रविषयीभूत होने से, योगी को श्रंतद्धीन उत्पन्न होता है। इससे शरीर के शब्दादि का भी श्रंतद्धीन उक्त हुआ है यह जानना चाहिये (१)।

टीका—२१। (१) भानुमती के बाजीगर जो ऐन्द्रजालिक युद्ध दिखाते हैं, उसमें वह बाजीगर केवल संकल्प करता है कि दर्शकगए। इन रूपों को देखें, उसीसे दर्शकगए। इस प्रकार देखते हैं। किसी ग्रंगरेज ने लिखा है कि वह उस जादू के स्थान से कुछ दूर थे, ग्रीर वे देख रहे थे कि जादूगर चुपचाप खड़ा है, पर उसके निकटस्थ सभी दर्शकगए। उपर देख रहे हैं ग्रीर उत्तेजित होकर उपर से गिरे हुए कटे हाथ पैर सब देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक पलटन के डाक्टर ने एक काल्पनिक हाथ को उठा कर कहा, 'जिसने यह काटा है उसका पेशी संस्थान का अच्छा ज्ञान है।' इस प्रकार दर्शकगए। उत्तेजित भाव से देख रहे थे, परन्तू वास्तव में जादूगर के संकल्प के सिवाय ग्रीर कुछ नहीं था।

जो हो इससे जान पड़ता है कि संकल्प के द्वारा कैसे श्रसाधारण व्यापार भी सिद्ध हो सकते हैं। योगीगए। यदि श्रव्याहत संकल्प के साथ सोचें कि हमारे शरीरों के रूप शब्दादि किसी को गोचर न हों, तो यह सम्भव होगा ऐसा कहना श्रनावश्यक है।

ये सब बातें लिखने का एक और प्रयोजन है। बहुत से लोग परिचत्तज्ञता या ये सब जादू देख कर सोचते हैं कि मैंने अब सिद्ध पुरुष प्राप्त कर लिया है। अज लोग अपनी धारणा के अनुसार भूतिसद्ध, पिशाचिसद्ध, योगिसद्ध इत्यादि कुछ विश्वास कर शायद किसी भ्रष्टचिरित्र श्रधमी ठग के फेर में पड़ कर यहलोक परेलोक खो बैठते हैं। इस प्रकार के सिद्धों के फेर में फँस कर कुछ व्यक्ति सर्वस्व खो बैठे हैं यह हम जानते हैं। ये सब मामूली जन्मज तिद्धियाँ हैं, योगज सिद्धियाँ नहीं। ऐसी किसी श्रसाधारण शिवत को देख कर किसी को योगी मानना ठीक नहीं है। परन्तु श्रहिंसा, सत्य श्रादि यम तथा निधम श्रादि का साधन देखकर योगी मानना चाहिए। क्षुद्रसिद्धियुक्त बहुत श्रादमी साधु-सन्त के वेष में पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को योगी मानकर बहुत से स्रांत होते हैं श्रीर प्रकृत योगी का श्रादर्श भी इसी से विपर्यंस्त हो गया है।

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद्परान्तज्ञानमरिष्टभ्यो वा ॥ २२ ॥ भाष्यम् आयुविपाकं कर्म दिविधं सोपक्रमं निरुपक्रम च । तत्र यथा आर्द्रकृतं

वितानितं लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमं, यथा च तदेव सिम्पिण्डतं चिरेण संशुष्यदेवं निरुपक्रमम् । यथा चाग्निः शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेन्तथा सोपक्रमं, यथा वा स एवाग्निस्तृणराशौ क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तिश्चरेण दहेत्तथा निरुपक्रमम् । तदेकभविकमायुष्करं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च, तत्संयमाद् प्रपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम् । प्ररिष्टेभ्यो वेति । त्रिविधमरिष्टम् ग्राध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकं चेति । तत्राध्यात्मिकं, घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न शृणोति, ज्योतिर्वा नेत्रेऽवष्टब्धे न पश्यति । तथा-धिभौतिकं, यमपुरुषान् पश्यति, पितृनतीतान कस्मात् पश्यति । ग्राधिदैविकं, स्वर्गमकस्मात् सिद्धान् वा पश्यति, विपरीतं वा सर्वमिति । ग्रनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति ।। २२ ॥

२२। कर्म सोपकम तथा निरुपकम है, उसमें संयम करने से अथवा अरिष्टों से अपरांत (मृत्यु) का ज्ञान होता है।

भाष्यानुवाद — श्रायु जिसका फल है ऐसा कर्म दो प्रकार का है — सोपक्रम तथा निरुपक्रम (१)। उनमें — जिस प्रकार भीगा कपड़ा फैला देने से स्वल्प समय में सूख जाता है ऐसा ही सोपक्रम कर्म है; श्रौर जिस प्रकार वही कपड़ा गृड़मुड़ी करके रखने से बहुत देर में सूखता है, ऐसा ही निरुपक्रम कर्म है। (श्रथवा) जैसे श्राग सूखी घास में पड़कर चारों श्रोर से वायुयुक्त हो जाय तो तुरंत जला देती है, वैसे सोपक्रम है, श्रौर वहीं श्राग जैसे बहुत घास में कमशः एक एक श्रंश पर न्यस्त होने से दीर्घकाल म जलाती है, वैसे निरुपक्रम है। एक भविक श्रायुष्कर कर्म दो प्रकार का है — सोपक्रम तथा निरुपक्रम। उसमें संयम करने से श्रपरांत का या प्रयाण का ज्ञान होता है श्रथवा श्ररिष्टों से भी होता है।

ग्ररिष्ट तीन प्रकार के हैं—ग्राध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक ग्रीर ग्राधिदैविक। ग्राध्यात्मिक, जैसे—कान बंद कर ग्रपने देह का शब्द न सुन सकना, ग्रथवा ग्रांखें मूंद करके ज्योति न देखना। ग्राधिभौतिक जैसे — यमपुरुष देखना; ग्रतीत पितरों को ग्रचानक देखना। ग्राधिदैविक, जैसे—सहसा स्वर्ग या सिद्धों को देख पाना; ग्रथवा समस्त विपरीत देखना। इस प्रकार के ग्ररिष्ट से मृत्यु निकट है यह जाना जाता है।

टीका—२२। (१) पहिले त्रिविपाक कर्म के विषय में कहा जा चुका है। किसी एक कर्माशय के विपक्ष होकर पैदा होने से ग्रायु-रूप फल चलता रहता है। भोग ग्रायु-रूबाल व्याप्त कर होता है। ग्रायु किसी एक जाति का स्थिति काल है। ग्रायुष्काल में सभी कर्म एक साथ फल नहीं देते हैं, प्रकृति-श्रनुसार कमशः फलोन्मुख होते हैं। जो व्यापारा-रूढ़ होने से प्रारंभ किया गया है वह सोपक्रम या उपक्रमयुक्त है ग्रौर जो ग्रभी दबा हुग्रा है परन्तु जीवन के किसी काल में संपूर्णतया प्रकट होगा वह निरुपक्रम है। मान लो कि किसी को ४० वर्ष की उम्र में प्राक्तन कर्म के ग्रनुसार शरीर में ऐसी चोट लगेगी कि उससे उसकी ग्रायु तीन साल में खतम होगी तो ४० वर्ष के पहले भी यह कर्म निरुपक्रम रूप में रहता है।

त्रिविपाक संस्कार साक्षात् कर उसके मध्यस्थ सोपक्रम तथा निरुपक्रम प्रायुष्कर कर्मों का साक्षात् करने पर उनकी फलगत विशेषता भी साक्षादनुभूत होगी। उससे योगी भपरीत या प्रायुष्काल का ग्रंत जान सकते हैं। ग्रभिव्यक्ति के ग्रन्तराय से जो संकुचित हैं

वह निरुपक्रम है ग्रौर जो उस प्रकार नहीं है वही सोपक्रन है। भाष्यकार ने यह दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया है।

श्रिरिष्ट से भी श्रासन्न मृत्यु जानी जाती है। तिद्विषयक विषय वाले भाष्य भी स्पष्ट हैं।

#### मॅड्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥

भाष्यम् — मैत्रीकरुणामुदितेति तिस्रो भावनाः । तत्र भूतेषु मुिक्षतेषु मैत्री भावियत्वा मैत्रीवलं लभते, दुःखितेषु करुणां भावियत्वा करुणावलं लभते, पुण्यशोलेषु मुदितां भावियत्वा मुदितावलं लभते । भावनातः समाधिर्यः स संयमः ततो वलान्यवन्ध्यवीर्याणि जायन्ते । पापशिलेषु उपेक्षा न तु भावना, ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरिति, ग्रतो न बलमुपेक्षातस्तत्र संयमाभावादिति ॥ २३ ॥

२३ । मैत्री म्रादि में संयम करने पर बलसमूह का लाभ होता है ।। सू०

- भाष्यानुवाद — मैत्री, करुएा श्रीर मुदिता ये तीन भावनायें हैं। उनमें मुखी जीवों में योगी मैत्री भावना कर मैत्रीबल पाते हैं, दुःखित जीवों में करुएा भावना कर करुएाबल पाते हैं, पुण्यशीलों में मुदिता भावना कर मुदिताबल पाते हैं। भावना से जो समाधि है वही संयम है। उससे श्रवन्ध्य वीर्य (श्रव्यर्थ बल) जन्मता है, पापियों में उपेक्षा करना (श्रीदासीन्य) भावना नहीं है, श्रतः उसमें समाधि नहीं होती है; श्रतः संयम के श्रभाव से उपेक्षा द्वारा बल नहीं होता है (१)।

टीका—२३। (१) मैत्री-बल से योगी का ईषिद्वेष सम्यक् विनष्ट होता है तथा उनके इच्छा-बल से हिंसक ग्रन्य व्यवित भी उनको मित्र के समान ग्रनुकूल मानते हैं। करुणा बल से दुःखी लोग उनको परम ग्राश्वास-निधान निश्चय करते हैं; ग्रीर योगी के चित्त का ग्रकरण भाव समूल नष्ट हो जाता है। मुदिता वल से ग्रस्यादि विनष्ट होते हैं ग्रीर योगी समस्त पुण्यात्माग्रों को प्रिय हो जाता है। (१।३३ देखिए।)

र्इन सब बलों का लाभ होने से दूसरों के प्रति संपूर्ण सद्भाव से व्यवहार करने की अव्यर्थ शक्ति होती है। किसी प्रकार के अपकार आदि की शंका उस समय योगी के हृदय में मिलन-भाव नहीं पैदा कर सकती है।

## वलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥

भाष्यम् हस्तिबले संयमाद् हस्तिबलो भवति, वैनतेयबले संयमाद् वैनतेयवलो भवति, वायुवले संयमाद् वायुवल इत्येवमादि ॥ २४ ॥ \* २४ । बल में संयम करने पर हस्तिबल इत्यादि होते हैं । सू०

भाष्यानुवाद्—हस्तिबल में संयम करने पर हस्तिसदृश बल होता है, गरुड़बल में संयम करने पर तादृश बल होता है, वायुबल में संयम करनेपर वायु-बल होता है इत्यादि (१)।

टीका—२४। (१) बलवत्ता धारगा ,कर उसमें समाहित होने से महाबल का लाभ होगा, यह स्पष्ट है। ज्ञान के साथ समस्त पेशियों में इच्छा शिक्त के प्रयोग का अभ्यास करने से जो बल-वृद्धि होती है वह कसरितयों को मालूम है। बल में संयम करना उसी की पराकाष्ठा है।

# प्रवृत्यालोकन्यासात्सूच्मन्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् ॥ २४ ॥

भाष्यम् ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः, तस्या य श्रालोकस्तं योगी सूक्ष्मे वा स्यवहिते वा विष्रकृष्टे वा ग्रथें विन्यस्य तमर्थमधिगच्छति ॥ २५ ॥

२५ । ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का म्रालोक न्यास करने से सूक्ष्म, व्यवहित ऋौर विप्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता हैं । सू०

भाष्यानुवाद—चित्त की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उक्त हुई है, उसका जो म्रालोक मर्थात् सात्त्विक प्रकाश है उसको योगी सूक्ष्म, व्यवहित भौर विष्रकृष्ट विषयपर प्रयोगकर उस विषय को जान सकते हैं (१)

टीका—२५। (१) ज्योतिष्मती प्रवृत्ति १।३६ सूत्र में देखिये। ज्योतिष्मती की भावना के द्वारा हृदय से मानों विश्वव्यापी प्रकाशभाव प्रस्तृत होता है। उसे ज्ञातव्य विषय पर न्यस्त करने से उसका ज्ञान होता है। वह विषय सूक्ष्म हो, चाहे पर्वतादि व्यवधान से व्ययहित हो, चाहे विष्रकृष्ट ग्रर्थात् कितनी भी दूर क्यों न हो, उसका ज्ञान प्राप्त होगा। Clairvoyance नामक सूद्र सिद्धि की यह ग्रंतिम सीमा है। विष्रकृष्ट = दूरस्य।

विभु बुद्धिसत्त्व के साथ ज्ञेय वस्तु के संयोग से इस में ज्ञान होता है। साधारण , इन्द्रियप्रणालीजन्य ज्ञान के समान यह ज्ञान संकीण नहीं होता है।

### भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ २६ ॥

भाष्यम् — तत्प्रस्तारः सप्तलोकाः । तत्राशीचेः प्रभृति मेष्ठपृष्ठं यावदित्येष भूलोकः, मेष्ठपृष्ठादारभ्य ग्राध्रुवाद् ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलोकः । तत्परः स्वलीकः पञ्चविधः, माहेन्द्रस्तृतीयो लोकः, चतुर्थः प्राजापत्यो महलीकः । त्रिविधो ब्राह्यः, तदचथा जनलोकस्तपोन्लोकः सत्यलोक इति । "ब्राह्मस्त्रभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो । महान् । माहेन्द्रश्च स्वरि-

त्युक्तो दिवि तारा भुवि त्रजा ।।" इति संग्रहश्लोकः । तत्रावीचेरुपर्युपरि निविष्टाः षण्महानरंकभूमयो चनसिल्लानलानिलाकाञ्चतमः प्रतिष्ठाः महाकालाम्बरीषरौरवमहारौरवकालसूत्रात्वता मिस्राः। यत्र स्वकर्मोपाजितदुः खवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुः दीघमाक्षिण्यजायन्ते । ततो महातलरसा तलातलसुतलवितलतलातलपातालाख्यानि सप्तपातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, यस्याः सुमेरुर्मध्ये पर्वतराजः काञ्चनः, तस्य राजतवैद्वर्यस्फिटिकहेममणिसयानिश्रृङ्गाणि, तत्र वैद्वर्यप्रभानुरागान्नोलोत्पलपत्रश्यामोनभसो दक्षिणो भागः । श्वेतः पूर्वः, स्वच्छः पश्चिमः, कुरण्डकाभ उत्तरः । दक्षिणपाद्यवे चास्य जम्बुः, यतोऽयं जम्बुद्वीपः, तस्य सूर्यप्रचाराद् रात्रिन्दिवं लग्निमव विवर्त्तते । तस्य नीलश्वेत श्रृङ्गावन्त उदीचीनास्त्रयः पर्वता द्विसहस्रायामाः, तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजनसाहस्राणि रमणकं हिरण्ययमुत्तराः कुरव इति । निषधहेमकूटहिमशैला दक्षिणतो द्विसहस्रायामाः, तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजनसाह-स्राणि हरिवर्षं किम्पुरुषं भारतिमिति ।

सुमेरोः प्राचीना भद्राक्ष्वा काल्यवत्सीमानः प्रतीचीनाः केतुमाला गन्धमादनसीमानः, मध्ये वर्षमिलावृतम् । तदेतद् ये जनज्ञतसहस्रं सुमेरोदिजि दिज्ञि तदर्षेन व्यूहम् । स खल्वयं ज्ञातसहस्रायामो जम्बूहीपस्ततो द्विगुणेन लवणोदिधना वलयाकृतिना वेष्टितः । तत्रच द्विगुणा द्विमुणाः ज्ञाककृत कौञ्च ज्ञालमल मगध-(गोमेध—) पुष्करद्वीपाः । सप्तसमुद्राक्ष्य सर्षपरािक्षक्ष्याः युविचित्रज्ञैलावतंसा इक्षुरससुरार्सापर्दधिमण्डक्षीरस्वावृद्दकाः । सप्तसमुद्रवेष्टिता बलयाकृतयो लोकालोक पर्वतपरीवाराः पञ्चाज्ञद्योजन कोटिपरिसंख्याताः । तदेतत्सवं सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूहम्, प्रण्डं च प्रधानस्याणुरवयवो यथाकान्ने खद्योतः । तत्र पाताले जलधौ पर्वतेष्वतेष्व देवनिकाया स्रसुरगन्धर्वं किन्नर किम्पुष्वयक्षराक्षसभूतप्रेतिपिञाचा-पस्मारकाप्सरोब्रह्मराक्षसकृष्माण्डविनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्विपेषु पुण्यात्मानो देवमनुष्याः ।

सुमेरुस्त्रिवशानामुद्यानभूमिः, तत्र मिश्रवनं नन्दनं चैत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि, सुधर्मा देवसभा, सुदर्शनं पुरं, वैजयन्तः प्रासादः । ग्रहनक्षत्र तारकास्तु ध्रुवे निबद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपलक्षित प्रचाराः सुमेरोरुपर्युपरि सन्निविष्टा विपरिवर्त्तन्ते, माहेन्द्र-निवासिनः षड्देवनिकायाः—त्रिदशा अग्निष्वात्ता याम्याः तुषिता अपरिनिर्मितवशर्वीतनः परिनिमितवशवित्तनःचेति । सर्वे संकल्पसिद्धा ग्रणिमाद्यैश्वयोपपन्नाः कल्पायुषो वृन्दारकाः कामभोगिन श्रौपपादिकदेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिवाराः । महति लोके प्राजापत्ये •पञ्चिवयो देवनिकायः—कुमुदाः त्रृत्भवः प्रतर्दना श्रंजनाभाः प्रचिताभा इति, एते महाभूतविशनो ध्यानाहाराः कल्पसहस्रायुषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चर्तुर्विध्वो देवनिकायः—ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका व्रह्ममहाकायिका (ग्रजरा) श्रमरा इति, एते भूतेन्द्रियविश्वनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः । द्वितीये तपसि लोके त्रिविधों देवनिकायः—म्राभास्वरा महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति । एते भूतेन्द्रिय प्रकृति बिशनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः, सर्वे ध्यानाहारा ऊर्द्ध्रेतसः ऊर्ध्वमप्रतिहतज्ञाना ग्रधरभूमि-ष्वना वृतज्ञानविषयाः । तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिकायाः—ग्रज्युताः शुद्धनि-वासाः सत्याभाः संज्ञासंज्ञिनक्चेति । अकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपर्युपरिस्थिताः प्रधान-विश्वनो यावत्सर्गायुषः । तत्राच्युताः सवितर्कध्यानसुषाः, शुद्धनिवासाः सविवारध्यानसुषाः, सत्याभा स्रानन्दमात्रध्यानसुखाः, संज्ञासंज्ञिनव्चास्मितामात्रध्यानसुखाः, तेऽपि त्रैलोक्यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति । त एते सप्त लोकाः सर्व एव ब्रह्मलोकाः । विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वर्त्तन्ते, न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्योगिना साक्षात्कर्त्तव्यं सूर्यद्वारे संयमं कृत्वा ततोऽन्यत्रापि, एवन्तावदभ्यसेद् यावदिदं सर्वं दृष्टमिति ।। २६ ।।

२६ । सूर्य में संयम करने पर भुवनज्ञान होता है (१) ॥ सू०

भाष्यानुवाद - भूवन का प्रस्तार (विन्यास) सप्त लोक समूह है। उनमें अवीचि से मेरपृष्ठ तक भूलोंक होता है। मेरपृष्ठ से ध्रुव तक ग्रह, नक्षत्र तथा ताराग्रों से विचित्र अन्तरिक्ष लोक है। उसके परे पाँच प्रकार के स्वर्लोक है, (उन पाँच प्रकारों में प्रथम किन्तू भूर्लोक से) तृतीय माहेन्द्र लोक है। चतुर्थ प्राजापत्य महर्लोक होता है। उसके बाद त्रिविध ब्रह्मलोक हैं, जनलोक, तपोलोक ग्रौर सत्यलोक। इस विषय में संग्रहरुलोक यह है कि "त्रिभूमिक ब्रह्मलोक हैं, उनके नीचे प्राजापत्य महर्लोक, माहेन्द्र स्वर्लोक नाम से कहा जाता है, ( उसके नीचे तारायुक्त द्युलोक ग्रौर उसके नीचे प्रजायुक्त भूलोंक है ।'' उनमें ग्रवीचिच के ऊपर कमशः छः महा नरक भूमियाँ सिन्नवेशित हैं, वे घन, सलिल, ग्रनल, ग्रनिल, ग्राकाश तथा तम में प्रतिष्ठित हैं; (उनके नाम कम से) महाकाल, ग्रम्बरीष, रौरव, महारौरव, कालसूत्र ग्रौर ग्रन्धतामिस्र हैं । जहाँ स्वकर्मोपार्जित दुःख भोगी जीवगरा कष्टकर दीर्घ ग्रायु लेकर जन्मते हैं। उसके बाद महातल, रसातल, ग्रतल, सुतल, वितल, तलातल ग्रौर पाताल नामक सात पाताल हैं। सप्तद्वीपा यह वसुमती पृथ्वी ग्रब्टम है। कांचन पर्वतराज सुमेरु इसी के भीतर है। उसके राजत, वैदुर्य, स्फटिक ग्रौर हेममिए।युक्त शृंग समूह हैं (२)। उनमें वैदुर्यप्रभा से स्रनूरंजित होने के कारएा स्राकाश का दक्षिए। भाग नीलोत्पल दल के समान स्याम है। पूर्व भाग स्वेत तथा पिरचम स्वच्छ है; कुरंडक की प्रभा के समान (स्वर्ण वर्ण पुष्पविशेष के समान) उत्तर भाग है। इसके दक्षिए। कक्ष में जम्बु है, उसीसे जम्बुद्वीप नाम है । सुमेरु के चारों श्रोर निरंतर सूर्यप्रचार—(सूर्य भ्रमण-) के कारण वहाँ दिन-रात संलग्न सी-ज्ञात होती हैं अर्थात् सूर्य की ग्रोर दिन दूसरी ग्रोर रात लग्नभाव से घुंम रही हैं। सुमेर की उत्तर दिशा में दो हजार योजन विस्तार वाले नील, श्वेत तथा शुंगवत् नामक तीन पर्वंत हैं, इनके भीतर रमण्यक, हिरण्यय श्रीर उत्तरकुरु नामक तीन वर्ष हैं, **उ**नका विस्तार नौ नौ हजार योजन है। दक्षिएा दिशा में दो हजार योजन विस्तार के निषध, हेमकूट तथा हिमशैल हैं; उनके म्रंदर नौ-नौ हजार योजन विस्तार के हरिवर्ष; किम्पुरुषवर्ष तथा भारतवर्ष नामक तीन वर्ष हैं।

सुमेरु के पूर्व में माल्यवान् तक भद्राश्व तथा पश्चिम में गन्धमादन तक केतुमाल है। उनमें इलावृत वर्ष है। जम्बुद्धीप का परिमारा (व्यास) सौ हजार योजन है वह सुमेरु के चारों ओर पचास हजार योजन तक विन्यस्त है। यह हुआ सौ हजार योजन विस्तृत जम्बुद्धीप, यह इससे दूने वलयाकार लवणोदिध द्वारा वेष्टित है। इसके बाद कमशः शांक, कुश, कौंच, शाल्मल, मगध और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से प्रत्येक ही पहले की अपेक्षा से दुगुना है (द्वीप को वेष्टन करने वाले) सप्तसमुद्र सरसों के ढेर के समान, विचित्र शैलमंडित हैं। वे (प्रथम लवरा समुद्र के अतिरिक्त) यथाकम इक्षुरस, सुरा, घृत, दिध, मंड और दूध जैसे स्वादिष्ट पानी वाले होते हैं (३)। पचास करोड़ योजन विस्तृत, वलयाकार सप्तद्वीप लोकालोक पर्वत परिवृत और सप्तसमुद्र वेष्टित हैं। ये सब सुप्रतिष्ठ रूप से (असंकीर्ग भाव से) अंड के भीतर विन्यस्त हैं। यह ग्रंड भी फिर प्रधान का अर्गु अवयव है जैसे आकाश में खद्योत। पाताल में, जलिंध में, इन सब पर्वतों में असुर, गन्धर्व, किन्नर, किन्मूरुष, यक्ष,

राक्षसं, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मार, अप्सरा, ब्रह्मराक्षसं, कुष्मांड तथा विनायक रूप देवयोनि-समूह बसते हैं, और द्वीपसमूह में पुण्यात्मा देवता तथा मनुष्यगरा निवास करते हैं।

मुंमेरु त्रिदेशों की उद्यानभूमि है । वहाँ मिश्रवन, नन्दन, चैत्ररथ श्रौर सुमानस ये चार उद्यान, सुधर्मा नामक देवसभा, सुदर्शन पुर तथा वैजयन्त नामक प्रासाद हैं। ग्रह-नक्षत्र-तारका समूह श्रुव में निवद्ध होकर वायुविक्षेप द्वारा संयत होकर भ्रमए। करते हुए सुमेरु के ऊपर ऊपर सन्निविष्ट रह कर परिवर्त्तन कर रहे हैं । माहेन्द्र निवासी देवगएा छ: प्रकार के हैं, यथा — त्रिदश, ग्रग्निष्वात्त, याम्य, तुषित, प्रपरिनिर्मित वशवर्ती एवं परिनिर्मितवश-वर्त्ती । ये सब संकल्पसिद्ध, ग्रिंगिमादि ऐश्वर्य से सम्पन्न, कल्पायु, वृन्दारक (पूज्य), काम-भोगी, श्रीपपादिकदेह (जो देह पिता-माता के संयोग के बिना श्रकस्मात् उत्पन्न हो) श्रीर उत्तम तथा अनुकूल अप्सराओं से परिवारित हैं। प्राजापत्य महर्लोक में देवनिकाय पंचविध हैं—कुमुद, ऋभु, प्रतर्दन, श्रंजनाभ ग्रौर प्रचिताभ । ये महाभूतवशी, ध्यानाहार (ध्यानमात्र से तृप्त या पुष्ट ) ग्रौर सहस्रकल्पायु हैं। जन नामक ब्रह्मा के प्रथम लोक के देवनिकाय चार प्रकार के हैं यथा—ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक ग्रौर ग्रमर । ये भूतेन्द्रियवशी एवं उत्तरोत्तर दुगुनी म्रायु द्वारा युक्त हैं। ब्रह्मा के द्वितीय तपोलोक में देवनिकाय तीन प्रकार के हैं, यथा—- ग्राभास्वर, महाभास्वर ग्रौर सत्यमहाभास्वर । ये भूतेन्द्रिय तथा तन्मात्र वशी हैं। उत्तरोत्तर दूनी ग्रायु से सम्पन्न ध्यानाहार ऊर्ध्वरेता ग्रौर ऊर्ध्वस्थ ग्रौर सत्यलोक के ज्ञान की सामर्थ्य रखते हैं तथा निम्न लोकसमूह के (सूक्ष्म, व्यवहित ग्रौर विप्रकृष्ट विषयों के) ग्रनावृत ज्ञान से सम्पन्न हैं। ब्रह्मा के तृतीय सत्यलोक में देवनिकाय चार प्रकार के हैं यथा—ग्रच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ ग्रौर संज्ञासंज्ञी। ये (बाह्य) भवनशून्य, स्वप्रतिष्ठ, उत्तरोत्तर ऊपर रहने वाले, प्रधानवशी और महाकल्पायु हैं। उनमें अच्युतगर्ण सवितर्क ध्यानसुखयुक्त, शुद्धनिवासगरा सविचारध्यानसुखयुक्त, सत्याभगरा ग्रानन्दमात्र ध्यानसुखयुक्त श्रीर संज्ञासंज्ञिगए। ग्रस्मितामात्र ध्यानसुखयुक्त हैं। ये भी त्रैलोक्य के भीतर प्रतिष्ठित हैं। ये सप्तलोक सभी ब्रह्मलोक हैं विदेहलयगरा तथा प्रकृतिलयगरा मोक्षपद में प्रवस्थित हैं, वे लोक के भीतर न्यस्त नहीं होते हैं। सूर्यद्वार में संयम कर योगी को इन सबका साक्षात्कार करना चाहिये। ग्रथवा (सूर्यद्वार के ग्रतिरिक्त) ग्रन्यत्र भी इस प्रकार का ग्रभ्यास करना चाहिए जब तक ये सब प्रत्यक्ष न हों।

्टीका—२६। (१) सूर्यं का अर्थ सूर्यद्वार है। इस पर सभी एक मत हैं। चन्द्रमा श्रीर ध्रुव (श्रागे दो सूत्र में) देखकर सूर्य का अर्थ साधारए। सूर्य प्रतीत हो सकता है, किन्तु ऐसा नहीं है। परन्तु चन्द्र भी चन्द्रद्वार है। ध्रुव की व्याख्या भाष्यकार ने स्पष्ट लिखी है।

सूर्यद्वार का निश्चय करने के लिए पहिल सुषुम्ना का निश्चय करना चाहिए। श्रुति कहती हैं 'तत्र श्वेतः सुषुम्ना ब्रह्मयानः।' अर्थात् हृदय से ऊर्ध्वगत श्वेत (ज्योतिर्मय) सुषुम्ना नाड़ी है। अन्य श्रुति है, 'सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः सपुरुषो ह्याच्ययात्मा।' (मुंडक) अर्थात् सूर्य द्वार से अध्यय आत्मा में पहुँचते हैं। आत्मा—'तिष्ठ-त्यन्ने हृदयं सन्निधाय।' अतएव हृदय आत्मा तथा शरीर का संधिस्थल है। अर्थात् शरीर का सबसे प्रकाशशील अंश ही हृदय है। वक्षःस्थल ही साधारएतः हमारे मैंपन का केन्द्र है अतः वक्षःस्थल स्थित अति-प्रकाशशील या सूर्व्मतैम बोधमय अंश ही हृदय है।

वैसे ही हृदय से सूक्ष्म मस्तकाभिमुखी बोधधारा ही सुषुम्ना है। स्थूल शरीर में सुषुम्ना म्रन्वेष्य नहीं होती परन्तु ध्यान द्वारा म्रन्वेष्य है। म्राधुनिक शास्त्र के मत में रीढ़ के बीच में सुषुम्ना है, परन्तु प्राचीन श्रुतिशास्त्र के मत में हृदय से ऊर्ध्वंग नाड़ी-विशेष सुष्मना है। वस्तुत: कशेरुकामज्जा, (Pneumogastric nerve, carotid artery) इन तीनों के बीच में स्थित सूक्ष्मतम बोधावह ग्रंश ही सुषुम्ना है। बिना खून के क्षरण मात्र में ही मस्तिष्क निष्क्रिय होता है; कशेरुकामज्जा (spinal cord) ग्रौर (Pneumogastric nerve) के बिना भी लह की गति तथा शरीर के बोध भ्रादि रुद्ध होते हैं भ्रतः ये तीन स्रोत ही प्राण-धाररा के ग्रर्थात् श्रुतिकथित ग्रात्मा के साथ ग्रन्न या शरीर के संबंध के मूल हेतु हैं। श्रत: उनके बीच में सबसे सूक्ष्म प्रकाशशील श्रंश ही सुषुम्ना है। योगी ज्ञान के साथ शारीरिक ग्रभिमान (शारीरिकी किया रोककर) सम्यक्त्याग देते हैं ग्रौर तदनन्तर अव-शिष्ट इस सूक्ष्मतम प्रकाशशील ग्रंश को सब के पीछे, त्याग कर विदेह हो जाते हैं। यह सूषम्ना रूप द्वार ही सूर्य द्वार होता है। सूर्य के साथ इसका कुछ संबंध रहने के कारण इसे सूर्य द्वार कहते हैं। शास्त्र में है 'ग्रनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । ऊर्ध्व-मेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमण्डलम् ।। ब्रह्मलोकमतिकम्य तेन यान्ति परां गतिम्। (मैत्रायणी उप०) अर्थात् हृदय में दीपवत् स्थित द्रव्यों के जो अनंत रिश्मसमूह हैं उनमें से एक ऊर्ध्व में अवस्थित है, जो सूर्यमंडल को भेद कर उठा है। ब्रह्मलोक अपितकम कर उसी के द्वारा परमा गति प्राप्ति होती है।

म्रतएव पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की एक धारा ही सुषुम्नाद्वार या सूर्य द्वार होता है। जो ब्रह्मयान पथ से गमन करते हैं वे किसी कारण से सूर्यमंडल में पहुँचकर वहाँ से ब्रह्मलोक में जाते हैं। श्रुति कहती है। 'स श्रादित्यमागच्छिति तस्मै स तत्र विजिहीते। यथा लम्बरस्य खं तेन ऊर्ध्व श्राक्षमते।' (वृह० उप०) श्रर्थात् वह (ब्रह्मयानगामी) श्रादित्य में श्राता है, श्रुपने श्रंग विरल कर श्रादित्य छेद करते हैं (जैसे लम्बर नामक वाद्ययंत्र के बीच में छिद्र रहता है।) उस छिद्र से वे ऊर्ध्व गमन करते हैं। इसीसे सुषुम्ना को सूर्य द्वार कहते हैं।

ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की इस विशेष धारा में संयम करने से भुवनज्ञान होता है। भुवन स्थूल ग्रीर सूक्ष्म हैं तथा उसके ग्रंतर्गत ग्रवीचि ग्रादि ज्योतिर्हीन भी हैं; ग्रतः उनका दर्शन स्थूल ग्रौतिक ग्रालोक से सम्भव नहीं है। साधारण सूर्यालोक उनके दर्शन का हेतु नहीं होता, पर जिस ऐन्द्रियिक प्रकाश में द्योतक ग्रालोक की ग्रपेक्षा नहीं है, जो ग्रपने ही ग्रालोक से ग्रपने को देखते हैं ऐसी इन्द्रिय शक्ति से ही भुवनज्ञान होता है। अ सूर्यद्वार का ग्रथं जो सूर्य नहीं है इसका एक कारण यह है—सूर्य में संयम करने पर सूर्य ही का ज्ञान होगा, ब्रह्मादि लोकों का ज्ञान कैसे होगा?

पिंड तथा ब्रह्मांड के (Microcosm and Macrocosm) सामंजस्य के अनुसार ही सुषुम्ना नाड़ी और लोकों की एकता उक्त हुई है। लोकातीत आत्मा सब प्राणियों में है।

<sup>%</sup> इस विषय पर Nightside of Nature अध्य में उल्लेख हैं, "The seeing of a clear seer", Says Dr. Passavant, "may be called a Solar seeing, for he lights and interpenetrates his object with his own organic light." Chapter XIV.

बुद्धिसत्त्व विभु केवल इन्द्रियादिरूप वृत्ति द्वारा संकुचित-सा होकर रहता है। जितना ही उसका आवरण करता है उतना ही विभुत्व प्रकट होता है तथा प्राणी की भी उच्चतर लोकों में गित होती है। अतः बुद्धि के प्रकाशावरणक्षय की एक एक अवस्था के साथ एक एक लोक संबद्ध होता है। बुद्धि की दृष्टि से दूर समीप कुछ नहीं है; अतः प्रत्येक प्राणी की बुद्धि तथा ब्रह्मादि लोक एकत्र रहा करते हैं; केवल बुद्धि की वृत्ति शुद्ध करने से ही उसमें पहुँचने की शिवत होती है।

२६। (२) भूलोंक यह पृथ्वी नहीं है; परन्तु इस पृथ्वी के साथ संश्लिष्ट सुबृहत्, सूक्ष्म लोक ही भूलोंक है। देवावास सुमेरु पर्वत सूक्ष्म लोक होता है; वह स्थूल चक्षु
द्वारा वाह्य नहीं होता है। इस प्रकार का लोकसंस्थान प्राचीन योगविद्या में गृहीत होकर
चला आ रहा है। बौद्धों ने भी इसका ग्रहण किया हैं, किन्तु वर्तमान विवरण विशुद्ध
नहीं है। मूल में किंसी योगी ने इसको अनुभव कर प्रकाशित किया था, परन्तु उस समय
के मानव समाज को खगोल तथा भूगोल का सम्यक् ज्ञान न रहने के कारण यह विकृत
हो गया है। इसमें भी संदेह नहीं कि यह बहुत समय तक कंठस्थ रहने के पश्चात् लिपिबद्ध हुआ है।

सूक्ष्म दृष्टि से ग्रंतरिक्ष सूक्ष्म लोकमय दीखेगा। पर स्थूल दृष्टि से पृथ्वी गोलक ही सूर्य के चारों ग्रोर घूमता हुग्रा दिखाई देगा। प्राचीन लोगों को भूगोल का सम्यक् ज्ञान नहीं था; ग्रतएव वे साक्षात्कारी योगी के विवरण की सम्यक् धारणा नहीं कर सके। कमशः प्रकृत विवरण बहुत कुछ विकृत कर दिया गया है। भाष्यकार ने प्रच-लित विवरण ही लिपिबद्ध किया है।

यह शंका स्वाभाविक है कि क्या भाष्यकार योगसिद्ध नहीं थे ? उत्तर में ग्रवश्य ही कहना होगा कि . प्रन्थ रचना के समय में वे सिद्ध नहीं थे । जो योग सिद्ध होते है वे उस समय प्रन्थ नहीं रचते हैं । वे पूछे जाने पर प्रश्नकर्ता को उपदेश करते हैं ग्रौर शिष्य-प्रशिष्यगर्ग ही शास्त्र की रचना करते हैं । योग शास्त्र के ग्रादिम वक्ता कि पिलिष ने ग्रासुरि ऋषि से सांख्ययोगिवद्या कही थी, बाद में पंचिशिख ऋषि ने शास्त्र की रचना की थी । योगसिद्ध होनेपर योगी लोग पार्थिव भाव से सम्पूर्ण ग्रतीत हो जाते हैं । उनसे जिज्ञासु प्रधानतः ग्रागम प्रमाग्ग द्वारा ही ज्ञान पाते हैं । उस प्रकार ग्रपार्थिव भाव में मग्न ध्यानियों से सुन क्रके ही योगविद्या उद्भूत हुई है । श्रुति भी कहती हैं 'इति शुक्षम धोरणां ये नस्तिद्वचिक्षरें' ग्रर्थात् जिन धीरों ने हमसे इस विद्या की व्याख्या की थी उनसे हमने इसी प्रकार सुना था ।

सिद्धों की जीवद्दशा में उनके वाक्यों से ग्रमोघ ग्रागम प्रमाण हो सकता है। किन्तु उनकी ग्रवर्त्तमानता में सत्यनिर्देशरूप उनके वे उपदेश साधारणों के मन में उसी प्रकार श्रद्धा ग्रौर ग्रमोघ ज्ञान नहीं पैदा कर सकते हैं। ग्रतएव दर्शनशास्त्र का उद्भव हुग्रा है। ग्रतः दर्शनकारगण ही साधारण मानव के लिये सिद्ध वक्ता की लिपिबद्ध उक्ति से ग्रधिकतर उपकारक हैं। फलतः जैसे महामूल्य हीरकखंड भूखे दिर का शीघ्र उपकार नहीं करता है वैसे ही प्रकृत योगसिद्ध भी साक्षात् भाव से साधारणों का उपकार नहीं करते हैं। बुद्धादि उन्नत पुरुषों के ग्राधृनिक भक्त, प्रकृत बुद्धादि को उतना नहीं जानते हैं, केवल कुछ काल्य-निक कथाश्रों नायकरूप से ही बुद्धादि को पहचानते हैं।

२६। (३) दिध तथा मंड पृथक् न कर 'दिधमंड' ऐसा एक पद लेकर स्वादुजल नामक एक पृथक समुद्र है ऐसा अर्थ भी होता है। परंतु दिध आदि के समान स्वादुजल विशिष्ट समुद्र है, इस प्रकार का अर्थ ही सम्भव है। द्वीपों में पुण्यात्मा देव या देव योनि, तथा मनुष्य या परलोकगत मनुष्य बसते हैं। अतः द्वीप समूह सूक्ष्म लोक होंगे। पृथ्वी के बहुत कम व्यक्ति पुण्यात्मा हैं बाकी अपुण्यात्मा कहाँ बसते हैं? यदि वे इन द्वीपों में नहीं रहते, तो पृथ्वी इन द्वीपों से बाहर है यह कहना चाहिये।

फलतः ये सब द्वीप सूक्ष्मलोक हैं। सब पाताल भी भूलोंक के (पृथ्वी के नहीं) ग्रभ्यन्तरस्थ सूक्ष्मलोक हैं ग्रौर सप्त निरय मी, सूक्ष्मदृष्टि से स्थूल पृथ्वी का बाहर-भीतर जैसा दीखता है वैसे ही लोक हैं। अवीचि (तरंगहीन या जड़, यह अग्निमय वरिंगत होता है), घन (संहत पृथ्वी), सलिल (पानी या घन की ग्रपेक्षा ग्रसंहत पार्थिव ग्रंश), ग्रनल, श्रानिल (पार्थिव वायुकोष), श्राकाश (वायुकी विरल श्रवस्था) श्रौर तम (ग्रंधकारमय शून्य) ये सब प्रवस्थाएँ स्थूल पृथिवी-संबंधी हैं। ये सब ग्रवस्थाएँ सूक्ष्मकरगायुक्त, परंतु रुद्ध शक्तित्वहेतु से कष्टमय चित्तयुक्त नारिकयों के पास जैसे ज्ञात होती हैं वे ही स्रवीचि म्रादि निरय हैं। Nightmare या दुःस्वप्नरोग में जैसे इन्द्रियशक्ति जड़ीभूत बोध होने से कार्य की सामर्थ्य नहीं रहती है, परन्तु मन जाग्रत होकर पाशवद्ध-सा कष्ट पाया करता है, नारिकगरा भी वैसी ही चित्तावस्था प्राप्त करते हैं । लोभ तथा क्षुधा ग्रुत्यधिक रहने से, भ्रौर उनके पूरएा की शक्ति न रहने से जैसी हालत होती है, नारिकयों की हालत भी वैसी ही होती है। जो पृथ्वी ग्रौर पार्थिव भोग को ही सार जान कर संपूर्ण तन्मयचित्त से क्रोध-लोभ मोहपूर्वक पापाचरएा करते हैं, कभी ग्रपनी सूक्ष्मता एवं परलोक तथा परमार्थ विषय का चिंतन नहीं करते, वे ही भ्रवीचि में घुसते हैं। पृथिवी की मध्यस्थ महाग्नि उनको जला नहीं सकती है (सूक्ष्मता के हेतु से), पर वे अपनी सूक्ष्मता न जानकर तथा स्थूल पदार्थ के सिवाय ग्रन्य सूक्ष्मपदार्थ संबंधी संस्कार न रहने से केवल उस स्थूल ग्रन्नि में पर्यवसित बुद्धि होकर जलते से रहते हैं, यह समभव है। दूसरे निरयों में भी ऐसी ही भ्रपेक्षाकृत ग्रल्प दुष्कृति का भोग होता है।

पृथ्वी में जैसे तियंक् जातियां हैं, सूक्ष्मशरीरियों में वैसे ही सप्त पातालवासीगरण तियंक् जाति स्वरूप होते हैं। एक ही स्थान में स्थूल, सूक्ष्म या मिश्र दृष्टि के अनुसार भिन्न भिन्न रूप जान पड़ता है। मनुष्यगरण जिसे मिट्टी-पानी-श्राग श्रादि देखते हैं, निरियगरण उसे नरक देखते हैं, पातालवासिगरण उसे ही स्वावासभूमि पाताल रूप से व्यवहार करते हैं। भूलोंक के पृष्ठभाग से देवलोक का श्रारम्भ हुश्रा है। भूपृष्ठ का श्रर्थ घरित्री का पृष्ठ नहीं है परन्तु घरित्री के वायुस्तर के कोष से भी बहुत ऊपर भूपृष्ठ या मेरुपृष्ठ है।

पाताल वासिगरा तथा श्रौपपादिक देवगरा पृथक् योनियाँ मानी जाती हैं। नारकी-गरा मनुष्यों के परिसाम हैं, वैसे ही स्वर्गवासी मनुष्य भी। उनको मनुष्य-जन्म स्मरस रहता है। श्रतएव श्रुति में देवगन्धर्व ग्रौर मनुष्यगन्धर्व इस प्रकार का भेद कहा गया है।

यह लोक संस्थान और लोक वासियों का विषय न समभते से कैवल्य का माहा-त्म्य हृदयंगम नहीं होता है। पुण्यफल से निम्न देवलोक में गित होती है, और योग की अवस्था का लाभ करने पर उसके तारतम्य के अनुसार उच्च लोकों में गित होती है। संप्र-ज्ञान लेकर ब्रह्मलोक में जानेपर "पुनरावृत्ति नहीं होती। वहाँ जाने से "ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविश्वन्ति परम्पदम् ।' इस प्रकार की गति होती है । समाधि बल से शारीर संस्कार अतीत हो जाने से ही उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ता है । विवेकज्ञान असंपूर्ण या विष्लुत रहता है अतः वे लोकमध्य में अभिनिर्वित्तित होकर, पीछे प्रलय की सहायता से कैवल्य प्राप्त करते हैं ।

विदेहलय तथा प्रकृतिलय के सिद्ध को सम्यक् ग्रर्थात् प्रकृति-पुरुष का प्रकृत विवेक ज्ञान नहीं होता है, पर वैराग्य द्वारा करणालय होने के कारणा वह लोकमध्य में नहीं रहता; ग्रपितु मोक्षपद में रहता है। पुनः सर्ग में वह उच्च लोक में ग्रभिनिवीक्तित होता है। कैवल्यपद सभी लोकों से ग्रतीत तथा पुनरावर्त्तनशून्य है।

# चन्द्रे ताराञ्यूह्ज्ञानम् ॥ २७ ॥

भाष्यम्—चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयात् ।। २७ ।।
२७ । चन्द्र में संयम करने पर ताराध्रों का व्यूहज्ञान होता है । सू०
भाष्यानुवाद्—चन्द्र में संयम करके ताराव्यूह को विशेषरूप से जान लेना
चाहिए (१) ।

टीका — २७। (१) पहिले ही कहा जा चुका है कि जिस प्रकार सूर्यद्वार है, उसी प्रकार चन्द्रद्वार होता है। चन्द्र ठीक द्वार नहीं होता, क्योंकि सूर्य द्वारा किसी शिक्त के बल से ब्रह्मयानगए। अतिवाहित होकर ब्रह्मलोक में गमन करते हैं। चन्द्र द्वारा उस प्रकार नहीं होता है। चन्द्र संबंधी लोक प्राप्त होकर भी फिर पृथ्वी पर आवर्त्तन होता है। 'तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्त्तते।' (गीता)। सूर्य जैसे स्वप्रकाश होता है सूर्यद्वार की प्रज्ञा भी वैसे अपने आलोक से दीखती है। समस्त लोक जानना हो तो ऐसे ज्ञान के श्रालोक का प्रयोजन होता है। चन्द्र का आलोक प्रतिफलित है। ज्ञेय से गृहीत आलोक में किसी वस्तु को देखने के लिए जिस प्रकार प्रज्ञा का प्रयोजन पड़ता है, ताराव्यूह ज्ञान के लिए भी उसी प्रकार की ज्ञान शिक्त की आवश्यकता है। सौषुम्न प्रज्ञा का यहाँ पर प्रयोजन नहीं है अर्थात् साधारए। इन्द्रियसाध्य ज्ञान जैसे होता है उसी का अत्युक्क होने पर या स्थूल विषय के ज्ञान का उत्कर्ष होने पर तारा व्यूह ज्ञान होता है।

दूसरे योगग्रंथों में भी नासाग्र म्रादि में चन्द्र का स्थान कहा गया है, यथा, 'नासाग्रे शक्ताधृग्विम्बम्।' 'तालुमूले च चन्द्रमाः' यह चक्षु-संवंधी चन्द्रमा है। फलताः विषयवती प्रवृत्ति ही चन्द्रसंयमजात प्रज्ञा होती है। सुषुम्ना द्वारा उत्क्रान्ति होनेपर जैसे सूर्य के साथ संपर्क रहतां है म्रतः उसका नाम सूर्यद्वार है, वैसे ही चक्षु इत्यादि इन्द्रियों द्वारा उत्क्रान्ति होने पर चन्द्रसंबंधी लोक की प्राप्ति होती है म्रतः इसका नाम चंद्र या चंद्रद्वार है। सूर्य तथा चन्द्र म्रथवा प्राग्त तथा रिय नामक प्राचीन श्रुति में कहा हुम्रा म्राध्यात्मिक पदार्थ भी है।

#### ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥ २८॥

भाष्यम् — ततो ध्रुवे संयमं कृत्वा ताराणां गींत जानीयाद्, ऊर्ध्वविमानेषु कृतसंयम-स्तानि विजानीयात् ॥ २८ ॥

२८ । ध्रुव सें संयम करने पर तारागित का ज्ञान होता है ।। सू० भाष्यानुवाद — तदनन्तर ध्रुव में (निश्चल तारा में) संयम कर ताराग्रीं की गित जानिए । उध्वेविमान में संयम कर उसे जानिए (१)।

टीका—२८। (१) ताराओं का ज्ञान होने पर उनका गितज्ञान वाह्य उपाय ही से होता है। ग्रतः ध्रुव साधारण ध्रुव होता है। भाष्यकार ने भी ध्रुव को ऊर्ध्वविमान के साथ कहकर सुस्पष्ट व्याख्या की है। ध्रुव को लक्ष्य कर सारे ग्राकाश में स्थिरिनश्चल भाव से समाहित होने से ज्योतिष्कों की गित वोधगम्य होगी यह स्पष्ट है। ग्रपनी स्थिरता की उपमा से ताराओं की गित का ज्ञान होता है।

### नाभिचक्रे कायव्यृहज्ञानम् ॥ २६ ॥

भाष्यम्—नाभिचके संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात् । वातिपत्तव्रलेष्माणस्त्रयो दोषाः सन्ति । धातवः सप्त त्वालोहितमांसस्नाय्वस्थिमज्जाशुकाणि, पूर्वं पूर्वमेषां वाह्यमित्येष विन्यासः ॥ २६ ॥

२६ । नाभिचक में संयम करने पर कायव्यूह ज्ञान होता है ।। सू०

भाष्यानुवाद — नाभिचक में संयम करके कायव्यूह का विज्ञान करना चाहिए। वात, पित्त तथा कफ ये तीन प्रकार के दोष हैं (१)। और धातुएँ सात प्रकार की हैं — त्वक, लहू, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा तथा शुक्र। ये भ्रागे वालों की भ्रपेक्षा क्रमशः वाह्यरूप से विन्यस्त हैं।

टीका—२६। (१) जैसे सूर्यद्वार को प्रधानकर दूसरे यथायोग्य विषभें में संयम करने से भुवनज्ञान होता है, वैसे ही नाभिस्थ चक्र या यंत्रसमूह को प्रधान करने पर शरीर के यंत्रों का ज्ञान होता है।

वात, पित्त तथा कफ ये तीन दोष या रोग के मूल हैं—यह आयुर्वेद में कहा जाता है। ये सत्व, रजस् तथा तमस् त्रिगुरामूलक विभाग हैं—ऐसा सुश्रुत में कहा है। ऐसा है तो वायु बोधाधिष्ठानों का विकार है, पित्त संचारक ग्रंश का विकार और कफ स्थितिशील ग्रंश का विकार है। वस्तुतः उनके लक्षरा की पर्यालोचना करने पर यही प्रतिपन्न होता है। चित्तविकार, गठिया इत्यादि स्नायविक विकार वायुविकार कहे जाते हैं। स्नायविक शूल तथा आक्षेप उनका प्रधान लक्षरा है। पित्तघटित रक्तसंचालन का विकार ही पित्तदोष कहा जाता है। उससे ग्रनिद्रा, दाह इत्यादि चांचल्य प्रधान पीड़ा होती है। शरीर में जो सब स्रोत या नाली के मूख बाहर खुले हुए हैं उनकी त्वचा का नाम श्लैष्मिक भिल्ली (महीन परदा

या जाला) है। मुँह से गुदा तक जो स्रोत है उसमें, श्वास-नाली में, मूत्र नाली में, म्राँख में तथा कान में श्लैष्मिक फिल्ली है। श्लैष्मिक फिल्ली युक्त स्रोतः समूह प्रधानतः शरीर धारण-कार्य में नियुक्त हैं। ग्रन्न, जल तथा वायुरूप ग्राहार ग्रीर ज्ञानेन्द्रिय का विषयाहार सभी श्लैष्मिक फिल्ली वाले यंत्रों द्वारा साधित होते हैं। मूत्रनाली ग्रीर गुह्म, जल तथा ग्रन्नरूप ग्राहार संबंधी निर्गमदार हैं। इन सब यंत्रों का विकार कफ-विकार है।

संचारशील वायु, पित्त और कफ के साथ इन लक्षणों का इस प्रकार कुछ संपर्क रहने के कारण ही वे वात, पित्त, और कफ कहलाते हैं। किन्तु अन्त में लोगों ने मूलतत्व भुलाकर साधारण वायु, पित्तरस तथा इलेब्मा को तीन दोष समभक्तर बहुत सी भ्रान्ति-सृष्टि की है। प्रागुक्त दोष विभाग सम्पूर्णतया वैज्ञानिक है। किन्तु साधारणतया जो वात, पित्त तथा कफ कहकर सब शरीर में ढूँढ़े जाते हैं, वे वास्तिवक पदार्थ नहीं हैं। केवल उस मूल सत्य के साथ संबंध रहने से ही यह विभाग अभी तक प्रचलित है। तीनों गुण जिस प्रकार अपिक्षिक हैं और प्रति व्यक्ति में प्राप्त होते हैं, वातादि दोष भी उसी प्रकार हैं। अतिण्व वात-पैत्तिक, वात-इलैब्मिक इत्यादि विभाग शरीर के सब रोगों में प्रयुक्त होते हैं। दवाएँ भी उसी प्रकार वातनाशक, पित्तनाशक तथा कफनाशक इन तीन श्रेणियों में विभक्त हुई हैं। वातनाशक का अर्थ है वातवैषम्य की जिससे समता हो। वात की प्रबलता तथा मृदुता से दो अकार का वैषम्य हो सकता है। प्रवलता उपशमकारी दवा से एवं मृदुता जोशीली दवा से शांत होती है। ऐसे प्रत्येक यंत्रस्थ प्रत्येक पीड़ा की हितकर तथा ग्रहितकर श्रौषधों का ग्रविब्कार हुग्रा है। वह प्रथा पूर्णतया वैज्ञानिक है। परन्तु यह उपर कहा जा चुका है कि यह अज्ञ लोगों द्वारा सहज ही में विक्रत की जा सकती है। विशेष विज्ञता के अभाव में, विशेषतया गुगुत्रय का ज्ञान न रहने से इसमें पारदिश्ता होने की ग्राशा नहीं है।

सांख्य से जैसे अहिंसा, सत्य आदि उच्चतम शील तथा योगधर्म प्राप्तकर सारी दुनियाँ उपऋत हुई है, वैसे ही आयुर्वेद विद्या का मूल तत्त्व प्राप्त कर सारी दुनियाँ उपऋत हुई है।

सप्त धातुग्रों में शरीर का विभाग स्थूल विभाग है यह कहना बेकार है।

.कएठ कूने ज़ुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥

भाष्यम्—जिह्वाया श्रधस्तात्तन्तुः, ततोऽधस्तात्कण्ठः, ततोऽधस्तात्कूपः, तत्र संयमा-स्क्षत्यिपासे न वाधेते ॥ ३० ॥

उं। कंठ कूप में संयम करने पर क्षुतियपासा की निवृत्ति होती है। सू०

भाष्यानुवाद — जिह्ना के अधोदेश में तंतु, उसके अधोदेश में कंठ, उसके अधोदेश में कृप है। उसी में संयम करने से क्षुत्पिपासा नहीं लगतीं।। १।।

टीका—३०। (१) तंतु वाक्यंत्र का ग्रंश विशेष होता है, इसे Vocal cord कहते हैं। वह Larynx यंत्र से ग्रागे रहता है। Larynx यंत्र कंठ, ग्रौर Trachea

कैठ कूप है। वहाँ संयम द्वारा स्थिर प्रसाद भाव का लाभ होने पर क्षुत्पिपासाजनित पीड़ा-बोध के ऊपर ग्राधिपत्य किया जाता है। क्षुत्पिपासा ग्रन्ननाली या alimentary canal में ग्रवस्थित है; सुतरां oesophagus नाली में ध्यान करना होगा ऐसा प्रतीत हो सकता है। परन्तु स्नायिक किया ग्रनेक समय पाइवं ग्रथवा दूर से ग्रधिकतर ग्रायत्त की जाती है, यह स्मरण रखना चाहिये।

# कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् ॥ ३१ ॥

भाष्यम् — कूपादध उरिस कूर्माकारा नाड़ी, तस्याँ कृत संयमः स्थिरपदं लभते, यथा सर्पो गोधा वेति । १३१॥

३१। कूर्मनाड़ी में संयम करने पर स्थैर्य होता है। सू०

भाष्यानुवाद — कूप के नीचे वक्ष में कूर्माकार नाड़ी है उसमें संयम करने पर स्थिर पद का लाभ होता है। जैसे साँप या गोह (१)।

टीका—३१। (१) कूप के नीचे कूमनाड़ी है, सुतरां Bronchial tube ही कूमनाड़ी होती है। उसमें संयम करने से शरीर स्थिर होता है। श्वास-यंत्र का स्थैयं होने पर जो शरीर का स्थैयं होता है वह सहज ही में अनुभव किया जा सकता है। साँप तथा गोह जिस प्रकार खूब स्थिर भाव से पत्थर के समान निश्चल रह सकते हैं योगी भी इसके द्वारा उसी प्रकार रह सकते हैं। साँप आदि सब अवस्थाओं में शरीर को काठ सा निश्चल रख सकते हैं। शरीर स्थिर होने पर उसके साथ चित्त भी स्थिर होता है। सूत्रस्थ स्थैयं चित्तस्थैयं को दिखाता है, क्योंकि ये सब ज्ञानरूपा सिद्धियाँ हैं।

### मूर्द्ध ज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३२ ॥

भाष्यम्—शिरः कपालेऽन्तिश्छद्रं प्रभास्वरं ज्योतिः, तत्र संयमात् सिद्धानां द्यावा पृथिक्योरन्तरालचारिणां दर्शनम् ॥ ३२ ॥

३२। मूर्द्ध ज्योति में संयम करने पर सिद्ध दर्शन होता है। सू०

• भाष्यानुवाद — शिरः कपाल ( खोपड़ी ) के बीच में छेद है, उस छेद में प्रभास्वर ज्योति है, उसपर संयम करने से द्युलोक तथा पृथ्वी के ग्रंतरालचारी सिद्धगएों का दर्शन होता है (१)।

टीका—३२। (१) मस्तक के भीतर विशेष कर पृष्ठभाग में ज्योति का चिंतन करना चाहिये। पूर्वोक्त प्रवृत्त्यालोक ग्रायत्त न रहने से सिद्ध-दर्शन हो सकता है। सिद्ध एक प्रकार की देवयोनि हैं।

प्रांतिभाद्वा सर्वम् ॥ ३३ ॥

भाष्यम् – प्रातिभन्नाम तारकं, तद्विवकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं यथोदये प्रभा भास्क-रस्य । तेन वा सर्वभेव जानाति योगी प्रातिमस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति ॥ ३३ ॥

३३। प्रातिभ से सभी जाने जाते हैं। सू०

भाष्यानुवाद -- प्रातिभ तारक नामक ज्ञान होता है, वह विवेकज ज्ञान का पूर्वरूप है, जैसे कि सूर्योदय की पूर्व कालीन प्रभा। उसके द्वारा भी अर्थात् प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने से भी योगी सभी जान सकते हैं (१)।

दीका—३३। (१) विवेकज ज्ञान ३।५२-५४ सूत्र में देखिए। उसके पहिले जो ज्ञान शिक्त का प्रसाद होता है, (जिस प्रकार सूर्योदय के पहिले का आलोक) उससे पूर्वोक्त समस्त ज्ञान सिद्ध होते हैं।

#### हृद्ये चित्तसंविद् ॥ ३४ ॥

सम्ब्यम् यदिदमस्मिन्बह्मपुरे दहरम्पुण्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानं, तस्मिन्सयमा-चित्रतसंवित् ॥ ३४॥

३४। हृदय में संयम करने पर चित्तविज्ञान होता है।

भाष्यानुवाद—इस ब्रह्मपुर में (हृदय में) जो दहर (ग्रर्थात् क्षुद्र गर्त्तंयुक्त) पुंड-रीकाकार विज्ञान का घर है उसमें विज्ञान रहता है। उसमें संयम से चित्तसंवित् होती है (१)।

टीका—३४। (१) संवित् का श्रयं है आभ्यंतर ज्ञान या चित्त का ही ज्ञान। हृदय में संयम करने पर बुद्धि परिस्णाम चित्तवृत्तियों का भी ठीक ठीक साक्षात्कार होता है। १।२६ तथा ३।२६ सूत्र की टिप्पर्णी में हृदय श्रीर उसके ध्यान का विवरण देखिए। मस्तिष्क विज्ञान का यंत्र है किन्तु मैंपन में पहुँचने के लिए हृदय-ध्यान ही प्रशस्त उपाय होता है। हृदय से मस्तिष्क की क्रिया लक्ष्य कर एक एक प्रकार की वृत्ति साक्षात्कृत होती है। वृत्तियाँ रूपादि के समान देशव्यापी श्रालम्बन नहीं होती हैं। रूपादि के ज्ञान में जो कालिक क्रियाप्रवाह रहता है उसकी उपलब्धि ही चित्त वृत्ति का साक्षात्कार है। विज्ञान का मेपन-प्रत्यय वाली बुद्धि है जिसका साक्षात्कार हृदय-ध्यान द्वारा होता है। यह वक्ष्यमाए पुरुषज्ञान का सोपान स्वरूप है।

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्गायोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात्स्वार्थ-संयमात्पुरुषज्ञानम् ॥ ३५ ॥

भाष्यम् -- बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वौपानवन्धने रजस्तमसी वशीकृत्व सत्त्वपुर-

षान्यताप्रत्ययेन परिणतं, तस्माच्च सत्त्वात् परिणामिणोऽयन्तिविधर्मा शुद्धोऽन्यिश्चितिमात्ररूपः पुरुषः । तयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययानिशेषो भोगः पुरुषस्य, वीशतिविषयत्वात् । स भोग-प्रत्ययः सत्त्वस्य परार्थत्वाद् दृश्यः । यस्तु तस्माद्विशिष्टश्चितिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा जायते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषो दृश्यते, पुरुष एव प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति, तथाह्युक्तं "विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयद्" इति ॥ ३५ ॥

३५ । म्रत्यंत भिन्न जो सत्त्व ग्रौर पुरुष उनका म्रविशेष प्रत्यय ही भोग है, वह परार्थ है, म्रतः स्वार्थसंयम करने पर पुरुषज्ञान होता है ॥ सू०

- भाष्यानुवाद — बृद्धिसत्त्व प्रख्याशील है, उस सत्त्व के साथ समान रूप से अविना-भाव संबंध युक्त रज तथा तम को वशीभूत या अभिभूत कर बुद्धि और पुरुष के भिन्नता-प्रत्यय में (१) बुद्धि सत्त्व परिग्णाम प्राप्त करता है। पुरुष उस परिग्णामो बुद्धि सत्त्व की अपेक्षा अत्यंत विधर्मा, शुद्ध, विभिन्न, चितिमात्र स्वरूप है; अत्यंत भिन्न उनका (बुद्धि सत्त्व तथा पुरूष का) अविशेषप्रत्यय ही पुरुष का भोग कहा जाता है, क्योंकि वह (पुरुष का) दिशत विषय होता है। वह भोग प्रत्यय बुद्धि सत्त्व का है, अत्रप् व वह परार्थ होने के कारण (ब्रष्टा का) दृश्य है। जो भोग से विशिष्ट, चितिमात्ररूप, अन्य, पुरुष संबंधी प्रत्यय है उसमें संयम करने पर पुरुष विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। बुद्धि सत्त्वात्मक पुरुष-प्रत्यय द्वारा पुरुष दृष्ट नहीं होते हैं। पुरुष स्वात्मावलम्बन प्रत्यय ही को जानते हैं। जैसे कहा भी है—(श्रुति में) 'विज्ञाता को अरे किसके द्वारा जानोगे?'

टीका—३५। (१) पहिले ही व्याख्या की गयी है कि विवेकख्याति बृद्धि का धर्म है अर्थात् प्रत्यय विशेष है। वह बुद्धि का चरम सात्त्विक परिगाम है। बुद्धि का राजसिक तथा तामसिक मल अभिभूत होने से ही विवेकप्रत्यय का उदय होता है। उस विवेकप्रत्यय-रूप अति प्रकाशशील बुद्धि से भी पुरुष पृथक होते हैं। कारगा यह है कि बुद्धि परिगामी इत्यादि है (२।२० देखिए)।

इस प्रकार के बुद्धि और पुरुष का अविशेष प्रत्यय या अभेद ज्ञान अर्थात् एक ही ज्ञान वृत्ति में जो दोनों का अन्तर्भाव है वही भोग है। प्रत्यय होने के कारएा भोग, बुद्धि की वृत्ति होने के कारएा वह दृश्य है। दृश्य होने से भोग परार्थ है अर्थात् पर जो द्रष्टा हैं उनका अर्थ या विषय या प्रकाश है। दृश्य परार्थ, और पुरुष स्वार्थ है, यह पहले भी (२।२०) व्याख्यात हुआ है। स्वार्थ का अर्थ है जिसका स्वभूत अर्थ रहता हो, अर्थात् अर्थवान्। वह स्वार्थपुरुष विवक्षानुसार स्वरूपावस्थित पुरुष भी होता है और तद्विषया बुद्धि या पौरुष प्रत्यय भी; यहाँ पर स्वार्थ पौरुष प्रत्यय ही संयम का विषय है। इस विषय में भाष्यकार ने कहा है 'यस्तु....पौरुषेयः प्रत्ययः' अर्थात् बुद्धि द्वारा गृहीत पुरुष के समान भाव, जो केवल अस्मीतिमात्र व्यवहारिक ग्रहीता है, वही संयम का विषय यह स्वार्थ पुरुष है। अर्थात् व्यवहार दशा में जो पुरुषार्थ का मूल स्वरूप प्रतीत होता है वह स्वरूप पुरुष नहीं है, किन्तु वह पौरुष प्रत्यय या आत्माकार बुद्धिहै। वेदान्ती भी कहते हैं, 'आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदा चित्तम्' उसी स्वार्थ पौरुष प्रत्यय में संयम करने पर पुरुष का ज्ञान होता है।

यहाँ शंका होती है कि क्या पुरुष बृद्धि का ज्ञेय विषय है ? नहीं, ऐसा नहीं। इसी

कारण से भाष्यकार ने कहा है कि 'पुरुषिविषयक प्रज्ञा' होती है। ग्रथित् बुद्धि से पुरुष प्रकाशित नहीं होते हैं। पुरुष स्वप्रकाश है; बुद्धि या 'मैं' उसमें यह ग्रनुभव करता है कि 'मैं स्वरूपतः स्वप्रकाश हूँ', यही पौरुष प्रत्यय है, श्रुत ग्रौर ग्रनुमानजनित यह प्रज्ञा विशुद्ध नहीं है परंतु समाधि से चित्त का साक्षात्कार करना ग्रौर चित्त से ग्रलग पुरुष को समभना ही विशुद्ध पौरुष प्रत्यय है। उसकी दूसरी ग्रोर चिद्रूप ग्रथितीत पुरुष है ग्रौर इस ग्रोर परार्था भोग बुद्धि है, ग्रतः जो मध्यस्थ है वही स्वार्थ तथा संयम का विषय है। ग्रतएव इस संयम द्वारा जो प्रज्ञा होती है वही पुरुष विषयक ग्रीतिम प्रज्ञा है; श्रनंतर इससे बुद्धि का लय होने पर स्वरूपिस्थिति-रूप कैवल्य होता है।

जड़ बृद्धि के द्वारा पुरुष दृश्य होने योग्य नहीं हैं; झतः यह पुरुष प्रत्यय क्या है ? इसके उत्तर में भाष्युकार ने कहा है पुरुषाकार जो बुद्धि है उस बुद्धि को पुरुष का उप-दर्शन ही पुरुष प्रत्यय है। पुरुषाकार बुद्धि ऊपर व्याख्यात हुई है। 'मैं द्रष्टा हूँ' इस प्रकार का ज्ञान ही पुरुषाकारा बुद्धि का उदाहरएा है। स्वरूपपुरुष संयम का विषय नहीं हो सकता। यह 'मैं द्रष्टा हूँ' या 'श्रस्मीति मात्र' या विरूप पुरुष ही संयम का विषय हो सकता है।

#### ततः प्रातिभश्रावण्वेदनाऽऽदशीऽऽस्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥

ाध्यम् — प्रातिभाःसूक्ष्मस्यविहत विष्रकृष्टातीतानागतज्ञानं श्रावणाद्दिव्यशब्दश्रवणं वेदनाद्दिव्यस्पर्शाधिगम श्रादर्शाद्दिव्यरूपसंविद् श्रास्वादाद्दिव्यरससंविद् वार्तातो दिव्यगन्धविज्ञा-नम् । इत्येतानि नित्यज्ञायन्ते ।। ३६ ।।

३६। उससे (पुरुषज्ञान से ) प्रातिभ, श्रावरा, वेदन, ग्रादर्श, ग्रास्वाद तथा वात्ती उत्पन्न होती हैं ॥ सू०

भाष्यानुवाद — प्रातिभ से सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, स्रतीत स्रौर स्रनागत ज्ञान होता है, श्रावण से दिव्य शब्द संवित् होती है, वेदन से दिव्य स्पर्श का स्रिधिगम होता है, स्रादर्श से दिव्यरूप संवित् तथा स्रास्वाद् से दिव्य रस संवित होती है, वार्ता से दिव्य गन्ध-विज्ञाम होता है। (पुरुष ज्ञान होने पर) ये सब हमेशा ही (स्रवश्यमेव) उद्भूत होते हैं (१)।

• टीका—३६। (१) भाष्य सुगम है। पुरुष ज्ञान होने पर स्वतः ही, बिना संयम-प्रयोग के ये उत्पन्न होते हैं। यहीं तक सूत्रकार ने ज्ञान रूप सिद्धियाँ कही हैं इसके बाद किया श्रीर शक्ति विषयक सिद्धि कह रहे हैं।

#### ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥

भाष्यम्—ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसर्गास्तद्दर्शनप्रत्यनीकत्वाद् ब्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ ३७ । वे समाधि में उपसर्ग, और व्युत्थान में ही सिद्धियाँ हैं ॥ स०

भाष्यानुवाद — वे प्रातिभादि उत्पन्न होने पर समाहित चित्त में विघ्न करते हैं; क्योंकि वे समाहित चित्त द्वारा (ग्रंतिम) द्रष्टव्य विषय के प्रतिबन्धक हैं। किन्तु वे व्युत्थित चित्त की सिद्धियाँ हैं (१)।

दीका—३७। (१) एकालंबन-चित्तता ही समाधि है, ग्रतः ये सिद्धियाँ उसका उपसर्ग हैं। एकाग्र भूमि से तत्त्व में समापन्न होकर वैराग्य करने से तथा चित्त का सम्यक् निरोध करने से ही कैवल्य होता है। सिद्धि उसकी विरोधी है। १।३०(१) देखिए।

### बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्चचित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८॥

भाष्यम् — लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाद्वन्थः प्रतिष्ठेत्यर्थः; तस्य कर्मणो बन्धकारणस्य शैथिल्यं समाधिवलाव् भवति । प्रचारसंवेदनं च वित्तास्य समाधि- जमेव, कर्मबन्धक्षयात् स्विच्तास्य प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं स्वशरीरान्निष्कृष्य शरीरान्त- रेषु निक्षिपति । निक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाण्यनु पतन्ति यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तम- नूत्पतन्ति निविशमानमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुविधीयन्त इति ।। ३८।।

३८। बन्धकारण का शैथिल्य एवं प्रचारसंवेदन होने पर चित्त का पर शरीर में आवेश सिद्ध होता है।। सू०

माध्यानुवाद्—लालची प्रर्थात् चंचल स्वभाव के कारण अप्रतिष्ठ मन कर्माशयवश् शरीर में बढ़ होकर प्रतिष्ठित होता है (१)। समाधिबल से उस बन्धकारणभूत कर्म का शैथिल्य होता है, और चित्त का प्रचारसंवेदन भी समाधि से उत्पन्न होता है। कर्मवन्ध-क्षय तथा नाड़ी मार्ग में स्वचित्त का संचारज्ञान होने पर योगी चित्त को धपने शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर पर निक्षेप कर सकते हैं। चित्त निक्षिप्त होने पर इन्द्रियसमूह भी उसका अनुगमन करते हैं जैसे मधुकरराज के उड़ने से मधुमिक्खयाँ भी उड़ती हैं तथा उसके कहीं बैठ जाने से मधुमिक्खयाँ भी उसके पीछे बैठ जाती हैं, वैसे ही परशरीर में आविष्ट होने से इन्द्रियगण भी चित्त का अनुगमन करते हैं।

टीका—३८। (१) 'में शरीर हूँ' इस प्रकार का भाव ग्रवलंवन कर चित्त क्ष्ण-क्षण में विक्षिप्त होकर विषयों में दौड़ता है। 'में शरीर नहीं हूँ' इस प्रकार का भाव विक्षिप्त चित्त में स्थिर नहीं रहता है। वहीं शरीर के साथ बन्धन है। शरीर कमें संस्कार द्वारा रचित है। कमें करते रहने से वह संस्कार (ग्रर्थात् चित्त) शरीर के साथ संमिलित रहेगा। समाधि द्वारा 'में शरीर नहीं हूँ' इस प्रकार का प्रत्यय स्थिर होने तथा शरीर की कियाएँ ग्रवरुद्ध होनेपर, चित्त शरीरमुक्त होता है, ग्रौर समाधिजात सूक्ष्म ग्रंतदृंष्टि के बल से नाड़ी मार्ग में चित्त के प्रचार या संचार का ज्ञान होता है। इससे परशरीर म चित्त को ग्राविष्ट किया जाता है।

#### उदानजयाञ्जलपङ्ककण्टकःदिष्वसङ्ग उःकान्तिश्च ॥ ३६ ॥

भाष्यम् समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम् । तस्य किया पञ्चतयी, प्राणो मुखनासिकागितराहृदयवृत्तिः, समं नयनात् समानश्चानाभिवृत्तिः, अपनयनादपान भ्रापादतलवृत्तिः, उन्नयनादुदान ग्राशिरोवृत्तिः, व्यापी व्यान इति । तेषामप्रधानः प्राणः । उदानजयाज्जलपङ्क्रकण्टकादिष्वसङ्गः उत्कान्तिश्च प्रायणकाले भवति, तां विशत्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३६ ॥

३६। उदान जय से जल, पंक तथा कण्टकादि में मज्जन या लग्नीभाव नहीं होता है श्रीर ग्रपने श्राप उत्कांति भी सिद्ध होती है।।

भाष्यानुवाद्—प्राणादिलक्षण समस्त इन्द्रियवृत्ति ही जीवन है। उसकी किया पञ्चिवध है, प्राण की गित मुख श्रीर नासिका में है तथा हृदय तक उसकी वृत्ति है। समनयन हेतु से समान है; उसकी नाभि तक वृत्ति या श्रवस्थिति है। श्रपनयन हेतु से ग्रपान है; वह पैर के तलवा तक स्थिति करता है। उन्नयन हेतु से उदान है; उसकी सिर तक स्थिति है। व्यान व्यापी है। उनमें प्रधान प्राण है। उदान जय से जलपंक कंटक इत्यादि में श्रसंग होता है एवं प्रायणकाल में (श्रविरादि मार्ग से) उत्कान्ति होती है। उदान वशी-कृत होनेपर उत्कान्ति भी वश में श्रा जाती है।

टीका—३६। (१) शरीर के धातुगत बोध का जो स्रधिष्ठान रूप स्नायु है, उसकी धारक उदान नामक प्राण्याक्ति है। समस्त बोध इन्द्रियद्वार से ऊर्ध्व मस्तिष्क तक उठते हैं। उस ऊर्ध्व धारा में संयम करने पर तथा शरीर को सब धातुश्रों में प्रकाशशील सत्त्व का ध्यान करने पर शरीर लघु होता है। प्रबल चित्तभाव भौतिक द्रव्य की प्रकृति का परिवर्त्तन कर सकता है इसकी व्याख्या परिशिष्ट में देखिए। उदानादि प्राणों का विवरण "सांख्यीय प्राण्यतत्त्व" तथा "सांख्यतत्त्वालोक" में देखिए। सुषुम्नागत उदान में चित्त स्थिर होने पर ग्रांच्चरादि मार्ग से अपनी इच्छा के साथ उत्कांन्ति होती है।

### सँगानजयाञ्ज्वलनम् ॥ ४० ॥

भाष्ट्यम्—जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा व्वलित ॥ ४० ॥

४०। समान जय से ज्वलन सिद्ध होता है।। सू॰

भाष्यानुवाद्-जितसमान योगी तेज का उत्तेजन कर प्रज्वलित होता है (१)।

टीका—४०। (१) समान नामक प्राण के द्वारा समस्त शरीर में यथायोग्य पोषण होता है। अर्थात् अन्नरस का समनयन होता है। उसका जय करने पर योगी के शरीर में भी चमक (odyle or aura) प्रकट होता है। शरीर की धातु में पोषणरूप रासायनिक किया से चमक बढ़ती है। समान-जय से पोषण का उत्कर्ष होने के कारण चमक संपूर्ण सभिन्यकत होती है। Baron Von Reichenbach ने odyle के सम्बन्ध में गवेषणा कर

स्थिर किया है कि जो उस odyle उयोति को देख सकते हैं वे जहाँ रासायितक किया होती है वहाँ तथा दूसरे कई स्थानों में विशेष कर देख पाते हैं। शरीर में स्वभावतः ही चमक रहती है। शरीर के प्रत्येक ग्रणु में इसी संयम द्वारा सात्त्विक पुष्टिभाव होने से यह चमक इतनी वढ़ जाती है कि वह सब की दृष्टि में ग्रा जाती है। ग्राजकल इस क्ष्याक का फ़ोटो भी लिया गया है ग्रीर उससे स्वास्थ्य-निर्णय करने का प्रबन्ध भी हो रहा है। (Whitaker's Almanac १६१२, ५०७४६ पु० ७४६)।

### श्रोत्राकाशयोस्सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् ॥ ४१॥

भाष्यम्— सर्वश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सर्वशब्दानां च, यथोक्तं "तुल्यदेशश्रवणा-नामेकदेश (श्रुतित्वं सर्वेषांमभवितं" इति । तच्चैतदाकाशस्य लिङ्गमनावरणं चोक्तम् । तथाऽमूर्त्तस्यानावरणदर्शनाद्विभुत्वमिप प्रस्यातमाकाशस्य । शब्दग्रहणानुमितं श्रोत्रं, बिधरा-बिधरयोरेकः शब्दं गृह्णात्यपरो न गृह्णातीति, तस्मात् श्रोत्रमेव शब्द विषयम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धे कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्रं प्रवर्त्तते ॥ ४१ ॥

४१। श्रोत्र तथा ग्राकाश के सम्बन्ध में संयम से दिव्य श्रोत्र-लाभ होता है। सू० भाष्यानुवाद समस्त श्रोत्र तथा शब्दों की प्रतिष्ठा ग्राकाश में होती है। कहा भी है 'समान देश-(ग्राकाश-) वर्त्ती श्रवणज्ञान युक्त व्यक्तियों का एक देशाविच्छन्न श्रुतित्व रहता है'•(१) यह (एकदेशश्रुतित्व) ग्राकाश का लिङ्ग (ग्रनुमापक) है ग्रौर ग्रनावरणता भी (ग्रवकाश) लिंग है। ग्रमूर्त्त ('मूर्तस्य' इस प्रकार मूल का पाठान्तर उचित नहीं होता है) या ग्रसहत वस्तु की ग्रनावरणता (सर्वत्र ग्रवस्थानयोग्यता) देखी जाती है, ग्रतः ग्राकाश का विभुत्व भी (सर्वगतत्व) प्रख्यात हुग्रः है। शब्द ग्रहण से श्रोत्रेन्द्रिय ग्रनुमित होता है, बिधर ग्रौर ग्रवधिर में से एक ग्रादमी शब्द का ग्रहण करता है दूसरा नहीं, ग्रतएव श्रोत्र ही शब्द विषय है। श्रोत तथा ग्राकाश के सम्बन्ध में संयम-शील योगी को दिव्य श्रोत्र प्रवित्तत होता है।

टीका—४१। (१) आकाश शब्दगुरा वाला द्रव्य होता है। शब्दगुण सब की अपेक्षा अनावररा-स्वभाव है, क्योंकि वह सब द्रव्यों को (रूपादि की अपेक्षा) पार कर सकता है। हम कह सकते हैं कि कठिन तरल तथा वायवीय द्रव्य का कम्पन ही शब्द कहा जाता है, अतः शब्द उनका गुरा है। उनका गुरा है यह एक पक्ष में भले ही सत्य हो, परन्तु कम्पन केवल उनका आश्रय लेकर प्रकट होता है। कम्पन की शक्ति कहाँ रहती है, यह खोजने से बाहर मूलतः ताप-तड़ित आदि के आश्रयद्रव्य ही में, और अभ्यन्तर में मन में पाया जाता है। जितने भी बाह्य शाब्दिक कम्पन होते हैं वे सब मूलतः तापादि से उद्भूत हैं, और इच्छा से वागिन्द्रिय आदि कम्पित होकर भी शब्द होता है। यद्यपि वाक्य के उच्चाररा में वायुवेग से कठ तन्तु कम्पित होकर शब्द होता है तो भी प्रकृत पक्ष में वह पैशिक किया का परिसाम-

स्वरूप है। प्रथात् वाक्य केवल एक प्रकार का transference of muscular energy होता है।

शब्द, ताप या श्रालोकरूप किया की जो शक्ति है, वह क्या है ? इसका उत्तर यह है कि वह शब्दादि शून्य है। शब्द, स्पर्श श्रीर रूपादिशून्य पदार्थ ही अवकाश कहा जाता है। विकल्प कर उसे केवल शून्य या दिक् भी कहते हैं, परन्तु वह अवास्तव पदार्थ है, श्रीर शब्दादि की किया शक्ति वास्तिविक है। 'शब्दादिशून्य है,' परन्तु 'है' इस प्रकार के पदार्थ की कल्पना करनी हो तो उसे श्राकाश या अवकाश रूप में किल्पत करना होगा। उस अवकाश की धारणा (श्रर्थात् वैकल्पिक या सम्यक् अवकाश की धारणा तो नहीं हो सकती, परन्तु धारणा योग्य अवकाश की धारणा) शब्द ही के द्वारा विशुद्धतम भाव से होती है। केवल शब्द-मात्र सुनने से वाह्य ज्ञान होने पर भी किसी मूर्ति का ज्ञान नहीं होता है। श्रतएव शब्द-मय, अवकाशरूप, वाह्य सत्ता ही आकाश है। श्रथन, सभी कम्पन श्रवकाश को सूचित करते हैं, अनवकाशमें कम्पन की कल्पना नहीं हो सकती। अवकाश के कारण ही कठिन, तरल श्रीर वायवीय पदार्थ कम्पित होकर शब्द पैदा कर सकते हैं। श्रवकाश ग्रापेक्षिक भी हो सकता है, जैसे कि कठिन के पास वायवीय द्रव्य श्रापेक्षिक श्रवकाश है, शुद्ध श्रवकाश वैकल्पिक पदार्थ है परन्तु आपेक्षिक श्रवकाश यथार्थ भाव है।

स्थूल कर्ण-यंत्र कम्पनग्राही होने पर अवकाशयुक्त होता है। ग्रतः अवकाश-ग्रिभमान ही श्रोत्र हुग्रा (क्योंकि इन्द्रियगण् ग्रिभमानात्मक है)। प्रर्थात् कर्णयंत्र का कठिन पदार्थ (पटह, Ossicles ग्रादि) अपेक्षाकृत अवकाशस्वरूप वायवीय द्रव्य से कम्पित होता है, ग्रतः कर्ण अवकाश-अभिमानिक होता है।

श्रवकाश से साथ श्रभिमान-सम्बन्ध ही श्रोत्राकाश का सम्बन्ध है। उसमें संयम करने पर इन्द्रियों की श्रोर से श्रभिमान का सात्त्विकताजनित उत्कर्ष होता है, श्रीर श्रवकाश की श्रोर से श्रनावरणता या श्रव्याहतता होती है। यही दिव्य श्रोत्र है।

पंचित्रखाचार्य के वचन का अर्थ है,—'तुल्य देश श्रवणानां' अर्थात् तुल्य देश या एक मात्र आकाश; सामान्यतः उसीके द्वारा जिनके श्रोत्र निर्मित हुए हों ऐसे व्यक्तिओं का उनकी श्रुति (कान) एकदेश अर्थात् आकाश के एकदेशवर्त्ती है। अर्थात् एक आकाशम्यत्व हेतु से समस्त कर्णेन्द्रिय आकाशवर्ती है। यह इन्द्रियों की भौतिक दिक् है। शक्ति की श्रोर इन्द्रिय अभिमानिक हैं।

### कायाकाशयोस्सम्बन्धसंयमाल्लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनम् ॥ ४२ ॥

भाष्यम्—यत्र कायस्तत्राकाशं तस्यावकाशदानात्कायस्य, तेन सम्बन्धः प्राप्तिः (सम्बन्धावािप्तरिति पाठान्तरम्) । तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्सम्बन्धं लघुषु तूलादिष्वाऽऽ-परमाणुभ्यः समापत्ति लब्ध्वा जितसम्बन्धो लघुः, लघुःवाच्च जले पादाम्यां विहरित, तते-स्तूर्णनािभ तन्तुमात्रे विहृत्य रिश्मषु विहरित, ततो व्यथेष्टमाकाशगितरस्य भवतीित ॥४२॥ ४२। काय तथा आकाश के संबंध में संयम और लघुतूलसमापत्तिसे आकाशगमन सिद्ध होता है। सु॰

भाष्यानुवाद — जहाँ काय है वहाँ आकाश भी, क्योंकि आकाश शरीर को अवकाश-दान करता है। उसमें आकाश भीर शरीर की प्राप्ति या व्यापन रूप संबन्ध है। उस संबंध में संयमकारी व्यक्ति उस सम्बंध को जीत कर (आकाशगित लाभ करते हैं)। (अथवा) लघु तुलादि परमाणु पर्यन्त द्रव्य में समापत्ति लाभ कर संबंधजयी योगी लघु होते हैं, लघु होने से जल के ऊपर पैरों से विचरते हैं, पश्चात् ऊर्णनाभि तन्तुमात्र, में विचरण करते हुए रिश्म का अवलंबन कर विचरते हैं, उसके बाद उनकी यथेच्छ आकाशगित होती है (१)।

टीका — ४२। (१) काय और आकाश के सम्बन्धभाव, अर्थात् आकाश का श्रवलंबन कर शरीर का जो अवस्थान है उस भाव में, संयम करने पर बेरोक संचरण-योग्यता होती है।

श्राकाश शब्दगुराक है। शब्द श्राकारहीन कियाप्रवाह मात्र है। सब शरीर म वैसे किया पुंजमात्र हैं तथा श्राकाश की भाँति श्रवकाश हैं इस प्रकार की भावना काय श्रौर श्राकाश की सम्बन्धभावना हैं। शरीरव्यापी श्रनाहत नाद की भावना से ही वह सिद्ध होती है। शास्त्रांतर में इसीलिए श्रनाहत-नादिवशेष की भावना द्वारा श्राकाशगित की सिद्धि कही गयी है।

रुई ग्रादि के लघुभाव में समापन्न होनेपर शरीर के ग्रणुसमूह गुरुती त्याग कर सबु होते हैं। शरीर के रक्त मांस इत्यादि भौतिक पदार्थ वस्तुतः ग्रभिमान के परिगाम हैं। गुरुता जैसे ग्रभिमान के परिगाम हैं, समाधिबल से वैसे ही ग्रभिमान के विपरीत ग्रभिमान भावना करने से शरीर के उपादानों में लघुत्वपरिगाम होता है। लघु शरीर होने से तथा काय ग्रीर ग्राकाश का सम्बन्ध जीतने से बेरोक संचार की योग्यता होने के कारण ग्राकाशगमन होता है।

श्राधुनिक प्रेतवादियों (Spiritists) के मत में सेयंस् (Seance) के समय माध्यम ध्यितित (Medium) शून्य में ऊपर उठता है, ऐसा विवरण है। D. Home नामक प्रसिद्ध माध्यम-व्यक्ति (Medium, ऐसे ही शून्य में उठते थे। प्राणायाम के समय शरीर में सदा ही वायुवत् भावना की जाती है, इससे भी कभी कभी शरीर लघु होता है, इस प्रकार की बात हठयोग में मिलती है। इन सभी का मूल मानसिक भावना है।

भावना द्वारा शरीर लघु होता है—इसके मूल में एक गंभीर सत्य निहित है। भार का अर्थ पृथ्वी की ओर गित है, जड़ द्रव्य की प्रकृति के अनुसार वह गित या गित की शिक्त किसी द्रव्य में ज्यादा है और किसी द्रव्यमें कम। शरीर या जड़ द्रव्य क्या चीज है ? प्राचीन विद्वान कहते हैं कि शरीर परमाणु समिष्ट है; बौद्ध लोग कहते हैं कि परमाणु निरंश है अतः शरीर शून्य है, इसी प्रकार की बात आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते हैं। विज्ञान की दृष्टि से परमाणु प्रोटन तथा इलेक्ट्रन का आवर्तमात्र होता है। ईंन दोनों सूक्ष्म द्रव्यों के बीच में काफी अवकाश रहता है (सूर्य और ग्रहों के समान)। इलेक्ट्रन प्रोटन के चारों श्रोर एक सेकंड में लाखों बार घूम रहे हैं। अलात-चक्र के समान एक रूप में अतीत वह सावकाश इलेक्ट्रन और प्रोटन एक एक अग्रु हैं। अतः अग्रु में प्रायः समस्त ही अवकाश है। वैज्ञानिकरण हिसाब लगाते हैं कि शरीर में जितने अण्

हैं, उनके 'प्रोटन' ग्रीर 'इलेक्ट्न' समूह को ( य भी केवल विद्युतिंवु हैं ) एकत्र करने पर ( ग्रर्थात् बीच में से ग्रवकाश हटा देने पर ) शरीर के उस उपादान का परिएाम इतना छोटा होगा कि वह ग्राणुवीक्षिएाक द्रव्य होगा, ग्रौर वह द्रव्य भी विद्युतिंवु होगा। ग्राणुवीक्षिएाक विद्युतिंवु में भार रहता है, ऐसा यदि माना जाय तो वही शरीर का प्रकृत भार होगा (परन्तु शरीर महाभार-सा प्रतीत होता है)। किन्तु हमारे ग्रिभमान से ही शरीर भारी हो गया है यह कहना ठीक नहीं। हमारा ग्रिभमान शरीर के उपादान के ऊपर कार्य कर उनको शरीर एप से परिएगामित करता है। शरीर के उपादान का प्रकृत रूप एक विद्युतिंवु या ग्राकाशवत् भाव होता है। प्रकार विशेष से ग्रिभमान को उस ग्रोर ग्रथित् काय तथा ग्राकाश के संबंध में, समाहित भाव से प्रयोग करने पर शरीर का उपादान भी उसी प्रकार का हो सकता है, ग्रर्थात् शरीर के ग्रणुग्रों का जो गति विशेष 'भार' नामक धर्म है, उसका परिवर्त्तन ही शरीर की लघुता है तथा वह इस प्रकार सिद्ध हो सकती है। ग्रतः शरीर मध्यस्थ ग्रवकाश को व्याप्त कर परिपूर्ण भारवान सा एक ग्रीभमान विशेष है। समाहित स्थिर-चित्त से उस ग्रीभमान को ग्रन्थरूप करना कुछ ग्रसंभव बात नहीं है। इसका ग्राशय यही है।

बिना योग के ग्रन्य ग्रवस्थाओं में भी शरीर लघु होता है। ईसाइयों के चालीस से॰ट (Saint) इस लघुता या शून्य में उठने के कारण सेण्ट बने हैं। उनका नाम Aethreobat है। बौद्ध लोग इसे उद्देगाप्रीति बोलते हैं।

### बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणज्ञयः ॥ ४३ ॥

भाष्यम् — शरीराद्वहिर्मनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि शरीरप्रिति-ध्ठस्य मनसो वहिवृत्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते, या तु शरीरिनरपेक्षा वहिर्भूतस्यव मनसो वहिर्वृत्तिः सा खल्वकल्पिता । तत्र कल्पितया साध्यत्यकल्पितां महाविदेहामिति, यया परशरीराण्याविशन्ति योगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्त्वस्ययदावरणं क्लेशकर्मविपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३ ॥

४३ । शरीर के बाहर अकिल्पत वृत्ति का नाम महा विदेहा है, उससे प्रकाश का भ्रावरेगा क्षीण होता है ॥ सू०

भाष्यानुवाद — शरीर के बाहर जो वृत्ति मानसिक वृत्ति है वह विदेह नामक धारणा है (१) वह धारणा यदि शरीर में स्थित मन की विहर्वृत्ति से ही हो, तो वह किल्पत कही जाती है और जो धारणा शरीरिनरपेक्ष, बिहर्भूत मन की ही विहर्वृत्तिरूप है वह ग्रकिपत होती है। इनमें किल्पत से ग्रकिल्पत महाविदेहधारणा वृत्ति साधी जाती है। ग्रकिल्पत धारणा से योगी परशरीर में ग्राविष्ट हो सकते हैं। उस धारणा से प्रकाशात्मक वृद्धि सर्त्व का ग्रावरण — रजस्तमोमूलक क्लेश, कर्म ग्रीर त्रिविध विपाक का क्षय होता है।

दे का-४३। (१) बाह्री किसी वस्तु की रिज्यापी आकाश ही को लेना अच्छा है)

धारणा कर वहाँ 'में हूँ', इस प्रकार ध्यान करते करते यदि उसमें चित्त की वृत्ति या स्थिति होती है अर्थात् उसीमें "मैं" हूँ इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान होता है तो उसे विदेह धारणा कहते हैं। शरीर में तथा बाहर इन दोनों स्थानों में ही यदि चित्त रहे तो उसे किल्पत विदेह धारणा कहते हैं। और यदि शरीर निरपेक्ष होकर बाहर ही चित्तवृत्तिनाभ करे तो, उसे महाविदेहधारणा कहते हैं। उससे भाष्य में कहे हुए आवरणों का क्षय होता है। शरीराभिमान ही सबसे स्थूल आवरण है, इस संयम से उसका क्षय या क्षीणभाव होता है।

### स्थूलस्वरूपसूद्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाङ्ग्तजयः ॥ ४४ ॥

भाष्यम्—तत्र पांथिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिभिर्धमः स्थूलशब्देन परिभाषिताः, एतद् भूतानां प्रथमं रूपम् । द्वितीयं रूपं स्वतामान्यं, मूर्त्तभूतिः, स्नेहो जलं, विह्निश्च्यता, वायुः प्रणामी, सर्वतोगितराकाश इति, एतत् स्वरूपशब्देनोच्यते, श्रस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः । तथा चोक्तम् एकजातिसमिन्यतानामेषां धर्ममात्रव्यावृत्तिरिति । सामान्यविशेषसमुदायोऽत्र द्रव्यम्, द्विष्ठो हि समूहः । प्रत्यस्तिमतभेदावयवानुगतः—शरीरं वृक्षो यूथं वनमिति । शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः समूहः—उभये देवमनुष्याः, समूहस्य देवाः एको भागो मनुष्या द्वितीयो भागः, ताभ्यामेवाभिधीयते समूहः । स च भेदाभेदिवविक्षतः, श्राम्त्राणां वनं बाह्मणानां सङ्घः, श्राम्त्रवणं वाह्मणसङ्घ इति । स पुर्नोद्विविधो युतसिद्धावयवः सम्हो वनं सङ्घ दति , श्रयुतसिद्धावयवः सङ्घातः शरीरं वृक्षः परमाणुरिति । 'श्रयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति' पतञ्जितः, एतत्स्वरूपित्युक्तम् ।

श्रथ किमेषां सूक्ष्मरूपं, तन्मात्रं भूतकारणम् । तस्यैकोऽवयवः परमाणुः सामान्यविशेष्वात्माऽयुतिसद्धावयवभेदानुगतः समुदाय इति, एवं सर्वतन्मात्राणि, एततृतीयम् । श्रथ भूतानां चतुर्थं रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणाः कार्यस्वभावानुपातिनोऽन्वयशब्देनोक्ताः । श्रथेषां पञ्चमं रूपमर्थवस्व, भोगापवर्गार्थता गुणेष्वन्वियनी गुणास्तन्मात्रभूतभौतिकेष्वित सर्वमर्थवत् । तेष्विदानींभूतेषु पञ्चसु पञ्चरूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदर्शनं जयश्च प्रादुर्भवति, तत्र पञ्चभूतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति, तज्जयाद्वत्सानुसारिण्य इव गाबोऽस्य सङ्कृत्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो भवन्ति ॥ ४४ ॥

४४। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय तथा अर्थवत्व इन पाँच प्रकार के भूतरूपों में संयम करने पर भूतजय होती है।।

भाष्यानुवाद — उनमें (पाँच रूपों में) पृथ्वी आदि के जो शब्दादि विशेष गुरा और आकारादि धर्म हैं वे ही स्थूल शब्द से परिभाषित हैं। ये भूतों के पहिले रूप हैं (१)। दूसरे रूप उनके अपने सामान्य रूप हैं, यथा भूमि का मूर्त्ति (सांसिद्धिक कठिनता), जल का स्नेह, बिह्न का उष्णता, वाथु का प्रस्कामिता (नित्यप्रति संचारशीलता) तथा आवाश का

सर्वगामिता है। स्वरूप शब्द से येही सब कहे जाते हैं। शब्दादि इन सामान्य रूपों के विशेष रूप हैं। इस विषय में उनित है, "एक जाति से समन्वित पृथ्वी ग्रादि की पड़जादि धर्ममात्र द्वारा (स्वजातीय ग्रन्थ वस्तु से) व्यावृत्ति या भिन्नता होती है।" यहाँ (सांख्यमत्त में) सामान्य ग्रीर विशेष का समुदाय द्रव्य कहाता है। यह समूह दो प्रकार है—(१) जिसके श्रवयवभेद प्रत्यस्तमित हो चुके हों, यथा—शरीर, वृक्ष, यूथ, वन इत्यादि। (२) शब्द से जिसका ग्रवयवभेद प्रह्णा किया जाय, यथा—'दोनों देवमनुष्य', (यहाँ) समूह के देवगण एक भाग ग्रीर मनुष्य ग्रन्थ भाग है; इन दोनों ही को समूह कहते हैं। समूह भेद-विविधित तथा ग्रभेदिविधित भी होते हैं। पहले के उदाहरण है—ग्रामों का वन, ब्राह्मणों का संघ। दूसरे के उदाहरण है ग्रामवन, ब्राह्मणसंघ। समूह फिर दो प्रकार के हें—युत्तसिद्धावयव तथा ग्रयुत्तसिद्धावयव। युत्तसिद्धावयव के उदाहरण हैं—वन, संघ इत्यादि; ग्रौर श्रयुत्तसिद्धावयव के उदाहरण हैं—शरीर, वृक्ष, परमाण इत्यादि। 'श्रयुत्तसिद्धावयवभेद का ग्रनुगत समूह ही द्रव्य हैं' यह पतंजिल कहते हैं। ये (पहले कहे हुए मूर्ति, स्नेह ग्रादि) भूत के स्वरूप माने जाते हैं।

भूतों का सूक्ष्म रूप क्या हैं ? वह भूतकारए तन्मात्र है (२)। उसका एक (अर्थात् अंतिम) अवयव परमाणु होता है। यह सामान्यविशेषात्मक, अयुत्तिस्द्वावयवभेद के अनुगत समूह है। सभी तन्मात्र इसी प्रकार के हैं तथा यही भूत का तीसरा रूप है। तदुपरांत भूत का चौथा रूप प्रकाश, किया और स्थिति है; ये तीनों त्रिगुएए कार्य के स्वभाव के अनुपाती होने के कारए अन्वय शब्द से उक्त हुए हैं। भूत का पाँचवा रूप अर्थवत्त्व है। भोगापवर्गा- थंता गुएगों में तथा गुएग तन्मात्रों, भूतों और भौतिक पदार्थों में अवस्थित है। अतएव सभी (तन्मात्र आदि) अर्थवत् होते हैं। इसी प्रकार के (शेषोत्पन्नभूतसमूह) (३) इन पंच- रूपयुक्त पाँच पदार्थों में संयम करने पर उसी उसी रूप का स्वरूप दर्शन, तथा जय प्रादुर्भूत होते हैं। पंचभूतस्वरूप को जीतकर योगी भूतजयी होते हैं। भूतजयी योगी के संकल्पानुसार भूत तथा भूतप्रकृति (तन्मात्र) समूह चलते हैं अर्थात् तदनुरूप कार्य करते हैं। जैसे बछड़ा गाय का अनुसरए। करता है।

टीका—४४। (१) स्यूल रूप—जो सर्व प्रथम गोचर होते हों। आकारयुक्त श्रोर विशेष विशेष शब्दस्पर्शरूपादियुक्त, भौतिक भाव में व्यवस्थित द्रव्य ही स्थूलरूप हैं; यथा—घट, पट इत्यादि।

स्वरूप—स्थूल की अपेक्षा से विशिष्ट रूप। जिस जिस भाव में अवस्थित द्रव्य को आश्रय कर शब्दादि गृहीत होते हैं, वे ही भूत का स्वरूप होते हैं। गंधज्ञान सूक्ष्म करण के संयोग से उत्पन्न होता है, अतः काठिन्य ही गन्धगुरण शीला क्षिति का स्वरूप है। स्थूलरूप की अपेक्षा निजी भाव ही स्वरूप कहाता है।

रसज्ञान तरल द्रव्य के योग से होता है। ग्रतः रसगुण जल भूत का स्वरूप — स्नेह है। रूप सदा ही उष्णता विशेष में रहता है। सब रूपों का ग्राकर सूर्य उष्ण होता है। ग्रतः रूपगुण शील विह्नभूत का स्वरूप उष्णता है। शीतोष्णरूप स्पर्श त्वचा से युक्त वायवीय द्रव्य ही के द्वारा प्रधानतः होता है। वायु प्रणामी या ग्रस्थिर है। ग्रतः स्पर्शगुणक वायु-भूत का स्वरूप प्रणामित्व होता है।

शब्दज्ञान ग्रनावरण्ज्ञान का सहभावी है, ग्रह्मण्य शब्दगृराक ग्राकाश का स्वरूप

म्रनावरणत्व है। विशेष-विशेष शब्दस्पर्शादिज्ञानों में यह 'स्वरूप' सामान्य होता है। इस विषय में सांख्याचार्य कहते हैं, एक जाति समन्वित अर्थात् कठिन पृथिवी, स्नेह स्वरूप अप् आदि जो सामान्य पृथिवी आदि हैं, उनमें भी धर्मव्यावृत्ति या घर्म भेद होने से विशेष-विशेष शब्दादि-युक्त आकारादि भेद होते हैं। अर्थात् सामान्यस्वरूप पंचभूत के विशेष विशेष धर्म-भेद से घटपटादि भेद होते हैं।

इसके बाद प्रसंगतः भाष्यकार द्रव्य का लक्षण दे रहे हैं यह उदाहरण द्वारा स्पष्ट ही है। भूत का यही स्वरूप या सामान्यरूप, जो विशेष रूप में अनुगत है, स्वरूप नामक द्रव्य है।

जिसे हम समूह कहते हैं उसका तात्त्विक विवेचन यह है—शरीर, वृक्ष प्रभृति एक प्रकार के समूह हैं। यहाँ पर समूह में श्रवयव रहने से भी वे लक्षित नहीं होते हैं और 'उभय देवमनुष्य' इस प्रकार के समूह देव तथा मनुष्यरूप श्रवयवभेद का लक्ष्य कराते हैं। शब्द से समूह दोनों प्रकार से व्यवत होता है जैसे कि ब्राह्मणों का संघ तथा ब्राह्मणसंघ। प्रथम में भेद की विवक्षा रहती है, द्वितीय में नहीं। शरीर, वृक्ष इत्यादि समूहों के नाम श्रयुत्तसिद्धावयव समूह हैं और वन, संघ इत्यादि समूहों के नाम युत्तसिद्धावयव समूह हैं। पहले सब श्रवयव श्रविच्छिन्न भाव में मिले हुए हैं; दूसरे में समस्त श्रवयव श्रवण श्रवण हैं। प्रथम प्रकार के समूह घनिष्ठ संबंधयुक्त हैं और दूसरे प्रकार के व्यवहार में सुविधा के लिए कल्पित एकता मात्र हैं। श्रयुत्तसिद्धावयव समूह को ही द्वय कहते हैं।

४४। (२) भूत का सूक्ष्म रूप तन्मात्र है, तन्मात्र की पहले (२:१६ सूत्र में) व्याख्या की गयी है। तन्मात्र एकावयव है। वयों कि तन्मात्र परमाणु है; परमाणु ग्रयकर्ष की सीमा है, उसका ग्रवयवभेद जानने योग्य नहीं है। समाधिवल से शब्दादि गुणों में जितने सूक्ष्मभाव से व्यक्त किया जाय—जिसके उपरान्त ग्रौर नहीं किया जा सकता—वहीं तन्मात्र या शब्दादि की सूक्ष्म ग्रवस्था है। ग्रतः वह एकावथव है। परमाणु का ज्ञान कालक्ष्म से होता रहता है, देश कम से नहीं, क्यों कि वाह्यावयव रहने से ही देश कम लक्ष्य होता है। ग्रणु ज्ञान की धारा ही उनके परिगाम भेद की धारा है। परमाणु स्वयं ही सामान्य है ग्रतः वह विशेष का उपादान होने के कारण सामान्यविशेषात्मा है। तथा वह स्वकारण ग्रास्मिता का विशेष परिगाम होने से भी विशेषात्मक कहा जाता है। परमाणु—जिसका स्वगत ग्रवयवभेद जानने योग्य नहीं है, ग्रवर्णनीय है।

भूतका चौथा रूप--प्रकाश, किया और स्थिति। तन्मात्र का कारण अस्मिता है; श्रीर श्रस्मिता प्रकाश, किया तथा स्थितिशील है। भूतों के कार्य में भी वे तीन प्रकार के भाव श्रन्वित रहते हैं अतः इसका नाम श्रन्वय रूप है। श्रर्थात् भूतनिर्मित शरीरादि द्वेव्य सात्त्विक, राजस और तामस होते हैं।

व्यवसेय प्रकाश, किया और स्थिति ही चौथा रूप कहा जाता है। उनमें भूतसमूह प्रकाश्य, कार्य और धार्य स्वरूप होते हैं। भूत का पाँचवाँ रूप अर्थवत्त्व या भोग तथा ग्रप-वर्ग का विषय होता है। भूत के ग्रहरा-द्वारा सुखदु:खों का भोग होता है, तथा भोगायतन शरीर होता है, और उसमें वैराग्य द्वारा ग्रपवर्ग होता है।

४४— (३) इदानीन्तन अर्थात् सर्वशेष में उत्पन्न जो पंचभूतसमूह हैं जिनमें ये पाँचों रूप ही विराजते हैं (तन्मान्न में वे नहीं हैं) उनमें संयम करने से कमशः

उन पाँचों रूपों का साक्षात्कार तथा जय ( प्रर्थात् उनके ऊपर कार्यक्षमता ) होती है। स्थूल या घट-पटादि भौतिक रूप के जयसे उनके सिवशेष का ज्ञान तथा इच्छानुसार उन्हें बदलने की क्षमता होती है। स्वरूप को जीतने से काठिन्यादि ग्रवस्था का तत्त्व-ज्ञान तथा स्वेच्छापूर्वक उनको पलटने की क्षमता होती है।

सूक्ष्मरूप तन्मात्र की जय होने से शब्दादि गुणों का स्वरूप-ज्ञान तथा उनको स्वेच्छा से परिवर्त्तन करने की क्षमता होती है। ग्रर्थात् सूक्ष्म जय से शब्दादि की प्रकृति को पलटने की सामर्थ्य होती है। ग्रन्वियत्वजय होने से भूतिनिमत इन्द्रियादि व्यूह (योगाधिष्ठान) के ऊपर ग्राधिपत्य होता है। ग्रर्थवत्त्व के साक्षात्कार से परमार्थसम्बन्धी भूत वैराग्य की सामर्थ्य होती है। भूत के सुख, दु:ख ग्रीर मोहजननता के ग्रतीत भाव ग्रायत्त कर योगी चाहें तो वाह्य में सम्यक् विरागवान् हो सकते हैं। इसी प्रकार से भूत की तथा भूत प्रकृति की (सूक्ष्म ग्रीर ग्रन्वियत्व के द्वारा) जय होती है। ग्रर्थवत्ता ग्रर्थात् "ग्रथंवान्" भी प्रकृति कही जा सकती है ग्रीर पूर्वोक्त (२।३५ सूत्र में) स्वार्थ-ग्रहीतृ पुरुष ही वह प्रकृति है। गीता में यही जीवभूता प्रकृति कही गई है, परन्तु वह तात्त्विक प्रकृति न हीं है, क्योंकि वह बुद्धितत्त्व के ग्रन्तर्गत है।

### ततोऽणिमादिपादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानिभधातश्च ॥ ४४ ॥

भाष्यम्—तत्राणिमा भवत्यणुः, लिष्टमा लघुर्भवित, मिहमा महान् भवित, प्राप्ति-रङ्गल्यग्रेणिप स्पृशित चन्द्रमसं, प्राकाम्यिमच्छानिभिष्ठातो भूमावुन्मज्जित निमज्जित यथोदके, विशत्वम् भूतभौतिकेषु वशी भवित अवश्यश्चान्येषाम्, ईशितृत्वं तेषां प्रभवाष्ययव्यूहानामीच्टे । यत्र कामावसायित्वं सत्यसङ्कल्पस्ता यथा सङ्कल्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानं, न च शक्तोऽिष पदार्थविषप्यासं करोति, कस्माद्, अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्वसिद्धस्य तथा भूतेषु सङ्कल्पा-विति । ऐतान्यच्टावैश्वर्याणि । कायसम्पद् वक्ष्यमाणा । तद्धर्मानिभिष्ठातश्च पृथ्वी मूर्या न निरुणिद्ध योगिनः शरीरादिकियां, शिलामप्यनुप्रविश्वतीति, नापः स्निग्धाः क्लेदयन्ति, नागिन् रुष्णो दहिति, न वायुः प्रणामी वहिति, अनावरणात्मकेऽप्याकाशे भवत्यावृतकायः, सिद्धानामप्यदृश्यो भवति ॥ ४५ ॥

४५ — उससे ( भूतजयसे ) स्रिशामादि का प्रादुर्भाव होता है स्रौर कायसंपद् की तथा कार्यधर्म के स्रनभिघात की भी सिद्धि होती है। सू०

भाष्यानुवाद् — अशिमा — (जिससे) अणु होते हैं। लिघमा — (जिससे) लघु बनते हैं। मिहमा — (जिससे) महान् बनते हैं। प्राप्ति — (जिससे) अँगुली के अग्रभाग से (चाह तो) चन्द्रमा को स्पर्श किया जा सकता है। प्राकाम्य — इच्छा का अनिभिषात — जैसे भूमि भेद कर उठना अथवा जलकी भाँति भूमि में निमग्न होना । विशित्व — भूतभौतिक पदार्थों को

वंश में रखना श्रौर दूसरों से अवश्य होना। ईशितृत्व—उनके ( भूतभौतिकों के ) प्रभव, अप्यय तथा व्यूह के ऊपर ईशित्व करना। यत्र कामावसायित्व—सत्यसंकल्पता; जिस प्रकार का संकल्प हो, भूत तथा प्रकृति का उसी प्रकार का अवस्थान हो। ( यत्र कामावसायी योगी ) समर्थ होने पर भी ( जागितक ) पदार्थों में विप्लव नहीं करते हैं, क्योंकि अन्यत्र कामावसायी पूर्वसिद्धों का उसी प्रकार के भावों में ( जिस प्रकार से जगत रहता हो उस भावानुसार ) संकल्प है। ये आठ ऐश्वर्य होते हैं। कायसंपत् आगे कही जायेंगी। कार्यभं का अभिघात यह है कि ( यदि वह चाहे तो ) योगी की शरीरादि-किया को पृथ्वी रोकती नहीं, उसका शरीर शिला में भी अनुप्रवेश करता है, स्निग्ध पदार्थ उसे नहीं भिगोते और न उष्ण अग्नि जलाती है। प्रणाली वायु उसे परिचालित नहीं करता और वह मुक्त आकाश में आवृत हो जाता है अर्थात् सिद्धों को भी नहीं दीखता।

टीकौं—४५। (१) प्राप्ति—दूरस्थ वस्तु का भी निकटस्थ होना; जैसे कि इच्छा मात्र से ही चन्द्रमा को भी ग्रँगुली-द्वारा स्पर्श कर लेना।

ईशितृत्व — संकल्प से ही भूतभौतिक द्रव्यों की उत्पत्ति, लय तथा स्थिति यथाभि-लाष होती रहती हैं। यत्र कामावसायित्व — संकल्प किये जाने पर भूत का तथा भूप्रकृतियों का यथासंकिल्पत ग्रवस्था में रहना। इसमें पहिले की सभी सिद्धियां रहती हैं। ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट सिद्धियाँ है।

योगसिद्धों को ये शक्तियाँ होने पर भी वे पदार्थों का विपर्यय नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। चन्द्रमा की गित द्रुत करना इत्यादि पदार्थ-विपर्यास है। पदार्थ विपर्यास करने की शक्ति उनमें नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ-ईश्वर को ऐसे ही ब्रह्मांड की श्रवस्थित में यत्रकामावसायित्व है; ग्रथित् ब्रह्मांड ऐसा ही रहे जैसा कि वर्त्तमान है, ताकि प्रजागरा कर्म करें तथा कर्मफल भी भोगें ऐसा पूर्वसिद्धों का संकल्प रहने के कारण ही योगी शिवतमान होने पर भी-पदार्थ-विपर्यास नहीं कर सकते। योगिगण ईश्वर-संकल्प से मुक्त पदार्थ में यथोचित शिवत का प्रयोग कर सकते हैं। पदार्थ-विपर्यास करने से बहुत से प्राणियों की हिंसा भी श्रवश्यंभावी है।

भाष्य में उक्त हुए 'पूर्व सिद्ध' शब्द से संसार के स्रष्टा, पाता तथा संहर्त्ता सगुरा है इक्तर के संबंधों में कहा गया है। सांख्य में भी 'स हि सर्ववित्सर्वकर्त्ता' इस प्रकार ईश्वर सिद्ध रहने से सांख्य श्रीर योग का मत बराबर है—'एकं सांख्यं च योगं च यः 'पश्यित स पश्यित' (गीता)।

रूपलावण्यवलबञ्जसंहननत्वानि कायसम्पत्॥ ४६॥

भाष्यम् - दर्शनीयः कान्तिमान् ग्रतिशयबलो वज्रसंहननश्चेति ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ रूप, लावण्य, बल बन्धा वज्रसंहननत्व ये कायसम्पत् हैं ॥ सूर्

भाष्यानुवाद — दर्शनीय, कान्तिमान् तथा स्रतिशय बलयुक्त होना एव वज्य के समान शरीर की सम्पूर्ण स्रभेद्यता लाभ करना ही कायसम्पत् है।

#### प्रहरणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७॥

भाष्यम् सामान्यविशेषात्मा शब्दाविर्ग्राह्यः, तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिर्ग्रहणं, न च तत्सामान्यमात्र ग्रहणाकारं, कथमनालोचितः स विषयविशेष इन्द्रियेण मनसानुध्यव सीयेतेति ।
स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्यविशेषयोरयुत सिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिन्द्रियम् । तेषां तृतीयं रूपयस्मिता लक्षणोऽहंकारः, तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः ।
बतुर्थं रूपं व्यवसायात्मकाः प्रकाशिक्यास्थितिशीला गुणा येषामिन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणामः । पञ्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत्त्विमिति । पञ्चस्वेतेषु इन्द्रियरूपेषु यथाक्रमं
संयमः, तत्र तत्र जयं कृत्वा पञ्चरूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुर्भवति योगिनः ॥ ४७ ॥

४७ । ग्रहरा, स्वरूप, ग्रस्मिता, ग्रन्वय तथा प्रर्थवत्त्व इन पाँच इन्द्रिय रूपों में संयम करने पर इन्द्रियजय होती है ।। सू०

भाष्यानुवाद — सामान्य और विशेष रूप शब्दादि विषय-प्राह्म हैं। प्राह्मों में इन्द्रियों की वृत्ति प्रहएए (१) है। इन्द्रिय-समूह केवल सामान्य को ही प्रहएए नहीं करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इन्द्रियों से अनालोचित विशेष विषयों (अर्थात् अगर विशेष विषय इन्द्रियों से आलोचित या आलोचन भाव से ज्ञात नहीं होते, तो) का मन से अनु-चितन करना कैसे संभव होता? स्वरूप—प्रकाशात्मक बुद्धि सत्त्व के सामान्य विशेष रूप अयुत्तिद्ध भेदानुगत समूह स्वरूप द्वव्य इन्द्रिय (अतः उस प्रकार समूह द्वव्य ही इन्द्रिय का स्वरूप हैं)। उनका (इन्द्रियों का) तीसरा रूप अस्मिता लक्ष्मएा अहंकार है, इन्द्रियगए सामान्य स्वरूप अस्मिता के विशेष हैं। इन्द्रियों के चतुर्थ रूप व्यवसायात्मक प्रकाश क्रिया स्थिति शील समस्त गुए। है। अहंकार के साथ इन्द्रियगए। गुणों के परिएगाम हैं। गुणों में अनुगत पुरुषार्थवत्त्व ही इन्द्रियों का पाँचवा रूप है। क्रमशः इन पाँच इन्द्रिय रूपों में संयमद्धारा पाँचों रूपों को जीतने से योगी जितेन्द्रिय हो जाता है।

टीका—४७। (१) इन्द्रिय का (यहाँ ज्ञानेन्द्रिय का) पहला रूप ग्रहिए है; ग्रथीत् शब्दादि जिस प्रणाली से गृहीत होते हैं वह भाव। शब्दादि किया-द्वारा इन्द्रिय को सिक्रय करने से तदात्मक ग्रभिमान का जो सिक्रय होना है, वही विषयज्ञान है। इन्द्रिय का यह सिक्रय भाव ही ग्रहिए है। शब्दादि विषय (विषय का ग्रर्थ, शब्दादिमूलक किया से जो चैत्तिक भाव होता है वह भाव है) सामान्य तथा विशेषात्मक है [१।७ (३) टीका देखिए ]। ग्रतः सामान्य तथा विशेष भाव से शब्दादि का ग्रहिए कहा जाता है। विशेष का ग्रमुव्यवसाय होने के कारए। इन्द्रिय से विशेष का भी ग्रहिए। किया जाता है। ग्रर्थात् पहिले व्यवसाय-द्वारा विशेष गृहीत होने से ही बाद में उसके द्वारा ग्रमुव्यवसाय हो सकता है।

इन्द्रियों के ज्ञानसाधक अंशसमूह प्रकाशशील बुद्धि सत्त्व के विशेष व्यूह होते हैं; उन व्यूहों की विशेषता या भेद-समूह ही इन्द्रियों का स्वरूप है। जैसे चक्षु एक प्रकार के प्रकाश का द्वार है, कर्ण एक प्रकार का है।

इन्द्रिय का तीसरा रूप ग्रस्मिता या ग्रहंकार है। वही इन्द्रिय का उपादान होता है। ज्ञान इन्द्रियगत ग्रस्मिता की सिकय ग्रवस्थाविशेष है। यही 'समस्त इन्द्रियों में साधा-रेंग ग्रस्मिता की किया' इन्द्रिय का तीसरा रूप है।

इन्द्रिय का चौथा रूप—व्यवसायात्मक प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति ग्रर्थात् विज्ञान, प्रवर्त्तन तथा धारए। (इन्द्रिय का शिवतरूप संस्कार)। इसका नाम पूर्वोक्त कारए। से (३।४४ सूत्र में भूत के अन्वय रूप का विवरए। देखिए) अन्वयित्व है, अहंकार का भी कारए। यह व्यवसायात्मक त्रिगुए। है।

भोगापवर्ग का करण होने के कारण इन्द्रियगण स्वार्थ पुरुष के अर्थस्वरूप हैं। वह इन्द्रिय का पाँचवाँ रूप अर्थवस्व है।

कर्मेन्द्रिय श्रौर प्राण भी इसी कारण पञ्चरूपयुक्त है। संयम-द्वारा इन्द्रिय के रूपों का साक्षात्कार तथा जय करने से श्रौर जो फल होते हैं वे श्रागे के सूत्र में कहे गये हैं।

इन्द्रियरूपों को जीतने पर इन्द्रिय और इन्द्रिय-कारणों के ऊपर संपूर्णतया आधिपत्य होता है। इच्छामात्र से ही उत्कृष्ट वा अपकृष्ट जिस प्रकार की भी इन्द्रिय अभिप्रेत हों, उनका सृजन करने की सामर्थ्य ही इन्द्रिय रूपों को जीतना है।

### ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान जयश्च ॥ ४८ ॥

भाष्यम् कायस्यानुत्तमो गतिलाभो मनोजिवत्त्वं, विदेहानामिन्द्रियाणामिभप्रेत-देशकालिविषयापेक्षो वृत्तिलाभो विकरणभावः, सर्वप्रकृतिविकारविशत्वं प्रधानजय इति । एतास्तिस्रः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते, एताश्च करणपञ्चकरूपजयादिधगम्यन्ते ॥ ४८ ॥

४८ । उससे मनोजवित्व विकरगाभाव तथा प्रधानजय होती हैं । सू०

भाष्यानुवाद — शरीर के अनुत्तम गतिलाभ को मनोजवित्व कहते हैं। विदेह (स्थूल देह के संम्पर्क से रहित) इन्द्रियगए के अभिप्रेत देश, काल तथा विषय में जो वृत्ति-लाभ है वही विकरएाभाव है। समस्त प्रकृति और विकृति का विशत्व ही प्रधान जय है। ये तीन प्रकार की सिद्धियाँ मधुप्रतीक हैं। ग्रहणादि पाँच करएारूपों की जय से इनका प्रादुर्भाव होता है (१)।

टीका—४६। (१) इन्द्रियजय का दूसरा ग्रानुषंगिक फल मनोजवित्व या ,मन की सी गित हैं। विभु ग्रन्तः करएा को परिएात कर जहाँ कहीं भी एक ही क्षरा में इन्द्रिय-निर्माण करने की सामर्थ्य होने पर मनोगित होती हैं ग्रौर विकरएाभाव भी। प्रधान जय कियाशक्ति की ग्रंन्तिम सीमा है। सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४६ ॥

भाष्यम् — निर्धूतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकारसंज्ञाथां वर्त्तमानस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं, सर्वात्मानो गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रत्यशेषदृश्यात्मत्वेनोपतिष्ठन्त इत्यर्थः । सर्वज्ञातृत्वं सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानिमत्यर्थः । इत्येषा विशोका नाम सिद्धिः यां प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीणलेक्शवन्धनो वशी विहरति ॥ ४६ ॥

४६ । बृद्धि तथा पुरुष के भिन्नताख्यातिमात्र में प्रतिष्ठित योगी को सर्वभावाधिष्ठा-तृत्व श्रौर सर्वज्ञातृत्व सिद्ध होते हैं ॥ सू०

भाष्यानुवाद्—रजस्तमोमलशून्य बुद्धि सत्त्व का परम वैशारद्य या स्वच्छ भाव होने पर, परम वशीकार नामक ग्रवस्था में वर्त्तमान ग्रौर सत्त्व तथा पुरुष के भिन्नता ख्याति-मात्र में प्रतिष्ठित (योगिचित्त को) सर्वभावाधिष्ठातृत्व होता हैं (१) ग्रर्थात् व्यवसाय ग्रौर व्यवसेय-ग्रात्मक (ग्रह्ण-ग्राह्यात्मक), सर्वस्वरूप गुणसमूह क्षेत्रज्ञ स्वामी के पास ग्रशेप दृश्यरूप से उपस्थित होते हैं। सर्वज्ञातृत्व = शांत, उदित ग्रौर ग्रव्यपदेश्य धर्मभाव से व्यवस्थित सर्वात्मक गुणों का ग्रक्रम विवेकज ज्ञान। यह विशोका नामक सिद्धि है; इसको प्राप्त कर सर्वज्ञ, क्षीणक्लेशवन्धन, वशी योगी विहार करते हैं।

टीका—४६। (१) पहले ज्ञानरूप सिद्धियाँ ग्रीर बाद में कियारूप सिद्धियाँ कही गई हैं। श्रब वे दोनों प्रकार की सिद्धियाँ जिस प्रकार पूर्णरूप से प्रादुर्भूत हों, यही कहा जा रहा है।

जो योगिचित्त विवेकस्यातिमात्र में प्रतिष्ठित है, उसको सर्वज्ञातृत्व ग्रौर सर्वभावाधिष्ठातृत्व होते हैं। सर्वज्ञातृत्व = सभी द्रव्यों के शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्म का युगपत् ज्ञान।
सर्वभावाधिष्ठातृत्व = सभी भावों के साथ दृश्यरूप में युगपत् सा ज्ञातृ-संयोग। जैसे
स्वबुद्धि के साथ द्रष्टा का दृश्यभाव में संयोग होकर उसके ऊपर ग्रधिष्ठातृत्व होता है वैसे
ही सर्वभाव के मूलस्वरूप में संयोग होकर ग्रधिष्ठान ही सर्वभावाधिष्ठातृत्व होता है। श्रुति
इस विषय में कहती है 'ग्रात्मनो वा ग्ररे दर्शनेनेदं सर्वं विदितम्' ग्रर्थात् पुरुष दर्शन होनेपर
सार्वज्ञ्य होता है। 'स यदि पितृलोककामो भवित संकल्पादेवास्य पितरः-समुपतिष्ठिन्त'
(छान्दोग्य) इत्यादि श्रुति में भी संकल्पसिद्धि की बात कही गई है।

#### ्तद्वैराग्याद्पि दोषवीजच्ये कैवल्यम् ॥ ४० ॥

भाष्यम् — यदास्यैव भवति क्लेशकर्मक्षये सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो धर्मः, सत्त्वं च हेयपक्षे न्यस्तं पुरुवश्चापरिणामी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति । एवमस्य ततो विरुज्यमानस्य यानि क्लेशबीजानि दग्धशालिबीजकल्पान्यप्रसवसमर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु प्रलोनेषु पुरुवः पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्ते । तदेतेषां गुण्यन्धमनिस कर्मक्लेशविपाकस्वरूपेणाभि- व्यक्तानां चरितार्थानां प्रतिप्रसवे पुरुषस्यात्यन्तिको गुणवियोगः कैवल्यं, तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चितिराक्तिरेव पुरुष इति ॥ ५० ॥

५०। उसमें (विशोकासिद्धि में) भी वैराग्य होने पर दोषबीज का क्षय होने से कैवल्य होता है।। सुत्र

भाष्यानुवाद—क्लेशकर्म का क्षय होने पर योगी को ऐसी प्रज्ञा होती है कि यह विवेकप्रत्ययरूप धर्म बुद्धिसत्त्व का है, और बुद्धिसत्त्व भी हेय पक्ष में न्यस्त हुम्रा है। पुरुष अपरिएगामी, शुद्ध एवं सत्त्व से भिन्न है, तब उससे (बुद्धि धर्म से) विरज्यमान योगी के दग्ध -शाली बीजों के समान प्रसव में असमर्थ क्लेश-बीज-समूह भी चित्त के साथ प्रलीन होते हैं। इनके प्रलीन होने पर पुरुष फिर इन तापत्रय का भोग नहीं करता है। उस समय मन में स्थित, क्लेशकर्म विपाकस्वरूप में परिएगत गुएग समूह चरितार्थता के कारएग प्रलीन होते हैं और फिर पुरुष का जो आत्यंतिक गुगावियोग होता है, वहीं कैवल्य है। इस अवस्था में पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशवितरूप होता है। (१)।

टीका—५०। (१) यह विषय पहले भी ग्रन्थाख्यात हुन्ना है। विवेकख्याति-द्वारा क्लेशकर्म सम्यक् क्षीए। होकर दग्ध बीज के समान ग्रप्रसवधर्मा होते हैं। पश्चात् विवेक बुद्धि धर्म है ग्रतः हेय है तथा बुद्धि तो ग्राप ही हेय है, इस प्रकार पर-वैराग्य-रूप प्रज्ञा ग्रीर हानेच्छा होती है। उससे विवेक, विवेकज ऐश्वर्य तथा उनकी ग्रिधिकान स्वरूपा बुद्धि इन सभी का हान पा त्याग होता है। तब बुद्धि ग्रदृश्य या प्रलीन होती है। ग्रतएव गुएा ग्रीर पुरुष के संयोग का ग्रत्यंतविच्छेद होता है। यही पुरुष का कैवल्य है।

पूर्वोक्त सर्वभावाधिष्ठातुत्व तथा सर्वज्ञातुत्व होने पर योगी ईश्वर सद्श हो जाते हैं। यह बुद्धि की सब से उत्कृष्ट म्रवस्था है। ऐसी उपाधि-से युक्त पुरुष हो ग्रर्थात् यह उपाधि भ्रौर उसका द्रष्टा पुरुष, दोनों मिलकर महान् म्रात्मा की सज्ञा प्राप्त करते हैं। इस उपाधिमात्र को महत्तत्त्व भी बोला जाता है। इस अवस्था में रहने पर भी संसार में ही रहा जाता है, क्योंकि व्यक्त उपाधि व्यक्त जगत में ही रहती है। इस विषय पर यह श्रृति है—'स वा एष महानज श्रात्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तहृदय श्राकाशस्तिस्मन् शेते सर्वस्य वशी सर्वस्ये शानः सर्वस्याधिपतिः । स न साधुना कर्मणा भूयान्नो ए वासुधुना कनी-यानेष सर्वेक्वर एष भूताथिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरणः।' (वृह० उप०) इत्यादि। तथा च 'एवंविच्छान्तो दान्त उपरंतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा ग्रात्मन्येवात्मानं पद्ग्यति सर्व-मात्मानं पश्यति, नैनं पाप्मा तरित सर्वं पाप्मानं तरित, नैनं पाप्मा तपित सर्वं पाप्मानं तपित । विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राट् ।'(वृह० उप०) ग्रथात् हे सम्राट् जनक जी ! समाधि द्वारा पाप-पुण्य के ग्रतीत, ग्रात्मज्ञ, विज्ञानमय (विज्ञाता नहीं), सर्वेशान, सर्वाधिपति, ब्रह्मलोकस्वरूप होते हैं। (श्रविचिकित्सा=िनःसं-शय)। यही विवेकज सिद्धि से युक्त योगी का लक्षण है। ग्रात्मा में ग्रात्मा का ग्रवलोकन करना पौरुषप्रत्यय है। विवेक काल में यह होता है, चित्तलय होने पर यह भी नहीं रहता। (सेतुर्विधरण = लोक घारण के लिये सेतु-स्वरूप)।

इसके उपर की अवस्था कैवल्य है, उसमें चित्त या विज्ञान ( सर्वज्ञातृत्व आदि ) प्रलीन होता है। वह लोकातीत है और अदृश्य, अव्यवहार्य, अचित्य, अव्यपदेश्य इत्यादि लक्षणों से श्रुति-द्वारा लक्षित है। एश्वयं तथा सार्वश्य से अतीत जो तुरीय आत्मतत्त्व है

उसमें स्थिति ही कैवत्य है। इस प्रकार की ग्रात्मा का नाम 'शांत ग्रात्मा' या शांत व्रह्म प्रश्चित् शांतोपाधिक ग्रात्मा है। सांख्यगए। शांत ब्रह्मवादी हैं। ग्राधुनिक वैदांतिकगए। चिद्रूप ग्रात्मा को ईश्वर कहकर परमार्थ तत्त्व को संकीर्ण करते हैं, ग्रतः वे संकीर्ण-ब्रह्मवादी कहे जा सकते हैं। श्रुति है 'तद्यच्छेत् शान्त ग्रात्मिन' यही सांख्यों की ग्रन्तिम गित है।

# स्थान्युपनिमन्त्रगो सङ्गस्मयाकरगां पुनरनिष्टप्रसङ्गात् ॥ ४१ ॥

भाष्यम् चत्वारः खल्वमी योगिनः प्रथमकल्पिकः, मधुभूमिकः, प्रज्ञाज्योतिः, श्रतिज्ञान्तभावनीयश्चेति । तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । ऋतम्भर प्रज्ञो हितीयः । भूतेनिद्रयजयी तृतीयः सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृतरक्षाबन्धः कृतकर्त्तव्यसाधनादिमान । चतुर्थो 
यस्त्वित्रज्ञान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसर्ग एकोऽर्थः, सप्तविधास्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा । तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्कुर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्वज्ञद्विमनुषश्यन्तः स्थानैरूपिनमन्त्रयन्ते,
भोरिह ग्रास्यतामिह रम्यतां, कमनीयोऽयं भोगः, कमनीयेयं कन्या, रसायनिमदं जरामृत्यं
वाधते, वहत्त्वसमिदं यानम्, ग्रमी कल्पद्रमाः, पुण्या मन्दािकनी, सिद्धा महर्षयः, उत्तमा अनुकूला श्रप्सरसः, दिव्ये श्रोत्रचक्षुषी, वज्रोपमः कायः, स्वगुणैः सर्वमिदंमुपााजितमायुष्मता,
प्रतिपद्यतामिदमक्षयमजरमरस्थानं देवानां प्रियमिति ।

एवमिभधीयमानः सङ्गदोषान् भावयेत् । घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवर्तमानेन कथि चित्रस्वातात्तः क्लेशितिमरिवनाशो योगप्रदोपः, तस्य चैते तृष्णायोनयो विषयवायवः प्रतिपक्षाः, स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषयमृगतृष्णया विष्यसम्गतृष्णया विष्यसम्गतृष्णया विष्यसम्भयो विषयेभ्य संसाराग्नेरात्मानिमन्धनीकुर्ध्यामिति । स्वस्ति वः स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयभ्यो विषयेभ्य इत्येविप्तित्वतमितः समाधि भावयेत् । सङ्गमकृत्वा स्मयमि न कुर्ध्यादेवमहं देवानामि प्रार्थनीय इति । स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीत-मिवात्मानं न भाविमध्यति, तथा चास्य छिद्रान्तरप्रेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्धविवरः क्लेशानुत्तम्भिषध्यति, ततः पुनरनिष्टप्रसङ्गः । एवमस्य सङ्गस्मयावकुर्वतो भावितोऽर्थो वृद्गीभविष्यति, भावनीयश्चार्थेऽभिमुखीभविष्यतीति ॥ ४१॥

५१ । स्थानियों (उच्चस्थान प्राप्त देवों) द्वारा निमन्त्रित होने पर फिर स्रनिष्टसंभव होने के कारएा उसमें संग स्रथवा स्मय नहीं करना । सू०

भाष्यानुवाद — योगी चार प्रकार के हैं, यथा — प्रथमकित्यक, मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योति ग्रौर ग्रितिज्ञान्तभावनीय । उनमें जिनका ग्रितीन्द्रिय ज्ञान केवल प्रवित्तित हो रहा है
उस प्रकार के ग्रभ्यासी योगी प्रथम हैं । ऋतंभरप्रज्ञ द्वितीय हैं । भूतेन्द्रियजयी तृतीय हैं,
(इस प्रकार श्रवस्था वाले योगी) सब साधे हुए (भूतेन्द्रियजय इत्यादि) विषयों में कृत
रक्षा-बन्ध (श्रर्थात् वे विषय उनके ग्रायत्तीकृत हैं) तथा साधनीय (विशोकादि से ग्रसंप्रज्ञात
तक) विषयों में विहितसाधनयुक्त होते हैं । चतुर्थ जो ग्रितिज्ञान्तभावनीय हैं, उनका चित्तविलय ही एकमात्र (ग्रविशिष्ट) पुरुषार्थ होता है । इनकी सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा है ।

इनमें मधुमती भूमि को साक्षात्कारी ब्रह्मवित् की सत्त्वणुद्धि देखकर स्थानिगए। या देवगए। उस स्थान के योग्य मनोरम भोग दिखाते हैं ग्रौर (इस प्रकार से) उपनिमंत्रए। करते हैं कि—हे (महात्मन्) यहाँ विराजिये, यहाँ रिमये, यह भोग कमनीय है, यह कन्या कमनीय है, यह रसायन जरा-मृत्यु को हटाता है, यह यान ग्राकाशगामी है; कल्पद्रुम, पुण्य मन्दािकनी ग्रौर सिद्ध महिषगए। ये हैं। (यहाँ) उत्तम ग्रनुकूल ग्रप्सरा, दिव्य चक्षुकर्ण, वज्ञोपम शरीर हैं। ग्रायुष्मन् ! ग्रापने ग्रपने गुणों से इन सबको उपाजित किया है, (ग्रतः) ग्राप प्राप्त कीजिये। ये ग्रक्षय, ग्रजर, ग्रमर तथा देवों के प्रिय पदार्थ हैं।

इस प्रकार से बुलाये जानेपर (योगी को निम्नलिखित रूपसे) संगदोष का चिन्तन करना चाहिए—'घोर संसार-ग्रंगार में जलते ग्रीर जन्ममरएा-ग्रन्धकार में घूमते-घूमते मैंने क्लेश-तिमिर नाशक योगप्रदीप को किसी गित से (वड़ी किठनता से) प्राप्त किया है, यह तृष्णा-संभव विषय-पवन उसका (योगप्रदीप का) विरोधी है। ग्रालोक पाकर भी मैं इस विषयमरीचिका से वंचित होकर फिर उस प्रदीप्त संसार-ग्रिग्न का ईंधन कैसे बन सकता हूँ? हे स्वप्नोपम, कृपरा-(कृपाई या दीन)-जन-प्रार्थनीय विषयगरा ! तुम मजे में रहो—इस प्रकार निश्चितमित हो समाधि की भावना करनी चाहिए। संग-त्याग करने के बाद (इस प्रकार) समय भी (ग्रात्म प्रशंसा का भाव) नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसे देवों का भी प्रार्थनीय हुग्रा हूँ। स्मय से ग्रपने को सुस्थित समभने के काररा कोई भी व्यक्ति भृत्यु ने मेरे केश पकड़ रखे हैं' ऐसा चितन नहीं करता ग्रीर नियमपूर्वक यत्न से प्रतीकार के योग्य, छिद्रान्वेषी प्रमाद उस पर ग्रिधकार पाकर क्लेशसमूह को प्रबल करेगा। उससे फिर ग्रानिष्ट संभव होगा। उक्त प्रकार से संग तथा स्मय न करने से योगी का भावित विषय दृढ़ होगा ग्रीर भावनीय विषय ग्राभमुखीन होगा।

### च्राणतः क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥ ४२ ॥

भाष्यम् — यथापकर्षपर्यन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकर्पर्यन्तः कालः क्षणः । यावता वा समयेन चिलतः परमाणुः पूर्वदेशं जह्यादुत्तरदेशमुपसम्पद्येत स कालः क्षणः, तत्प्रवाहा-विच्छेदस्तु कमः । क्षण तत्क्रसयोर्नास्ति वस्तुसमाहार इति बुद्धि समाहारो मुहूर्त्ताहोरात्रादयः स खल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धि निर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थित दर्शनानां वस्तु-स्वरूप इवावभासते । क्षणस्तु वस्तुपतितः कमावलम्बी, कमश्च क्षणानन्तर्यात्मा, तं कालविदः काल इत्याचक्षते यौगिनः । न च द्वौ क्षणौ सह भवतः, कमश्च न द्वयोः सहभुवोरसम्भवात्, पूर्वस्मादुत्तरभाविनो यदानन्तर्यं क्षणस्य स कमः ।

तस्माद् वर्त्तमान एवैकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति, तस्मान्नास्ति तत्समाहारः । ये तु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनैकेन क्षणेन कृत्स्नो लोकः परिणाम-मनु-भवित, तत्क्षणोपारूढ़ाः खल्वमी धर्माः । तयोः क्षणतत्क्रमयोः संयमात्तयोः साक्षात्करणम् । तत्तक्षच विवेकजं ज्ञानं प्रादुर्भविति ।।' ५ २ ।।

्र ५२ —क्षरण में श्रीर उसके कम में संयम करने से भी विवेकज ज्ञान की उत्पति होती है।।

भाष्यानुवाद — जैसे ग्रपकर्ष काष्ठाप्राप्त द्रव्य परमाणु (१) होता है वैसे ग्रपकर्ष-काष्ठाप्राप्त काल क्षरण होता है। ग्रथवा जिस समय में चलता हुग्रा परमाणु पूर्व देश त्याग कर पिछला देश प्राप्त करता है वह समय क्षरण कहाता है। उसके प्रवाह का ग्रविच्छेद ही कम कहा जाता है। क्षरण ग्रौर उसके कम में वास्तविक मिश्रित भाव नहीं है। महूर्त्त-ग्रहोरात्र ग्रादि बुद्धि समाहारमात्र (काल्पनिक संगृहीत भाव) हैं। यह काल (२)। वस्तु-शून्य बुद्धि निर्माण शब्दज्ञानानुपाती है तथा वह व्युत्थितदृष्टि लौकिक व्यक्तियों के पास वस्तु स्वरूप से ग्रवभासित होता है। परन्तु क्षरण वस्तुपतित (वस्तुसंबंधी) ग्रौर कमावलम्बी होता है, क्योंकि कम क्षरण का ग्रानन्तर्यस्वरूप है। उसे कालविद् योगी काल कहते हैं (३)। दो क्षरण एक साथ वर्त्तमान नहीं होते। ग्रसंभावित्व के कारण सहभूत दोनों क्षरणों का समाहार कम नहीं रहता है। पूर्व से उत्तरभावी क्षरण का जो ग्रानन्तर्य है वही कम है।

ग्रतः एक ही क्षरण वर्तमान काल है, पूर्व ग्रथवा उत्तर क्षरण वर्तमान नहीं है, और इसीलिये उनका (ग्रतीत, वर्तमान तथा ग्रनागत क्षरण का) समाहार भी नहीं रहता है। जो भूत तथा भविष्य क्षरण है वे परिरणामान्वित हैं, (ग्रथीत् भूत तथा भावी क्षरण केवल सामान्य हैं — शांत ग्रीर ग्रव्यपदेश्य — परिरणामान्वित पदार्थमात्र हैं) ऐसी व्याख्या करनी होगी। (फलतः ग्रगोवर परिरणाम को ही हम भूत ग्रीर भावी क्षरणयुक्त मानते हैं)। उस एक (वर्तमान) क्षरण में समस्त विश्व परिरणाम ग्रनुभव करता है। (पूर्वोक्त) समस्त धर्म क्षणोपाल्ड हैं। क्षरण ग्रीर उसके कम में संयम से उनका (उन दोनों में उपाल्ड हुए धर्मी का) साक्षात्कार होता है, ग्रीर उससे विवेकज ज्ञान का प्राहुर्भाव होता है।

टीका—५२। (१) पहिले ही कहा गया है कि तन्मात्र स्वरूप परमाणु शब्दादि गुणों की सूक्ष्मतम अवस्था है। जिससे और भी सूक्ष्म होने पर शब्दादि ज्ञान का लोप हो जाता है अर्थात् सूक्ष्म होते होते जहाँ विशेष ज्ञान लोप पाकर निविशेष शब्दादि ज्ञान रहता है वहाँ सूक्ष्म शब्दादि गुण ही परमाणु है। अतः परमाणु के अवयव का बोध नहीं किया जा सकता है। परमाणु जिस प्रकार सूक्ष्मतम शब्दादिगुणवत् द्रव्य या देश होता है, उसी प्रकार श्रा सूक्ष्मतम काल होता है। काल का परमाणु क्षण है; जिस काल में एक सूक्ष्मतम परिणाम योगियों के गोचर हो, वही क्षण है। भाष्यकार ने उदाहरणात्मक लक्षण दिया है कि जिस समय में परमाणु की देशान्तर गित लक्षित होती है वही क्षणा है। परमाणु के अंश का विवेचन नहीं किया जा सकता है अतः जब परमाणु अपने द्वारा व्याप्त समस्त देश को त्याग कर निकटस्थ देश में जायभा तभी उसका गितरूप परिणाम लिक्षत होगा ( उसी काल को क्षण कहते हैं )। परमाणु में जैसे अस्फुट देशज्ञान रहता है, वैसे उसकी विक्रिया में भी अस्फुट देशज्ञान रहेगा।

परमाणु वेग से चले या धीरे-धीरे, जब उसके देशान्तर परिणाम का ज्ञान होगा तब वह एक ज्ञानव्याप्त काल ही क्षणा है। जब तक परमाणु स्वपरिमाण देश का अतिक्रम नहीं करेगा तब तक उसमें कोई परिणाम लक्षित नहीं होगा (क्योंकि उसके परिणाम का अंशभूत देश विवेचन के योग्य नहीं होता है)। अत्रप्त रेपरमाणु वेग से चलें तो सब क्षण्

लेगातार सूचित होंगे, श्रौर यदि धीरे चले तो रुक-रुक कर, एक एक बार में एक एक क्षरा सूचित होगा। किन्तु क्षरागविच्छन्न काल एक परिगाम ही रहेगा।

फलतः तन्मात्र ज्ञान एक एक क्षांग्व्यापी ज्ञान के घारास्वरू हैं। श्रथवा तान्मात्रिक ज्ञान धारा के चरम श्रवयव रूप जो एक एक परिगाम हैं उनका व्याप्तिकाल ही क्षांग है। क्षांग का जो श्रानन्तर्य श्रथीत् परस्पराविच्छिन्न प्रवाह है उसका नाम क्षांग कम है।

रेखागिएत के विन्दु के लक्ष्मण के समान परमाणु का यह लक्ष्मण भी विकल्पित है यह याद रखना चाहिये।

५२ - (२) भाष्यकार ने यहाँ काल के बारे में चूड़ान्त सिद्धान्त दिया है। हम लोग कहते हैं कि काल ही में सब भाव रहते हैं और रहेंगे। परन्तु काल है, ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि तब यह प्रश्न होगा कि काल किसमें है? परन्तु जो प्रवर्तमान है उसका नाम प्रतीत या ग्रनागत होता है। ग्रवर्तमान का ग्रर्थ 'नहीं हैं'। ग्रतः ग्रतीत ग्रीर ग्रनागतकाल नहीं हैं। फिर भी हम जो यह कहते हैं कि "विकाल हैं", यह विकल्प करके ग्रवस्तु को शब्द-मात्र से सिद्धवत् मानकर कहना है ग्रवावस्त पदार्थ को पद से वास्तव के समान व्यवहार करना ही विकल्प होता है। काल भी वैसा पदार्थ है। दो क्षण वर्त्तमान नहीं होते। इसी से क्षण प्रवाह को एक समाहत काल मानना कल्पनामात्र है ग्रयाँत्-त्रुद्धि निर्माण मात्र है। 'काल है' यह कहने से 'काल काल में हैं' इस प्रकार का विरुद्ध, वास्तविक ग्रर्थ-शून्य पदार्थ प्रतीत होता है। 'राम हैं' बोलने से 'राम वर्त्तमान काल म है' जान पड़ता है। परन्तु 'काल हैं' बोलने से क्या समभा जायगा? उसमें शब्दार्थ के सिवाय ग्रीर किसी वस्तु की सत्ता नहीं समभी जायगी, क्योंकि काल का ग्रीर ग्रविकरण नहीं रहता है।

जैसे कि, जिस स्थान पर कुछ नहीं है, उसे 'अवकाश' या दिक् या Space कहते हैं; परन्तु किसी के सिवाय जब 'स्थान' का ज्ञान सम्भव नहीं होता है, तब 'स्थान' का अर्थ 'कुछ नहीं' होगा। यह अवास्तव, शब्दमात्र काल भी उसी प्रकार अधिकरण वाचक शब्द- मात्र है। शब्द के बिना काल पदार्थ नहीं है। शब्द नहीं रहने से काल ज्ञान नहीं रहता है। जो पदज्ञान से हीन है वह केवल परिणाम मात्र जानेगा, काल शब्द का अर्थ उसके पास अज्ञात रहेगा।

श्रतएव साधारण मनुष्यों के निकट काल 'वस्तु' प्रतीत होता है। शब्दार्थ-विकल्प की संकीर्णता के कारण श्रतीत ध्यान से युक्त योगी के पास 'काल' पदार्थ नहीं रहता है।

प्रा (३) योगीगए। काल को वस्तु नहीं कहते हैं, केवल क्षण का कम बोलते हैं, भीर क्षण वास्तविक पदार्थ का परिएणामकूम अवलंबन कर अनुभूत हुआ अधिकरण स्वरूप है। 'कमावलक्षी' पाठ भिक्षु के सम्मत है। उससे भी वही अर्थ निकलता है, अर्थात् क्षण वस्तु के परिएणामकम से लक्षित पदार्थ है। मिश्रजी ने 'वस्तुपतित' का अर्थ 'वास्तव' किया है; इस वास्तव शब्द का अर्थ वस्तुसंबंधी है, क्योंकि क्षण वस्तु नहीं वस्तु का अधिकराणमात्र है।

ग्रिधिकरण का ग्रर्थ कोई वस्तु नहीं, संयोग विशेष है। यथा—घट ग्रौर हाथ का संयोग विशेष देखकर कहा जा सर्कता है कि घट में हाथ है या हाथ में घट है। परन्तु सच-

मुच घट घट ही में है, हाथ हाथ ही में है। अवकाश और काल या अवसर काल्पनिक अधि-करएा हैं, अवकाश का अर्थ शून्य है, उसी प्रकार अवसर का भी।

वस्तु का अर्थ है "जो है"। है=वर्त्तमान काल, अतएव वर्तमान काल ही वस्तु का अधिकरण है। अतीत तथा अनागत पदार्थ को "था" और "रहेगा" कहते हैं, अतः अतीत तथा अनागत काल 'वस्तु' के अधिकरण नहीं हैं। अतीत और अनागत वस्तुएँ सूक्ष्म रूप से हैं ऐसा कहने से वर्तमान क्षरण ही उनका अधिकरण हो जाता है। इसीं से भाष्यकार ने कहा है कि 'क्षणस्तु वस्तुपतितः'। यहाँ पर व्याकरण की विभक्ति के भेदानुसार ही विकल्पमात्र होता है। इनमें एक भावपदार्थ का अधिकरण रूप विकल्प है और दूसरा अभाव का अधिकरण रूप र्विकल्प का विकल्प का विकल्प है अतः यह कुछ जटिल है।

अतीत और अनागत क्षरण अवर्त्तमान वस्तु या अवस्तु के अधिकररण हैं अर्थात् अलीक पदार्थ हैं; स्रौर वर्त्तमान क्षरा वस्तु के श्रधिकररा हैं; यह प्रभेद जानना चाहिए। यहाँ शंका हो सकती है कि जब अतीत-अनागत वस्तुएँ हैं तब उनका अधिकरण अवस्तु का म्रधिकररा कैसे होगा ? 'है' कहने से वर्त्तमान कहा जाता है, ग्रौर यदि ऐसा है तो वह वर्त्तमान क्षरण ही में है। ग्रतः एक मात्र वर्त्तमान क्षरण ही वस्तु का ग्रधिकररण या वास्त-विक श्रधिकरण है । उसी से सब पदार्थ<sub>ं</sub>परिराम श्रनुभव कर रहे हैं । परिराम ग्रसंख्य होने के कार्या क्षरा के असंख्य काल्पनिक भेद (अर्थात् असंख्य क्षरा रहते हैं इस प्रकार की कल्पना) तथा उसका काल्पनिक वस्तुसमाहार कर, हम कहते हैं कि काल ग्रनादि ग्रनंत है। हमारी संकुचित ज्ञानशक्ति से जो ज्ञानगोचर नहीं होता है उसी को अतीत या अनागत कहते हैं। ग्रतीत ग्रौर ग्रनागत धर्म का ग्रर्थ वर्तमान रूप से ज्ञान के विषयीभूत न होना है, जिनकी ज्ञानशक्ति सम्यक् भ्रावरराशून्य है, उनके पास अतीत तथा अनागत नहीं, सभी वर्त्तमान होते व्यापी वस्तु धर्म में तथा उसके कम में प्रथीत् क्षिणाविच्छित्र काल में द्रव्य का जो परिस्णाम होता है उसकी धारा में संयम करने पर भी विवेकज ज्ञान होता है । द्रव्य का सूक्ष्मतम परि-गाम तथा उसकी धारा जानने पर सूक्ष्मतम भेदज्ञान होता है। श्रागे के सूत्र में **जो कहा** गया है वही विवेकज ज्ञान या ४६ सूत्रोक्त सर्वज्ञातृत्व होता है।

काल के विषय में अन्यमत भी हैं, जैसे, न्यायवैशेषिक मत में (न्यायमञ्जरी)—
'यदि त्वेको विभुनित्यः कालो द्रव्यात्मको मतः' अर्थात् काल एक विभु नित्य द्रव्य है। किसी के मत में काल इन्द्रियग्राह्य है, वे कहते हैं 'न चानुद्घादिताक्षस्य क्षिप्रादिप्रत्ययोदयः। तद्भावानुविधानेन तस्मात् कालस्तु चाक्षुषः।। तस्मात् स्वतन्त्रभावेन विशेषणतयापि वा। चाक्षुषज्ञानगम्यं यत्तत्प्रत्यक्षमुषेयताम्।। अप्रत्यक्षत्वमात्रेण न च कालस्य नास्तिता, युक्ता पृथिव्यधोभागचन्द्रमः परभागवत्॥' अर्थात् आँखें मुदीं रहने से चिरक्षिप्रादि प्रत्यय नहीं होते।
आँखें कुली रहने से ही उस प्रकार का प्रत्यय होने के कारण काल चाक्षुष द्रव्य है और जो
स्वतन्त्र भाव से या विशेषण भाव से अर्थात् गुण रूप से चाक्षुष ज्ञानगम्य होता है हम उसी
को प्रत्यक्ष कहते हैं। कोई वस्तु अप्रत्यक्ष होने पर भी वह वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते।
पृथ्वी का अधोभाग, चन्द्रमा का परचाद्भाग अप्रत्यक्ष होने पर भी वे असत् प्वार्थ नहीं हैं।

इसके उत्तर में कहा जाता है कि 'न ताबद् गृह्यते कालः प्रत्यक्षेण घटादिवत् चिर-क्षिप्रादिबोधोऽपि कार्यमात्रावलम्बनः ॥ न चामुनैव लिङ्गेन कालस्य परिकल्पना । प्रतिबन्धों हि दृष्टोऽत्र न धुमज्वलनादिवत् ।। प्रतिभासातिरेकस्तु कथंचिदुपपत्स्यते । प्रचितां काञ्चिदा-श्रित्य क्रियाक्षणपरम्पराम् ॥ न चैष ग्रहनक्षत्रपरिस्पन्दस्वभावकः । कालः कल्पयितुं युक्तः कियातो नापरो ह्यासौ ।। मुहूर्त्तयामाहोरात्रमासर्त्वयनवत्सरैः । लोके काल्पनिकरेव व्यवहारो भविष्यति ।। यदि त्वेको विभुनित्यः कालो द्रव्यात्मको मतः । स्रतीतवर्त्तमानादिभेदव्यवहृतिः कतः ॥' प्रथति काल घटादि की भाँति प्रत्यक्षतः गृहीत नहीं होता है। चिरक्षिप्रादिबोध (जिन्हें देखकर काल को चाक्षुष कहते हैं, वह भी) कार्यमात्र को अवलम्बन कर होते हैं या वे द्रुत तथा ग्रद्धत किया के नामान्तर हैं। यदि कहो कि धूम से जिस प्रकार सत् ग्रन्नि की क्ल्पना की जाती है उसी प्रकार उस किया रो सत् काल की परिकल्पना होती है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि धूम और ग्रग्नि दोनों ही सद्दस्त हैं, ग्रतः उनका दृष्टान्त यहाँ नहीं लगता है अर्थात् धूम ग्रीर श्रग्नि का जैसा प्रतिबन्ध या व्याप्ति है यहाँ पर वैसा नहीं है, अर्थात् काल जो सत् है वहीं प्रमेय है तथा धूम और अग्नि के दृष्टान्त से अग्नि की सत्ता प्रमेय नहीं होती परन्तु धूमदंड के नीचे सत् ग्रग्नि की स्थिति ही प्रमेय है। ग्रतः किया से ग्रति-रिक्त काल है यह प्रतिभास या मिथ्या कल्पनामात्र है । वह प्रचित कियापरंपरा लेकर किसी प्रकार से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मत में काल ग्रह नक्षत्र का परिस्पंद स्वभावक है। इस प्रकार स्वतंत्र काल की कल्पना करना भी युक्त नहीं होता, क्योंकि वह किया के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ नहीं है। मुहुर्त्त, याम, श्रहोरात्र, मास, ऋतु, श्रयन, वत्सर इन सब को व्यवहार के लिये लोग कल्पना करते हैं। यदि एक विभुनित्य द्रव्यरूप काल रहता तो श्रतीत वर्तमान-भ्रनागत भेद का व्यवहार कैसे हो सकता ? कारण यह है कि-'तत्काले सन्नि-धिनीस्ति क्षणयोर्भु तभाविनोः । वर्त्तमानक्षणश्चैको न दीर्घत्वं प्रपद्यते ।। न ह्यसन्निहित ग्राहिप्रत्यक्षमिति वर्णितम्।' प्रथीत् भूत, वर्त्तमान श्रीर भविष्य काल एक ही समय पर नहीं रहते हैं या उनकी सिन्निधि नहीं है तथा एक वर्तमान क्षरा दीर्घता नहीं पाता है। श्रसिनिहित वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है। ग्रतः श्रसिनिहित या श्रवर्त्तमान जो श्रतीत ग्रीर ग्रना-गत क्षा है वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। 'वर्तमानः कियन्काल एक एव क्षणस्ततः।' 'न हयस्ति कालावयवी नानाक्षणगणात्मकः । वर्तमान क्षणो दीर्घ इति वालिशभाषितम् ।' प्रर्थात् कितना काल वर्तमान है इस प्रश्न का उत्तर यही है कि एक क्षरामात्र। अतएव नानाक्षरात्मक अवयवी काल अवर्त्तमान पदार्थ है, क्योंकि अज्ञ लोग ही यह कह सकते हैं कि वर्तमान एक क्षा दीर्घता प्राप्त करता है। क्षा प्रणु काल है, वह दीर्घ होता है यह कहना नितांत श्रयुक्त है। 'सर्वथेन्द्रियजं ज्ञानं वर्तमानैकगोचरम् । पूर्वापर दशास्पर्श कौशलं नावलम्बते ॥' श्रर्थात् इन्द्रियज ज्ञान सम्यक् रूप से केवल वर्त्तमान गोचर हैं, वे कभी पूर्व तथा पर इस प्रकार की दशा स्पर्श नहीं करते । सुतरां पूर्व तथा पर काल वर्त्तमान या सत वस्तु का अधिकरण हो नहीं सकता है। यदि म्रतीत वस्तु है यह कहा जाय तो म्रतीत म्रतीत नहीं रहता, वर्तमान हो जाता है; अथच एकमात्र क्षरा ही वर्तमान काल होता है।

यह कहना भी ठीक नहीं कि काल विषयक स्थिर बृद्धि से या कालज्ञान से एक विभु काल सिद्ध होता है; 'तेन बुद्धिस्थरत्वेऽपि स्थैर्यसर्थस्य दुर्वचस्'—क्योंकि बृद्धि की स्थिरता रहने से भी विषय की स्थिरता है यह नहीं कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक बुद्धि की भी दीर्घकाल तक स्थिति नहीं रहती, अतः उसका विषय जो काल है उसकी भी अतीतानागत रूप वास्तव-व्यापी एक स्थिति नहीं रहती है।

इस प्रकार से काल को जिन्होंने वस्तु कहा है उनका मत रद्द हो जाता ह श्रीर इस सांख्यमत की स्थापना होती है कि वह विकल्प ज्ञान-मात्र है।

भाष्यम्—तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते —

जातिलच्र एदेशैरन्यतानवच्छेदातुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः॥ ४३॥

तुल्ययोः देशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतुः, गोरियं वउवेयमिति । तुल्य-देशजातीयत्वे लक्षणमन्यत्वकरं, कालाक्षी गौः स्वस्तिमती गौरिति । द्वयोरामलकयोर्जातिलक्षण-सारूप्यादेशभेदोऽन्यत्वकरः—इदं पूर्वमिदमुत्तरमिति । यदा तु पूर्वमामलकमयव्यग्रस्य ज्ञातु-रुत्तरदेश उपावर्यते तदा तुल्यदेशत्वे पूर्वमेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपितः श्रसिन्द-ग्धेन च तत्त्वज्ञानेन भवितव्यम्, इत्यत इदमुक्तं ततः प्रतिपित्तः विवेकजज्ञानादिति । कथं, पूर्वामलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणदेशाद् भिन्नः । ते चामलके स्वदेशक्षणानुभवभिष्ठे श्रम्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति । एतेन दृष्टान्तेन परमाणो स्तुल्यजातिलक्षण देशस्य पूर्वपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तद्देशानुपपत्तावृत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्नः सहक्षणभेदात् तयोरीश्वरस्य योगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति । श्रपरे तु वर्णयन्ति येऽन्त्या विशेषास्तेऽन्यताप्रत्ययं कुर्वन्तीति । तत्रापि देशलक्षणभेदो मूर्तिन्यविध-जातिभेद्दशमायात्वहारः । क्षणभेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवेति, श्रत उक्तं "मूर्तिन्यविध जातिभेद्रभावान्नासित मूलपृथवन्त्वम्" इति वार्षगण्यः ।। ५३ ।।

भाष्यानुवाद—विवेकज ज्ञान का विशेष विषय प्रदर्शित हो रहा है—

५३। जाति, लक्षरण तथा देशगत भेद का श्रवधाररण न होने के काररण जो दो पदार्थ तुल्यरूप से प्रतीयमान होते हैं, ऐसे पदार्थ की भी उससे भिन्नता की प्रतिपत्ति होती है (१)। सू०

 देश के साथ क्षिएक परिएाम-अनुभव द्वारा भिन्न होते हैं। पहले के भिन्न देश परिएाम-विशिष्ट क्षरण का अनुभव ही (ज्ञाता को खिपा कर देशांतर प्राप्त) दो आँवलों में भिन्नता-विवेक का कारए हैं। इस (स्थूल) दृष्टान्त से यह समभा जाता है कि दो परमाणुओं की जाति, लक्षरण तथा देश तुल्य होने पर (उनमें) पूर्व परमाणु के देश सहगत क्षरिएक परिएाम के साक्षात्कार से, तथा उत्तर परमाणु में उस पूर्व परमाणु के देश सहगत क्षरिएक परिएाम पाने से (इसलिये उन दोनों में देश सहगत क्षरण भेद के कारए), उत्तर परमाणु का क्षरायुक्त देश परिएाम भिन्न है। अतः योगीश्वर को (उन दोनों परमाणुओं का भी) भिन्नताविवेक होता है। औरों का (वैशेषिकों का) वर्णन है कि अन्त्य जो विशेष समूह हैं वे ही भिन्नताप्रत्यय कराते हैं। उनके मत में भी देश तथा लक्षरण का भेद और मूर्ति, व्यवधि (२) तथा जातिभेद अन्यता के हेतु हैं। क्षरणभेद ही (चरम भेद होता है, वह) केवल योगी की बुद्धि से गम्य होता है। अतएव वार्षगण्य आचार्य ने कहा है कि 'मूर्ति-भेद, व्यवधिभेद और जातिभेद से शून्यता के कारए। मूलद्रव्य का पृथक्तव नहीं रहता है।'

टीका—५३। (१) स्थूल दृष्टि से बहुत सी चीजें समानाकार दीख पड़ती हैं। उनके भेद हम समभ नहीं सकते। जैसे कि दो नये पैसों में हेर फेर कर देने से कौन पहला है और कौन दूसरा यह नहीं समभा जा सकता। परन्तु अर्णुवीक्षण से दोनों को देखने पर उनमें ऐसा प्रभेद देखा जा सकता है कि जिससे पहले और दूसरे का निर्णय हो सके।

विवेकज ज्ञान भी उसी प्रकार का है। उसके द्वारा सूक्ष्मतम भेद लक्ष्य किया जा सकता है। क्षरा में जो परिएगाम होता है वहीं सूक्ष्मतम भेद माना जाता है। उससे सूक्ष्म- तर भेद श्रौर नहीं है। विवेकज ज्ञान उसी का ज्ञान है।

भेदज्ञान तीन प्रकार से हों सकता है—जातिभेद से, लक्ष्मण भेद से, श्रीर देश भेद से। यदि ऐसी दो वस्तुएँ हों जिन, में उस प्रकार का जात्यादि भेद गोचर नहीं होता, तो साधारण दृष्टि से उनके भेद नहीं जाने जाते। विवेकज ज्ञान से ऐसा ही होता है।

मान लो, दो तोल में बराबर, एक से सोने के गोले हैं। एक पहले तैयार हुआ है और दूसरा बाद में। जहाँ पहला गोलक था वहाँ पीछे वाला रखा गया। साधारए प्रज्ञा में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह यह कह सके कि यह गोलक पहला है या पीछे वाला क्योंकि उनमें जातिभेद, लक्षएभेद और देशभेद नहीं है। पीछेवाला पहले के साथ एक जातीय, एक लक्षए पुक्त तथा एक देशस्थित है। विवेक जज्ञान द्वारा यह भेद लक्षित होता है, पिछले की अपेक्षा पहले ने अनेक क्षणाविच्छन्न परिणाम अनुभव किया है। योगी इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि यह पहिला है या पिछला। यह विषय भाष्यकार ने उदाहरण देकर समभाया है। देशसहगत क्षणिक परिणाम का अर्थ यह है कि जो द्रव्य जिस स्थान पर जब तक रहता है तब तक उस स्थान पर उसका जो परिणाम होता है।

परंतु योगी इसके द्वारा आँवले अथवा सुवर्ण-गोलक का भेद नहीं समफना चाहते हैं, वे तत्त्वविषयक सूक्ष्मभेद या परमाणुगत भेद जान कर तत्त्वज्ञान अथवा त्रिकालादि ज्ञान का लाभ करते हैं। अगले सूत्र में यह कहा गया है।

४३। (२) मतान्तर में अन्तिम विशेषों या भेदक धर्मों से भेदज्ञान होता है। उसी में भी सूत्रोक्त तीन प्रकार के भेदक हेतु होते हैं। क्यों कि इस मतवाद में भेदक अन्त्य विशेष को देशभेद, मूर्तिभेद, व्यवधिभेद तथा जातिभेद कहते हैं। मूर्ति का अर्थ टीका-

कारों के मत से संस्थान अथवा शरीर होता है। इससे मूर्ति का अर्थ शब्द स्पर्शादि तथा अन्य धर्मों की (जैसे कि अंतः करएा) विशेष अवस्था होने पर ठीक होता है। तदविध या व्यविध है आकार। ईंट का जो चक्षु द्वारा ग्रहरा योग्य विशेष वर्ण है, जो वाक्य से सम्यक् प्रकाश नहीं हो सकता, वही उसकी मूर्ति है और उसका इन्द्रियग्राह्य आकार व्यविध है।

मूर्ति ग्रादि भेद लोकबुद्धिगम्य हैं, किन्तु क्षणु भेद योगिबुद्धिगम्य होते हैं। क्षण के ऊपर ग्रौर ग्रंत्य विशेष नहीं है। क्षण गत भेद ही चरम भेद है। वार्षगण्य ग्राचार्य ने कहा है, मूर्ति ग्रादि भेद नहीं रहने के कारण मूल में पृथक्त्व नहीं है; ग्रर्थात् प्रधान में कोई स्वगत भेद नहीं है। ग्रव्यक्त ग्रवस्था में या गुणों की स्वरूप ग्रवस्था में सभी भेद ग्रस्त-मित होते हैं। ग्रर्थात् क्षणाविच्छन्न जो परिणाम होता है, वहीं सूक्ष्मतम भेद हैं। उस प्रकार के क्षिणिक भेद ज्ञान (प्रत्यय) बुद्धि की सबसे सूक्ष्म ग्रवस्था है। उससे ऊपर के सूक्ष्मपदार्थ की उपलब्धि नहीं होती हैं। वह ग्रव्यक्त है। ग्रव्यक्त जब गोचर नहीं होता है, तब उसमें भेदज्ञान होने की संभावना नहीं हैं। ग्रतः ग्रव्यक्तरूप मूल में वस्तु का पृथक्त्व ग्रीर कल्पनीय नहीं होता है।

### तारकें सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ४४ ॥

भाष्यम्—तारकिमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदेशिक मित्यर्थः, सर्वविषयं नास्य किञ्चिद् विषयोभूतिमत्यर्थः । सर्वथाविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्नं सर्वं पर्यायैः सर्वथा जानातीत्यर्थः, प्रक्रम-मिति एक क्षणोपारूढं सर्वं सर्वथा गृह्णातीत्यर्थः । एतिद्ववेकजं ज्ञानं परिपूर्णमस्यैवांशो योग-प्रदीपः, मधुमतीं भूमिनुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ।। ५४ ।।

प्रें। विवेकज ज्ञान तारक, सर्वविषय, सर्वथाविषय तथा अकम है। सू०

भाष्यानुवाद्—तारक अर्थात् स्वप्नतिभा से उत्पन्न, अनौपदेशिक। सर्वविषय अर्थात् उसके अविषयीभूत कुछ भी नहीं है। सर्वथाविषय अर्थात् अतीत, अनागत तथा वर्तमान समस्त विषयों का अवांतर विशेष के साथ सर्वथा ज्ञान होता है। अकम अर्थात् एक ही क्षरण में बुद्धि में आये हुए सर्वविषय का सर्वथा अहए। होता है। यह विवेकज ज्ञान परिपूर्ण है। योगप्रदीप भी (प्रज्ञालोक) (१) इस विवेकज ज्ञान का अंश स्वरूप है, यह मधुमती या ऋतंभरा-प्रज्ञावस्था से आरंभ कर परिसमाप्ति या सप्त प्रान्तभ्मि प्रज्ञा तक स्थित है।

• टीका—५४। (१) योगप्रदीप = प्रज्ञालोकयुक्त योग या अपर-प्रसंख्यानरूप संप्रज्ञात। विवेकख्याति भी संप्रज्ञात योग है, वह परम प्रसंख्यान कहा जाता है। १।२ सूत्र का भाष्य देखिए। प्रसंख्यान द्वारा क्लेश दग्ध बीज कल्प होते हैं। श्रीर परम प्रसंख्यान से चित्त प्रलीन होता है। विवेकजज्ञान प्रज्ञा की परिपूर्णता है। प्रसंख्यान रूप योगप्रदीप उसका प्रथमांशभूत है। ऋतंभरा प्रज्ञा ही अपर प्रसंख्यान है, इसके अर्थात् मधुमती भूमि के बाद से चित्त के प्रलय तक चित्त विवेक-द्वारा अधिकृत रहता है।

#### भाष्यम् — प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा —

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५४ ॥

यदा निर्धूतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताप्रत्ययमात्राधिकारं दग्धक्लेशवीजं भवित तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवापन्नं भवित । तदा पुरुषस्योपचितिन्नोगाभावः शुद्धः । एतस्यामवस्थायां कैवत्यं भवितश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । न हि दग्धक्लेशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदिस्त, सत्त्वशुद्धिद्वारेणैतत्समाधिजमैश्वयंञ्च ज्ञानञ्चोपक्रान्तम् । परमार्थतस्तु ज्ञानाददर्शनं निवर्त्तते । तिस्मिन्नवृत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशाः । क्लेशाभावत्कर्मविपाकाभावः, चिताधिकाराश्चैतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य पुनदृश्यत्वेनो-पितष्ठन्ते, तत्युरुषस्य कैवल्यं, तदा पुरुषः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली भवित ।। ५५ ।।

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचेन वैयासिके विभूतिपादस्तृतीयः ।

भाष्यानुवाद — विवेक जज्ञान प्राप्त करने से अथवा उसे नहीं प्राप्त करने से भी— ५५। बुद्धि सत्त्व तथा पुरुष का शुद्धि द्वारा साम्य होने पर (शुद्धचा साम्यं = शुद्धि साम्यं) कैवल्य होता है (१)। सू०

जब बुद्धिसत्त्व रज-तमोमल से शून्य, पुरुष की पृथक्तविष्याति मात्र किया से युक्त, दग्ध क्लेशवीज होता है तब वह (बुद्ध सत्त्व) शुद्धता के कारण पुरुष के समान होता है। उस काल के ग्रौपचारिक भोग का ग्रभाव ही पुरुष की शुद्धि है। इस ग्रवस्था में ईश्वर ग्रथवा ग्रनीश्वर, विवेकजज्ञान भागी ग्रथवा ग्रतद्भागी सभी का कैवल्य होता है। क्लेशबीज दग्ध होने पर ज्ञान की उत्पत्ति के विषय में कोई ग्रपेक्षा नहीं रहती। सत्त्वशुद्धि द्वारा ये सब समाधिज ऐश्वयं तथा ज्ञान होना कहा गया है। परमार्थतः (२) ज्ञान (विवेकख्याति) द्वारा ग्रशंन निवृत्त हो जाता है, इसके निवृत्त होने पर उत्तर काल में ग्रौर क्लेश नहीं रहता है। क्लेशाभाव से कमं विपाक का ग्रभाव होता है ग्रौर उस ग्रवस्था में गुएसमूह चरितार्थ होकर फिर पुरुष के दृश्यरूप से ग्रौर उपस्थित नहीं होते हैं। यही पुरुष का कैवल्य होता है; इस ग्रवस्था में पुरुष स्वरूपमात्र ज्योति, ग्रमल तथा केवली होते हैं।

इति श्रीपातंजल योगशास्त्रीय वैयासिक सांख्यप्रवचन का विभूति प्राद का प्रमुवाद समाप्त ।

टीका—५५। (१) विवेकख्याति कैवल्य का साधक है; परन्तु विवेकजिसिद्धि रूप तारकज्ञान कैवल्य का साधक नहीं होता है, वरंच विरुद्ध होता है। स्रतएव विवेकज करने से ३।५४ की सिद्धि और विवेकख्याति; (यथा ४। २६) दोनों ही का ज्ञान होता है।

बुद्धि सत्त्व तथा पुरुष की शुद्धि और साम्य या सादृश्य होने पर कैवल्य सिद्धि होती है। यह बुद्धि और पुरुष की शुद्धि तथा साम्य कैवल्य नहीं होते। परन्तु वे कैवल्य के हेतु होते हैं। बुद्धिसत्त्व के शुद्धि-साम्य का अर्थ है शुद्ध पुरुष के साथ सादृश्य। पूर्वोक्त पौरुष प्रत्यय या 'मैं पुरुष हूँ' इस प्रकार के ज्ञान मात्र में चित्त प्रतिष्ठित होने पर बुद्धि या 'मैं पुरुष की भाँति होती है। अर्तः पुरुष जिस प्रकार शुद्ध या निःसंग है, बुद्धि भी उसी

जैसी होती हैं। यही बृद्धि सत्त्व की शृद्धि और पुरुष के साथ साम्य है। इस अवस्था में रज-तमोमल से भी बृद्धि सत्त्व की सम्यक् शृद्धि होती है। वही विशृद्ध सत्त्व है। पुरुष स्वभावतः शृद्ध तथा स्वरूपस्थ है, अतः उसकी शृद्धि और साम्य औपचारिक है, प्रकृत नहीं। मेघ से मुक्त सूर्यं जिस प्रकार शृद्ध कहा जाता है उसी प्रकार पुरुष की शृद्धि समिभये। पुरुष की अशुद्धि का अर्थं है भोग के साथ संग। उपचरित भोग न होने से ही पुरुष शृद्ध है, यह कहा जाता है और पुरुष के असाम्य का अर्थं है बृद्धि या वृत्ति के साथ सारूप्य। वृत्ति प्रतीन होने पर पुरुष को स्वरूपस्थ कहते हैं। पुरुष के साम्य का अर्थं निज के साथ साम्य या सादृश्य है।

बृद्धि जब पुरुष की भाँति होती है तब उसकी निवृत्ति होती है। ऐसा होने से व्यवहारिक दृष्टि में कहना होगा कि बृद्धि के समान प्रतीयमान पुरुष उस समय निज के समान प्रतीत होते हैं। यही कैवल्य है। कैवल्य का ग्रर्थ 'केवल' पुरुष रहना ग्रीर बृद्धि की निवृत्ति होना है। ग्रतः कैवल्य में पुरुष में कुछ ग्रवस्थान्तर नहीं होता है, बृद्धि का ही प्रलय होता है।

५५। (२) परमार्थं का अर्थ है दु:ख की आत्यंतिक निवृत्ति। परमार्थ-साधन के विषय में विवेकजज्ञान एवं उससे उत्पन्न अलौकिक शक्ति की अर्थात् ऐश्वयं की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि अलौकिक ज्ञान तथा ऐश्वयं—द्वारा दु:ख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है। अविद्या या अज्ञान दु:ख के मूल हैं, उसका नाश ज्ञान या विवेक ख्याति द्वारा होता है; तब चित्त प्रलीन होता है, अतः दु:ख का आत्यंतिक वियोग होता है। यही परमार्थ-सिद्धि है।

तीसरा पाद समाप्त

# केंबल्यपादः

जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजास्सिद्धयः ॥ १ ॥

भाष्यम्—देहान्तरिता जन्मता सिद्धिः, श्रौषधिभिः—श्रमुरभवनेषु रसायनेनेत्येव-मादि, मन्त्रैः—श्राकाशगमनाणिमादिलाभः, तपसा—संकल्पसिद्धिः कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः ।। १ ।।

१। सिद्धियाँ जन्म, श्रौषिध, मंत्र, तप श्रौर समाधि इन पाँच उपायों से उत्पन्न होती हैं।। सू०

भाष्यानुवाद—देहांतरग्रहण काल में उत्पन्न सिद्धि जन्म-द्वारा होती हैं। श्रौषिधयों द्वारा भी होती हैं जैसे कि श्रसुर भवन में रसायन श्रादि से श्रौषधज सिद्धि होती हैं। मंत्र-द्वारा श्राकाशगमन तथा श्रिणमादि का लाभ होता है। तपस्या-द्वारा संकल्पसिद्धि काम-रूपी होकर जहाँ तहाँ इच्छा मात्र से जा सकने श्रादि की सिद्धियाँ। समाधिजात सिद्धियाँ व्याख्यात हो चुकी हैं (१)।

टीका—१। (१) पूर्वोक्त सिद्धियों में एक या अनेक, कभी कभी बिना योग के अन्य प्रकार से भी प्रादुर्भूत होती हैं। किसी को जन्म के साथ ही अर्थात् विशेष प्रकार के शरीर धारण के साथ ही सिद्धि प्रादुर्भूत होती है। जैसे प्रकृतिविशेष-द्वारा इस लोक में क्लेयर-व्वायंस (Clairvoyance) दिव्य-दृष्टि और परिचत्तज्ञता इत्यादि प्रादुर्भूत होती हैं। योग के साथ उसका कुछ संपर्क नहीं हैं। उसी प्रकार पुण्य कर्म फल से दैव शरीर ग्रहण करने पर भी दैव-शरीर-संबंधी सिद्धि प्रादुर्भूत होती हैं। 'वनश्विधि किया' कालमन्त्रक्षेत्रादिसाधनात् ।.......अनित्या अल्पवीर्यास्ताः सिद्धयोऽसाधनो द्वाः। साधनेन विनाप्येवं जायन्ते स्वत एव हि॥' (योगबीज)।

श्रौषिध-द्वारा भी सिद्धि प्रादुर्भूत होती हैं। क्लोरोफ़ार्म इत्यादि सूँघने से किसी किसी का शरीर जड़ीभूत होने पर शरीर से बाहर निकलने की क्षमता होती है। सर्व श्रंग में Hemlock श्रादि श्रौषध पोतने पर भी शरीर के बाहर जाने की क्षमता होती. है, ऐसा सुना जाता है। यूरोप की चुड़ैलें इस प्रकार शरीर के बाहर निकलती थीं ऐसा वर्णन पाया जाता है। भाष्यकार ने असुर भवन का उदाहरण दिया है। वह कहाँ है, श्राजकल श्राद-मियों को इस विषय में अभिज्ञता नहीं है। फलतः श्रौषध-द्वारा शरीर के किसी रूप में परिवर्तित होने पर कई क्षुद्व सिद्धियाँ प्रादुर्भूत हो सकती हैं, यह निश्चित है। पूर्व जन्माजित जपादि-जितत उपयुक्त सिद्धि प्रकृति का कर्माशय संचित रहने पर मंत्र जप द्वारा इच्छा-

शक्ति प्रबल होती है और वशीकरण (मेस्मेरिजन्) ग्रादि सिद्धियाँ इसी जन्म में प्रादुर्भूत हो सकती हैं।

उत्कट तपस्या-द्वारा भी ऐसे ही उत्तम सिद्धियाँ हस्तगत हो सकती हैं, क्योंकि, उनमें इच्छा शक्ति की प्रबलता से शरीर का परिवर्तन हो सकता है तथा उससे पूर्वसंचित शुभ कर्माशय फल के लिये उन्मुख होता है।

योग के अतिरिक्त इन सब उपायों से भी सिद्धि हो सकती है। जन्मज आदि सिद्धियाँ जन्म, श्रौषिध आदि निमित्तों द्वारा उद्घाटित कर्माशय से होती हैं।

भाष्यम् —तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम् —

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥ २ ॥

पूर्वपरिणामापाय उत्तर परिणामोपजनस्तेषामपूर्वावयवानुप्रवेशाद् भवति । कायेन्द्रिय प्रकृतयश्च स्वं स्वं विकार मनुगृह्धन्त्यापूरेण धर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणा इति ।। २ ।।

भाष्यें नुवाद - उसमें भिन्न जाति में परिगत कायेन्द्रियादि की - २। प्रकृति के ग्रापूरिंग से जात्यन्तर-परिगाम होता है।

उनमें जो पूर्वपरिगाम का नाश और उत्तर परिगाम का आविर्भाव है वह अपूर्व (पूर्व जैसे न हो अर्थात् उत्तर के अनुकूल हों) अवयव के अनुप्रवेश से होता है। कायेन्द्रिय की प्रकृतियाँ आपूरण या अनुप्रवेश के द्वारा स्व स्व विकार का अनुप्रहेण करती हैं (१)। (अनुप्रवेश में प्रकृतिसमूह) धर्मादि निमित्तों की अपेक्षा करते हैं।

टीका—२। (१) मनुष्यों में जिस प्रकार के शक्ति सम्पन्न इन्द्रियचितादि देखें जाते हैं वे मानुषप्रकृतिक कहे जाते हैं। उसी प्रकार देवप्रकृतिक, निरयप्रकृतिक, तिर्यक् प्रकृतिक ग्रादि करणशिक्त कहे जाते हैं। सब जीवों की करण शक्ति में उन करणों के जितने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं उनकी प्रकृति ग्रन्तिनिहत है। जब एक जाति से ग्रन्य जाति में परिणाम होता है, तब उन ग्रन्तिनिहत प्रकृतियों में जो उपयुक्त निमित्त द्वारा मौका पाते हैं वे ही ग्रापूरित या ग्रनुप्रविष्ट होकर ग्रपने ग्रनुष्ट्प भाव से उस करण को परिणत कराते हैं। प्रकृति का ग्रनुप्रवेश कैसे होता है यह ग्रागे के सूत्र में कहा गया है।

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः चेत्रिकवत् ॥ ३ ॥

भाष्यम् निह धर्मादिनिमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति, न कार्येण कारणं प्रवर्त्यते इति, कथन्तीह, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवद्, यथा क्षेत्रिकः केदारादपाम्पूरणात् केदारान्तरं विष्लाविषषुः समं निम्नं निम्नतरं वा नापः पाणिनापकर्षति, स्रावरणं तु स्रासांभिनत्ति, तिस्मिन्सि स्वयमेवापः केदारान्तरमाप्लावयन्ति, तथा धमः प्रकृती नामावरणमधमं भिनत्ति तिस्मिन्सि स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाप्लावयन्ति । यथा वा स एव क्षेत्रिकस्तिसम्निव केदारे न प्रभवत्यीदकान् भौमान् वा रसान् धान्यमूलान्यनुप्रवेशियतुं किन्ति मुद्गगवेधुकत्रयामा कादोन्ततोऽपकर्षति, स्रपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति, तथा धमों निवृत्तिमान्ने कारणमधर्मस्य, शुद्ध्यशुद्ध्योरत्यन्तिवरोधात् । न तु प्रकृतिप्रवृत्तौ धमों हेतुर्भवतीति । स्रत्र नन्दीश्वरादुभ उदाहार्याः । विपर्यवेणाप्यधमों धमं बाधते, ततश्वाशुद्धिपरिणाम इति, तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहार्याः ॥ ३ ॥

३। निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं होता, उससे केवल वरण्भेदमात्र होता है, जैसे क्षेत्रिक क्यारियों में जल प्रवाहित कराता है। (निमित्त द्वारा ग्रनिमित्तों का भेद होनेपर प्रकृति स्वयं ग्रनुप्रवेश करती है)।। सू०

भाष्यानुवाद — धर्मादि निमित्त प्रकृति के प्रयोजक नहीं होते हैं। क्योंकि कार्य द्वारा कारण कभी प्रवितित नहीं होता है। तब वह किस प्रकार है? — 'क्षेत्री के वरणभेदमात्र के समान।' जिस प्रकार किसान एक खेत से ग्रन्य एक सम, निम्न या निम्नतर खेत को सींचने की इच्छा करने पर हाथ से जल सेचन नहीं करता है, पर उस जल-प्रणाली या मेंड़ को तोड़ देता है श्रीर उसके टूटने से जल स्वतः ही उस खेत को भर देता है, उसी प्रकार धर्म प्रकृतियों के आवरणभूत श्रधमं या विरुद्ध धर्म का भेद कर देता है; उसके भिन्न होने पर प्रकृतियों के आवरणभूत श्रधमं या विरुद्ध धर्म का भेद कर देता है; उसके भिन्न होने पर प्रकृतियों स्वयं ग्रपने ग्रपने विकार को श्राप्लावित कर लेती हैं। ग्रथवा जैसे कि वही क्षेत्री उस क्षेत्र के जलीय या भौम रस के धान्यमूल में श्रनुप्रवेश नहीं करा सकता, परन्तु वह मुद्ग, गवेधुक, श्यामाक इत्यादि क्षेत्रमलों या भाड़-भंखाड़ को उठा देता है, श्रीर उन्हें उठा देने पर रस समूह स्वयं ही धान्यमूल में ग्रनुप्रवेश करते हैं; वैसे ही धर्म केवल श्रधमं की निवृत्ति या ग्रभिभव करता है। क्योंकि शुद्धि श्रीर श्रनुद्धि श्रत्यंत विरोधी हैं। परन्तु धर्म प्रकृति के प्रवर्त्तन का हेतु नहीं होता है (१)। इस विषय में नन्दीश्वर ग्रादि उदाहरण हैं। इसी प्रकार विपरीत कम से ग्रधमं भी धर्म को ग्रभिभूत करता है, वही श्रगुद्धिपरिणाम है। इस विषय में भी नहुषाजगर श्रादि उदाहरण हैं।

टीका— ३। (१) जिस प्रकार एक प्रस्तरखंड में ग्रसंख्य प्रकार की मूर्तियाँ हैं, यह कहा जा सकता है जसी प्रकार प्रत्येक करण्यित में ग्रसंख्य प्रकृतियाँ रहती हैं। जिस प्रकार केवल ग्रतिरिक्त ग्रंश काट देने से एक खंड पत्थर में से कोई भी मूर्ति बन जाती है, उसमें कुछ योग नहीं करना पड़ता है; करण्य प्रकृति भी जसी प्रकार है। ग्रातिरक्त ग्रंश काटना ही इस दृष्टान्त में निमित्त है। इस निमित्त द्वारा ग्रुभीष्ट मूर्ति प्रकाशित होती है। करण्य प्रकृति भी जसी प्रकार के निमित्त द्वारा प्रकाशित होती है। प्रकृति की किया का नाम ही धर्म है। जैसे दिव्यश्रुति नामक प्रकृति का धर्म दूरश्रवण है। जो प्रकृति प्रकाशित होगी उसके विपरीत धर्म का नाश होने पर ही वह ग्रनुप्रविष्ट होकर जस करण्य को परिणामित करती है। जैसे दूर श्रुति एक दिव्य श्रवणेन्द्रिय की प्रकृति है, इस प्रकृति का धर्म दूर श्रवण है। यह मानुष श्रुति को कम के ग्रभ्यास से नहीं होता है ग्र्यात् मानुष भाव से दूर श्रवण का कितना ही ग्रभ्यास क्यों न करो दिव्य श्रुति कभी नहीं पा सकोगे। किन्तु मानुष श्रुति का कर्म रोध करने से (दिव्यश्रुति के ग्रनुकल भाव से; जिस

प्रकार श्रोत्राकाश के संबंध संयम में ) दिव्यश्रवण ग्राप ही प्रकाशित होता है। दिव्य श्रवण शक्ति उसके द्वारा निर्मित नहीं होती है, क्योंकि श्रोत्राकाश का सम्बन्ध संयम दिव्य श्रुति का उपादान कारण नहीं होता है। धर्म = प्रकृति का ग्रपना धर्म (गुण) है। ग्रधमं = विरुद्ध प्रकृति का धर्म।

भाष्य के धर्म ग्रौर ग्रधर्म शब्द पुण्य ग्रौर ग्रपुण्य ग्रर्थ में प्रयुक्त उदाहरएामात्र हैं। साधारएा नियम समक्षने में धर्म = स्वधर्म, ग्रधर्म = विधर्म होता है।

श्रवण-शक्ति कारण है, श्रवण क्रिया उसका कार्य है। कार्य द्वारा कारण प्रयोजित नहीं होता है प्रर्थात् उसके द्वारा ग्रन्य कार्य के उत्पादन के लिए प्रवर्धित नहीं होता है। ग्रतः केवल श्रवण के ग्रभ्यास द्वारा ग्रन्य किसी प्रकृति की श्रवणशक्ति नहीं पदा होती। श्रवण करना श्रवणशक्ति का उपादान नहीं है।

श्रवण्याक्ति रहती है ग्रौर वह त्रिगुणानुसार नाना प्रकृति की हो सकती है। उनमें एक प्रकृति के धर्म का निरोध करने पर ग्रन्थ प्रकृति उसमें ग्रनुप्रविष्ट होकर प्रकाशित होती है। मानुष प्रकृति का धर्म दैव प्रकृति का विरोधी है। ग्रतः विरोधी मानुष धर्म के निरोध-रूप निमित्त से दिव्य प्रकृति स्वयं श्रीभव्यक्त होती है। सूत्रकार ने इस विषय में किसान का दृष्टान्त दिया ग्रौर भाष्यकार ने खेत के कूड़े-कर्कट का दृष्टान्त दिया है। निमित्त प्रकृति का प्रयोजक नहीं है, परन्तु विधर्म का ग्रीभभव करने वाला है, उससे प्रकृति स्वयं ग्रनुप्रिष्ट होकर ग्रीभव्यक्त होती है।

कुमार नन्दीश्वर ने धर्म तथा कर्म विशेष द्वारा ग्रधमें को निरुद्ध कर लिया था, ग्रौर उनकी दैव प्रकृति इसी जीवन में प्रादुर्भूत हुई थी; इससे उनमें दैवत्व परिगाम हुग्रा था। इसी प्रकार नहुष-राज के पाप से दिव्य धर्म निरुद्ध होकर उनका अजगर परिगाम हुग्रा था, इस प्रकार की पौरागिक श्राख्यायिकाएँ हैं।

भाष्यम्—यप्त तु योगी बहून् कामान् निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते भवन्त्यप्या-नेकमनस्का इति—

निर्माण-चित्तान्यस्मितामात्रात् ॥ ४॥

म्रस्मितामात्रं चित्तकारणमपादाय निर्माणचित्तानि करोति, ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४॥

भाष्यानुवाद — जब योगी बहुत शरीरों का निर्माण करते हैं तब वे शरीर क्या एकमनस्क होते हैं या अनेकमनस्क ? (सूत्र में इसका उत्तर दिया जा रहा है)

४। ग्रस्मितामात्र द्वारा सब निर्मारणिचत्त (बनाते हैं) सू०

चित्त के कारण श्रस्मितामात्र को (१) ग्रहण करके निर्माण चित्तों को तैयार करते हैं, उससे (निर्माण शरीर) सचित्त होते हैं।

टीका—४। (१) प्रसंख्यान द्वारा दग्धवीज कल्प चित्त के संस्कार के स्रभाव से साधारण स्वारिक कार्य नहीं रहते हैं। उस प्रकार के योगिगण भी भूतानुग्रह स्रादि के लिये ज्ञानधर्म का उपदेश किया करते हैं। वह कैसे संभव हो सकता है, यही कह रहे हैं— ग्रस्मिता मात्र के द्वारा श्रर्थात् उस समय के विक्षेपसंस्कार हीन बुद्धि तत्त्वस्वरूप ग्रस्मिता के द्वारा योगी चित्त निर्माण करते हैं तथा उससे कार्य करते हैं। निर्माणचित्त इच्छांमात्र से रुद्ध हो जाने के कारण उसमें अविद्यासंस्कार नहीं जम सकते और इसलिए वह बन्ध का कारण नहीं होता है।

श्रगर चित्त को अनित्यकाल के लिये प्रलीन करने का संकल्प कर योगी चित्त को प्रलीन करें, तो अवश्य निर्माण चित्त और न होगा। पर योगी श्रगर कुछ अविच्छिन्न काल के लिये चित्त का निरोध करें, तो उस काल के बाद चित्त का उत्थान होगा श्रौर योगी निर्माणिचित्त कर सकते हैं।

ईश्वर इसी प्रकार से कल्पान्त में निर्माणि वित्त द्वारा मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करते हैं। ईश्वर उस प्रकार के अनुग्रह के संकल्प से चित्त-निरोध करने के कारण यथाकाल वह चित्त पुनः उठता है। जैसे धानुष्क को जितनी दूर बाणक्षेप करना होता है उतनी शक्ति प्रयोजित करता है, योगी भी वैसे ही उपयुक्त शक्ति के प्रयोग द्वारा अविच्छिन्न काल तक चित्त को निरुद्ध करते हैं। अर्थात् योगी अविच्छिन्न काल के लिए चित्तनिरोध कर सकते हैं अथवा प्रलीन भी (पुनरुत्थान शून्य-लय) कर सकते हैं।

## प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥ ४ ॥

भाष्यम्—बहूनां चित्ताना कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सर्व चित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ११.-॥

एक चित्त बहुत से निर्माणचित्तों के प्रवृत्तिभेद विषय का प्रयोजक है। सू०

भाष्यानुवाद — बहुत चित्तों की एक चित्ताभिप्रायपूर्वक प्रवृत्ति कैसे होती है ? — योगी सभी निर्माणिचित्तों का प्रयोजक कर एक चित्त का निर्माण करते हैं उसी से प्रवृत्ति-भेद होता है (१)।

टीका—५। (१) योगिगए। एक साथ बहुत से निर्माणिचित्त भी तैयार कर सकते हैं। शंका हो सकती है कि कैसे एक भाव में बहुत से चित्त प्रयोजित होंगे। उत्तर थही हैं कि मूलीभूत एक उत्कर्षयुक्त चित्त बहुत से चित्तों का प्रयोजिक हो सकता है, जैसे एक ही ग्रंत:करए। नाना प्राएों ग्रौर नाना इन्द्रियों के कार्यों का प्रयोजिक होता है। परन्तु युगपत् सभी चित्तों के दर्शन की संभावना नहीं है। परन्तु युगपत् के समान (ग्रलातचक्र या शत-पत्र भेद के समान) सबका दर्शन होता है। ग्रक्त तारक ज्ञान ग्रायत्त होने पर युगपत् के समान सर्व विषय का दर्शन होता है, ग्रर्थात् प्रयोजिक चित्त ग्रौर प्रयोजित बहुत चित्त तथा उनके विषय युगपत् के समान प्रवृत्त होते हैं। बहुत से चित्तों की विरुद्ध प्रवृत्ति रहने पर भी इसी प्रकार से वह सिद्ध होता है ग्रौर परस्पर के साथ सांकर्य नहीं होता है।

एक चित्त ग्रन्य शरीरस्थ चित्त के ऊपर किस प्रकार से काम करता है यह समभने के लिये जानना चाहिए कि चित्त स्वरूपतः विभु है (४।१०) या सब भावों के साथ संबद्ध होकर ही रहा है। इसलिए चित्त के लिए दैशिक दूर-निकट या व्यवधान नहीं है। ज़ादूगर का प्रधान चित्त बहुत दर्शकों के मन के ऊपर काम करता है (Mass hypnotism ऐसा ही है); निर्माण कार्य के बारे में भी यथायोग्य प्रधान चित्त श्रन्य ग्रनेक ग्रप्रधान चित्तों के ऊपर काम किया करता है।

विवेकज्ञान का लाभ न होने पर भी भूतेन्द्रियविज्ञत्व द्वारा तथा दूसरे प्रकारों से भी निर्माणिचित्त बनाने की सामर्थ्य-सिद्धि हो सकती है, इससे जो निर्माणिचित्त बनता है वह साशय या क्लेशमूलक होता है।

अतएव हम देखते हैं कि निर्माण चित्तों में भी ऊँच-नीच का भेद हैं। जन्मज और औषिष्ठज सिद्धियाँ बहुत निम्नकोटि की हैं और कई क्षेत्रों में वे बीमारी में ही गिनी जाती हैं। तपस्या और मंत्रजप आदि, जो केवल सिद्धि लाभ के लिए आचरित होते हैं, उनका फल तपस्यादि की अपेक्षा ऊँचा होने पर भी सम्पूर्णत्या साशय है। फिर भी इस प्रकार के साधक उस ऊँची सिद्धि से जो सब काम करेगें वे पहले से अधिकतर सात्विक ही होगे।

विवेकज, ग्रनाशय निर्माण्यित्त सर्वोत्कर्षयुक्त है ग्रौर उससे केवल ज्ञान धर्मोपदेश-रूप सर्वश्रेष्ट्र कर्म ही संभव है अर्थात् विभिन्न शरीर में विभिन्न प्रकार—ग्रर्थात् ग्रविवेकी के समान—कर्म करना संभव नहीं है। जिनके भोग तथा ग्रपवर्ग चिरत हो चुके हैं ऐसे चरितार्थ पुरुष द्वारा फिर भोग ग्रथवा कर्मक्षय के लिए निर्माण्यित्त का ग्रह्ण करना किसी प्रकार से संभव नहीं होता।

योग द्वारा निर्माण-चित्त-रूप सिद्धि होती है इस तथ्य को मान कर कई वादी इसका अपव्यवहार करते हैं। यथा, नव्य वैदांतिकों में एक जीववादिगए। हैं। उनके मत में हिरण्य-गर्भ ही एकमात्र जीव होते हैं, वे ही बहुत जीव बनकर अवस्थान करते हैं, तथा सृष्टि के आरंभ से किसी की भी मृवित नहीं हुई हैं, हिरण्यगर्भ के साथ सब की एक साथ मृवित होगी। ये सब काल्पनिक उपपत्ति व Theory उनके अपने वादों के समर्थन के लिए प्रह्ण की जाती हैं। कहना अनावस्थक है कि, ये सब वाद वेदादिशास्त्र तथा प्राचीन वेदांतमत के भी विरोधी हैं। अतः इनकी आलोचना की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती है।

#### तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥ ६ ॥

भाष्यम्—पञ्चिवधं निर्माण्चित्तं जन्मौषिधमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धय इति । तत्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं तस्यैव नास्त्याशयो रागादिप्रवृत्ति नीतः पुण्यपापाभिसम्बन्धः, क्षीणक्लेशत्वाद् योगिन इति । इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६ ॥

६। सिद्ध चित्तों में ध्यानज चित्त श्रनाशय होता है।। सू० भाष्यानुवाद— निर्माण चित्त या सिद्ध चित्त उत्पादन के (१) पाँच उपाय हैं जन्म, श्रौषिध, मंत्र, तप तथा समाधि या ध्यान । उनमें ध्यानज चित्त श्रनाशय है श्रथित् उसमें श्राशय या रागादि प्रवृत्ति नहीं है श्रौर इसीलिये उसका पुण्य पाप के साथ संबंध नहीं रहता है। क्योंकि योगिगएा क्षीएा क्लेश हैं। इतर सिद्धों में कर्माशय वर्त्तमान रहता है।

टीका—६। (१) यहाँ पर निर्माण चित्त का अर्थ सिद्धचित्त हैं, जो मंत्रादि द्वारा निष्पन्न हुआ है। ध्यानज का अर्थ है योग साधन से उत्पन्न। योग या समाधि का आश्राय पहिले नहीं रहता है, क्योंकि वर्त्तमान जन्म ग्रहण से सिद्ध होता है कि पहले भी समाधि निष्पन्न नहीं हुई है। अतः योगज सिद्धचित्त आश्राय या वासना-भूत प्रकृति के अनुप्रवेश से नहीं बनता है। वह पूर्वानुभव रहित किसी प्रकृति के अनुप्रवेश से बनता है। अन्य सिद्धियाँ कर्माशय से उत्पन्न हुई हैं। समाधि कभी पूर्व जन्म-कृत कर्मों के फल से नहीं होती है। कारण समाधि सिद्ध होने पर पुनः मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। आस्त्र में है— 'विनिष्पन्न समाधिस्तु मुक्ति तत्रैव जन्मिन' इत्यादि। अर्थात् समाधि सिद्ध होने पर उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है और फिर स्थूल जन्म नहीं होता है। अतः समाधिज सिद्धि आशयज नहीं होती है। जन्मजा आदि सिद्धियों में जैसे सिद्धों को अवश होकर उनका व्यवहार करना पड़ता है, वैसे ध्यानज सिद्धि में नहीं। कारण, वह संपूर्ण अपनी इच्छा के अधीन है। वह रागादि के नाश का हेतु है; क्योंकि यह आशय को क्षयकारी भी हो सकता है। अनाशय का अर्थ वासनाजात भी नहीं है और वासनी का संग्राहक भी नहीं। भाष्यकार ने शेषोक्त कार्य ही विवृत किया है।

भाष्यम्—यतः—

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥ ७ ॥

चतुष्पात्वित्वयङ्कर्म जातिः कृष्णा शुक्लकृष्णा शुक्ला भ्रशुक्लाकृष्णा चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनां, शुक्ल कृष्णा वहिःसाधनसाध्या तत्र परपीड़ानुग्रहद्वारेण कर्माश्यप्रचयः, शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवतां, सा हि केवले मनस्यायत्वादविहःसाधनधीना न परान् पीड़-यित्वा भवति, श्रशुक्लाकृष्णा संन्यासिनां क्षीणक्लेशानांचरमदेहानामिति । तत्राशुक्लं योगिन एव फलसन्यासाद्, श्रकृष्णं चानुपादानाद् । इतरेषान्तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधमिति ॥ ७ ॥

भाष्यानुवाद-नयोंकि-

७। योगियों के कर्म प्रशुक्लाकृष्णा, परन्तु दूसरों के कर्म त्रिविध हैं । सू०

यह कर्मजाति चार प्रकार की है, कृष्ण, श्कुल-कृष्ण श्वनल ग्रौर ग्रश्नुक्ल कृष्ण। इनमें दुरात्माग्रों का कर्म कृष्ण है; कृष्ण-शुक्ल कर्म बाह्यव्यापार से परपीड़न-तथा परानु-ग्रह-जिनत कर्माश्य द्वारा संचित होता है। तपस्वी, स्वाध्यायी ग्रौर ध्यानी व्यक्तियों का कर्म श्रुक्ल है, वह केवल मन के ग्रधीन होने के कारण बाह्यसाधन शून्य है ग्रतः वह पर-पीइनादि नहीं करता। क्लेशहीन, चरम देह सन्यासियों का कर्म ग्रश्नुक्ल कृष्ण है। योगियों

का कर्म फल सन्यास के कारए। ग्रशुक्ल (१) ग्रौर निषिद्ध कर्म त्याग के कारए। ग्रकुष्ए। होता है। ग्रन्य प्राणियों का उपरि लिखित प्रकार से त्रिविध होता है।

टीका—७(१) पापियों का कर्म कृष्ण होता है श्रौर साधारण व्यक्तियों का कर्म शुक्लकृष्ण हैं, क्योंकि वे श्रच्छा काम भी करते हैं श्रौर बुरा भी। श्रच्छाई श्रौर बुराई के बिना दुनियादारी चलती नहीं है। खेती करने में जीवहत्या होती है, बैल ग्रादि को पीड़ा देनी पड़ती है, श्रपने धन की रक्षा के लिए श्रन्य को दुखाना पड़ता है इत्यादि; बहुत प्रकार से दूसरों को पीड़ा दिए बिना गृहस्थी नहीं चलती है। उसके साथ पुण्य कर्म भी किये जाते हैं। श्रतः साधारण गृहस्थों के कर्म शुक्ल-कृष्ण होते हैं। जो केवल तप-ध्यान ग्रादि वाह्योप-करणितरपेक्ष पुण्य कर्म कर रहे हैं, उनके कर्म विशुद्ध शुक्ल या पुण्यमय होते हैं; क्योंकि उनके परपीड़ादि श्रवश्यंभावी नहीं होते हैं।

योगी जिस प्रकार कर्म करते हैं उनसे चित्त निवृत्त होता है; श्रतः चित्त में रहते हुए पुण्य श्रौर पाप भी निवृत्त हो जाते हैं। श्रर्थात् पुण्य श्रौर पाप का संस्कार तथा श्राचरण निवृत्त होने के कारण उनके कर्म श्रशुक्लाकृष्ण होते हैं। कार्यतः वे पाप कर्म तो करते ही नहीं, श्रौर ध्यानादि पुण्य कर्म भी फल संन्यास पूर्वक करते हैं। श्रर्थात् उसे पुण्यफलभोग के लिए नहीं, परन्तु भोग निरोध के लिए करते हैं। योगियों के तप-स्वाध्यायादि कर्म क्लेश को क्षीण करने के लिए हैं; श्रौर उनके वैराग्यादि कर्म सुख भोग के लिए नहीं, पर सुख-दुःख त्याग या चित्त निरोध के लिए हैं श्रौर भी विवेकख्याति श्रिधगत होने पर उसके साथ जो शारीरादि कर्म होते हैं वे बन्धहेतु न होने के कारण तथा चित्त निवृत्ति के हेतु होने के कारण श्रशुक्ला कृष्ण हैं।

#### ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ॥ ५॥

भाष्यम्—तत इति त्रिविधात् कर्मणः । तदविपाकानुगुणानामेवेति यज्जातीयस्य कर्मणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः कर्म विपाकमनुशेरते तासामेवाभिव्यक्तिः । न हि दैवं कर्म विपच्यमानं नारकितर्यङ्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं भवति, किन्तु दैवातु-गुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते । नारकितर्यङ्मनुष्येषु चैवं समानश्चर्यंः ॥ ८ ॥

प्र--- उनसे ( कृष्णादि त्रिविध कर्में से ) उनके विपाक के ग्रमुरूप वासना की . ग्रमिन्यक्ति होती है ।। सू०

भाष्यानुवाद्—उनसे — विविध कर्म से, उनके विपाक के अनुगुरा — जिस जातीय कर्म का जो विपाक है और उसके अनुगुरा जो वासनाएं हैं वे उसी कर्म विपाक का अनुश्मन करती हैं ( अर्थात् विपाक के अनुभव से उत्पन्न होकर आहित होती हैं ) और उन्हीं की अभिव्यक्ति होती हैं । दैवकर्म विपाक प्राप्त होकर कभी नारक तिर्यक् अथवा मानुष वासना की अभिव्यक्ति का काररा नहीं होता है, पर दैव के अनुरूप वासना को ही अभिव्यक्त करता है । नारक, तिर्यक् और मानुष वासना के विषय में भी इसी प्रकार का नियम (१) है ।

टीका-- ६। (१) कर्म के संस्कार-जिसका फल भावी है- का नाम कर्माशय है, **ग्रौर** त्रिविध फल का भोग होने पर उसके ग्रनुभव का जो संस्कार है वह वासना है । [२। १२ (१) देखिए ]। मान लीजिए कि किसी कर्म के फल से किसी श्रादमी ने मानव-जन्म पाया, उससे नाना सुखदु:खों का भोग मृत्यु पर्यन्त कर लिया। उस मानव जन्म की श्रर्थात् मानुष शरीर ग्रीर करण की जो आकृति-प्रकृति हैं उनका, मानुष ग्रायु तथा सुखदु:ख का संस्कार ही मानुष-वासना है। उस जन्म में जो कुछ कर्म उसने किये उनका संस्कार कर्मा-शय है। उदाहरएार्थ यदि उसने पाशव कर्म किया ग्रौर उससे पशु होकर जन्म लिया तो वह मानुष-वासना फिर भी रह जायगी । इसी प्रकार से ग्रसंख्य वासनाएँ रहा करती हैं । उस म्रादमी की पहले कोई पशु जन्म-गत पाशव वासना थी। मानव जन्म में विहित पशुचित कर्म ने उस पाशव वासना को अभिव्यक्त कर दिया। अतएव कहते हैं कि कर्म (कर्माशय) अनुगुरा या अनुरूप वासना को अभिव्यक्त करता है। वही वासता जाति या कररा की प्रकृति स्वरूपा होती है। उस प्रकृति के श्रनुसार कर्माशयजनित जन्म तथा यथायोग्य सुख-दुःख का भोगहोताहै। ग्रतएव किसी भी जन्म के सुख ग्रौर दुःख की भोग-प्रएाली वासना में रहती है, जैसे किसी कुत्ते को चाट कर सुख होता हो, वैसे ही मनुष्य को अन्य रूप से होता है; मनुष्य जन्म के किसी पुष्य कर्म फल से यदि कुत्ते के जीवन में सुख हो तो कुत्ता उसे कुत्ते की प्रिणाली से ही भोग करेगा।

वासना स्मृतिफल है। स्मृति का अर्थ यहाँ जाति, श्रायु तथा सुख कुख-भोग की स्मृति है—जाति श्रर्थात् शरीर तथा करण प्रकृति की स्मृति, श्रायु की या जातिविशेष से शरीर जब तक रहे उसकी स्मृति एवं भोग या सुखदु:ख के अनुभव की स्मृति। स्मृति एक प्रकार का प्रत्यय या चित्त वृत्ति हैं। प्रत्येक चित्त वृत्ति के साथ सुखादि संप्रयुक्त होते जाते हैं अतएव सुखस्मृति होने में वह स्मृति चित्त के जिसे संस्कार द्वारा श्राकारित होकर सुखस्मृति श्रथवा दु:खस्मृति से श्राती है वही भोग वासना है। इसी प्रकार, जाति हेतु कर्माशय के विपाक होने में जिस मानुषादि जाति के संस्कार द्वारा ग्राकारित होकर मानुषादि स्मृति होती है वह जाति की वासना है। श्रायु की वासना भी वैसी है। (विशेष के लिये 'कर्मतत्त्व' तथा 'कर्म प्रकरण' देखिए)।

## जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्थं स्पृति संस्कारयोरेक रूपत्वात् ॥ ६ ॥

भाष्यम् वृषदंशिवपाकोदयः स्वव्यञ्जकाञ्जनाभिव्यक्तः स यदि जातिशतेन वा दूर देश तथा वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च स्यव्यञ्जकाञ्जन एवोदियाद द्रागित्येव पूर्वानुभूतवृषदंशिवपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत् । कस्मात्, यतो व्यवहितोना-मप्यासां सदृशं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तीभूतिमत्यानन्तर्य्यमेव, कुतश्च, स्मृतिसंस्क । रयोरेक-रूपत्वात् यथानुभवास्तथा संस्काराः, ते च कर्मवासनानुरूपाः । यथा च वासनास्तथा स्मृतिः, इति जातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारभ्यः स्मृतिः स्मृतिः स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येते स्मृति-संस्काराः कर्माशयवृत्ति लाभवशात् व्यञ्यन्ते । अतश्च व्यवहितानामिप निमित्तनैमित्तिकभानवानुरुदेननन्तर्यं मेव सिद्धमिति ॥ ही।

६। स्मृति और संस्कार की एकरूपता के कारण जाति, देश तथा काल द्वारी ब्यवहित होनेपर भी वासनाएं अव्यवहित की भाँति उदित होती हैं (१)।।

भाष्यानुवाद — अपने प्रकाश के कारण से अभिव्यक्त जो बिड़ालजातिप्रापक कमं है उसका जो विपाकोदय है वह यदि शत ( मध्यकालवर्त्ती ) जातियों, या दूर देश, या सौ कल्पों द्वारा व्यवहित हो जाय तो भी फिर ( उदय के समय ) अपने विकास के कारण भट से उदित हो जायगा ( अर्थात् ) वह पूर्वानृभूत बिड़ालयोनिरूप विपाक के अनुभव से उत्पन्न वासनाओं को ग्रहण कर अभिव्यक्त होगा क्योंकि व्यवहित होने पर भी इसका ( विड़ाल वासना का ) समान-जातीय अभिव्यंजक कर्म निमित्तीभूत होता है। इसी प्रकार से उनका आनन्तर्य ( अव्यवहित की भाँति क्षणामात्र में उदय ) होता है। क्योंकि स्मृति और संस्कार में एकरूपता है। जिस प्रकार के अनुभव होते हैं, उसी प्रकार के संस्कार भी। संस्कार कर्मवासना के अनुरूप होते हैं। जैसी वासनाएँ होती हैं वैसी स्मृति भी होती है। ऐसे ही जाति, देश और काल-द्वारा व्यवहित संस्कार से भी स्मृति होती है, तथा स्मृति से फिर संस्कारसमूह होते हैं। इस कारण कर्माशय-द्वारा वृत्ति को लाभ कर ( अर्थात् उद्दोधित होकर ) स्मृति और संस्कार समूह प्रगट होते हैं। अतः व्यवहित होने पर भी वासुना और स्मृति का निमित्त-नैमित्तिक भाव ज्यों का-त्यों रहने के कारण उनका अनित्त्यें सिद्ध होता है।

ढीका— ६। (१) बहुत पहले, किसी दूर देश में, यदि कोई अनुभव हो तो उसका संस्कार, काल और देश-द्वारा व्यवहित होने पर भी उपलक्षण पा जाने से या स्मरण करने से, जिस प्रकार शीध्र ही मनमें उदित होता है, उसी प्रकार वासना भी। संस्कार संचय के बाद बहुत दिन बीत जाने पर भी, याद आने में किर उतना समय नहीं लगता परन्तु अनन्तर के समान या क्षरणमात्र ही में उठती है। याद करने की चेध्टा बहुत समय तक हो सकती है परन्तु वह आती है क्षरणमात्र ही में। उसमें व्यवधानभूत जो अन्य संस्कार रहता है वह स्मरण में व्यवधान नहीं होता। भाष्यकार ने इसे जाति का या जन्म-व्यवधान के उदाहरण से समभाया है, जैसे यदि कोई व्यक्ति मानव जन्म पाकर भी दुष्कमें वश फिर सौ जन्म तक पशु रहने के बाद दुबारा मनुष्य हुआ तो शत-पशु-जन्मों का ध्यवधान रहने पर भी फिर मानुष-वासना अव्यवहित सी उदित होती है। उसी प्रकार, काल और देशरूप व्यवधान में भी होती है।

इसका कारण स्मृति श्रीर संस्कार की एकरूपता है। जैसा संस्कार है वैसी ही स्मृति। संस्कार का बोध ही स्मृति है। संस्कार का बोध्यता परिएगम ही जब स्मृति हुई, सब संस्कार तथा स्मृति श्रव्यवहित या निरंतर हैं। स्मृति के हेतु उपलक्षरणादि रहने से ही स्मृति होती है, श्रीर स्मृति यदि हो तो संस्कार की ही (वह किसी भी समय पर, कहीं भी, किसी भी जन्म ही में संचित क्यों न हो) स्मृति होती है।

वासना की ग्रिभिव्यक्ति का निमित्त है कर्माशय। उससे प्रस्फुट स्मृति होती है। वह (कर्माशय) स्मृति का ग्रव्यर्थ हेतु है। जैसे संस्कार से स्मृति, फिर उसी स्मृति से संस्कार होता है। क्योंकि स्मृति ग्रनुभवरूप या प्रैत्यैयरूप है। प्रत्यय का ग्राहित भाव

हीं संस्कार है। ग्रतः संस्कार से स्मृति तथा स्मृति से फिर संस्कार होता है, एसे उनकी एक रूपता सिद्ध होती है।

## तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥ १ ॥

भाष्यम्—तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम् । येयमात्याशीर्मा न भूवं भूयासिमिति सर्वस्य दृश्यते सा न स्थाभाविकी, कस्मात्, जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधर्म-कस्य द्वेषदुःखानुस्मृतिनिमित्तो मरणत्रासः कथं भवेत् ? न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपा-दत्ते तस्मादनादिवासनानुविद्धिमदं चित्तं निमित्तवशात् काश्चिदेव वासनाः प्रतिलभ्य पुरु-कस्य भोगायोपावर्त्ततं इति ।

घटप्रासादप्रदीपकल्पं संकोचिवकाशि चित्तं शरीर परिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रिति-पन्नाः, तथा चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति । वृत्तिरेवास्य विभुनः संकोचिवकाशिनी इत्या-चार्यः । तच्च धर्मादिनिमित्तापेक्षम् । निमित्तं च द्विविधं बाह्यमाध्यात्मिकं चू, शरीरादि-साधनापेक्षं बाह्यं स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्तमात्राधीनं श्रद्धाद्याध्मात्मिकम् । तथा चोक्तम्, "ये चैते मैत्र्यादयो ध्यायिनां विहारास्ते बाह्यसाधनितरनुप्रहात्मानः प्रकृष्टं धर्ममभिनिर्वर्त-यन्ति ।" तयोर्मानसं वलीयः, कथं, ज्ञानवैराग्य केनातिशय्येते, दण्डकारण्यं चित्तवलक्यितरे-केण कः शारीरेण कर्मणा शून्यं कर्त्तुंमुत्सहेत, समुद्रमगस्त्यवद्वा पिबेत् ।। १०।।

१०। आशिष की नित्यता के कारण उनका (वासनाओं का) अनादित्व सिद्ध होता है। सू०

भाष्यानुवाद जनके वासनाग्रों के ग्राशिप की नित्यता से ग्रनादित्व (सिद्ध होता है), सब प्राणियों में जो "मेरा ग्रमाव न हो, मैं रहूँ" इस प्रकार का ग्रात्माशीर्वाद देखा जाता है वह स्वाभाविक नहीं होता है, क्यों कि सद्योजात प्राणी जिसने पहले कभी मरंगात्रास का ग्रनुभव नहीं किया है उसको द्वेष-दु:ख-स्मृति के कारण मरंग त्रास कैसे हो सकता है? स्वाभाविक वस्तु कभी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है (१) १ ग्रतः यह चित्त ग्रनादि वासना से ग्रनुविद्ध है; (यह) निमित्तवश किसी वासना का ग्रवलंबन कर पुरुष के भोगार्थ उपस्थित होता है।

घट या प्रासाद में स्थित प्रदीप के समान संकोच-विकाश-शील चित्त शरीरपरिमाएा ग्राकारमात्र होता है—यह दूसरे मत के व्यक्ति (२) प्रतिपादन करते हैं। (उनके मत में) ऐसा होने पर चित्त का ग्रन्तरा-भाव (ग्रर्थात् पूर्व देह त्याग कर देहांतर-प्राप्तिरूप ग्रन्तरा या मध्यावस्था में, चित्त की एक शरीर से दूसरे किसी शरीर में जाने की श्रवस्था) तथा संसार भी (जन्मपरंपरा प्राप्ति) संगत होता है। ग्राचार्य कहते हैं कि विभु या सर्व व्यापी चित्त-वृत्ति ही संकोच-विकाशशीला है, संकोच ग्रीर विकाश के निमित्त धर्मादि हैं। ये निमित्त दो प्रकार के हैं—बाह्य तथा ग्राध्यात्मिक। बाह्य निमित्त शरीरादि साधन की प्रपेक्षा करते हैं, जैसे कि स्तुति, दान ग्राभवादन इत्यादि। ग्राध्यात्मिक निमित्त चित्तमात्र के

श्रधीन होते हैं जैसे कि श्रद्धा इत्यादि। इसके विषय में कहा गया है कि "ध्यायियों के जो मैत्री प्रभृति विहार समूह (सुखसाध्य साधन समूह) हैं वे वाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं करते हैं श्रीर वं उत्कृष्ट धर्म का निष्पादन करते हैं।" इन दो निमित्तों में मानस निमित्त ही (३) बलवान् है, क्योंकि ज्ञान-वैराग्य से बढ़ कर और कौन निमित्त हो सकता है? बिना चित्त-बल के केवल शारीर कमें से दंडकारण्य को शून्य कौन कर सकता है? श्रथवा श्रग-स्त्य की भाँति समुद्र को कौन पी सकता है।

टीका—१०। (१) म्रर्थात् स्वाभाविक वस्तु निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है। यह देखा जाता है कि भय दुःखस्मरएा-रूप निमित्त से ग्राया करता है। मरएात्रास भी भय है, ग्रतः वह भी निमित्त से उत्पन्न हुग्रा है, ग्रतएव वह स्वाभाविक नहीं होता है। दुःखस्मरएा ही भय का निमित्त है; ग्रतः मरएाभय की युक्तता के लिए पूर्वानृभूत मरएादुःख स्वीकार करना पड़ता है। इसी कारएा उत्तरोत्तर जन्म भी स्वीकार्य होते हैं। ग्रहीता, ग्रहएा तथा ग्राह्म पदार्थ जीवों की स्वाभाविक वस्तु हैं। वे वस्तुएँ देहित्व काल में किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती हैं ग्रथवा रूपादि धर्म मानव शरीर में स्वाभाविक कहे जा सकते हैं।

श्राशिष या श्राशीर्वाद—'मैं रहूँ, मेरा श्रभाव न हो' इस प्रकार का भाव। यह नित्य और सब प्राणियों में वर्तमान है। जितने प्राणी दीख पड़ते हैं उन सभी में यह श्राशीर्वाद देखा जाता है, इसी से यह सिद्ध होता है कि यह श्राशीर्वाद नित्य है श्र्यात् भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब प्राणियों में उपगत है। यह सामान्यतोदृष्ट (induced) नियम है। (जैसे man is mortal इस नियम की सिद्धि होती है)। श्राशीर्वाद नित्य होने के कारण किसी काल में उसका व्यभिचार नहीं होता, श्रतण्व वासना श्रनादि है। श्रतीत सर्व काल में श्राशीर्वाद था श्रतः उसका हेतुभूत जन्म भी स्वीकार्य होता है; इसी प्रकार से श्रनादि जन्मपूरंपरा स्वीकार करनी पड़ती है, श्रीर जन्म की हेतुभूत वासना भी श्रनादि मानी जाती है।

पाश्चात्यगंगा मरगाभय को instinct मानते हैं। Instinct का अर्थ untaught ability अर्थात् जो जन्म से ही देखी जाय, इस प्रकार की वृत्ति है। इससे instinct कहाँ से आई यह सिद्ध नहीं होता। अभिव्यक्तिवादी कहेंगे वह पुरतेनी हैं। उनके मत में आदि पितामहू amoeba नामक एक कौषिक (unicellular) जीव होते हैं। उनके भी बहुत सी instinct हैं। वे कहाँ से आई यह वे लोग नहीं बता सकते अ। फलतः instinct या untaught a bility रहती है, इसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यह कहाँ से आई है यही कर्मवादिगण समभाते हैं। Instinct मानने से ही कर्मवाद निरस्त हो जायगा, ऐसा सोचना अयुक्त है। इसके विषय में पहिले विस्तार से कहा गया है। [२।६ (२) देखिए।]

<sup>\*</sup> Darwin कहते हैं "I must promise that I have nothing to do with the origin of the primary mental powers, any more than I have with that of life itself. We are concerned only with the diversities of itstinct and of the other mental qualities of animals within the same class."—The Origin of Species. chapter VII.

१०। (२) प्रसंगतः चित्त का परिमाण कह रहे हैं। मतांतर में (जैनमत में) चित्तं घट या प्रासाद स्थित प्रदीप की भाँति हैं। वह जिस शरीर में रहा करता है, उसी के प्राकार से संपन्न होता है। विज्ञान भिक्षु जी कहते हैं, यह सांख्यीय मत भेद है किन्तु यह भ्रांत है। योगाचार्य कहते हैं, चित्त विभु या देशव्याप्ति शून्य होने के कारण सर्वगत है। विवेक्त सिद्ध-चित्त द्वारा सभी दृश्यों का युगपत ग्रहण होने के कारण चित्त विभु प्रतीत होता है। चित्त प्राकाश के समान विभु नहीं होता, क्योंकि वह वाह्य देशमात्र हैं। चित्त वाह्य व्याप्तिहीन ज्ञानशित मात्र है ग्रीर ग्रन्त वाह्य विषयों के साथ संबंध है ग्रीर प्रस्फुट शेयरूप से संबंध हो सकता है, इसी से चित्त विभु है, ग्रर्थात् ज्ञानशित सीमाशून्य है। चित्त की सभी वृत्तियाँ संकुचित या प्रसारित भाव से होती हैं। उससे चित्त संकुचित ज्ञात होता है। ज्ञानवृत्ति संसारियों को परिच्छित्र भाव से ग्रीर विवेक्ज सिद्धिसंपन्न योगियों को सर्व भासक भाव से होती है। ग्रत-एव चित्त द्रव्य विभु है (श्रुति भी कहती हैं 'ग्रनन्तं वै मनः' वृह, ३।१।६), उसकी वृत्ति ही संकोच विकास शील हुई।

१०। (३) जिन सब निमित्तों से वासना की ग्रभिव्यक्ति होती है, उन्हें भाष्यकार ने विभक्त कर दिखाया है। निमित्त का ग्रर्थ यहाँ पर कर्म का संस्कार है। जो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मोन्द्रिय तथा शरीररूप वाह्य करणों की चेष्टा से निष्पाद्य कर्म है वह ग्रौर उसका संस्कार बाह्य निमित्त है। ग्रौर ग्रन्त:करण की चेष्टा से निष्पाद्य कर्म तथा उस कर्म का संस्कार ग्राध्यात्मिक निमित्त या मानस कर्म है। मानस कर्म ही बली है यह भाष्यकार ने स्पष्टतया समकाया है।

## हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तद्भावः ॥ ११ ॥

भाष्यम्—हेतुः धर्मात् सुखमधर्माद् ःखं सुखाद्वााो दुःखाढहेषः, ततत्त्व प्रयत्नः तेन मन-सा वाचा कायेन वा परिस्पन्दमानः परमनुगृहणात्युपहन्ति वा, ततः पुनः धर्माधर्मौ सुखदुः के रागद्वेषौ इति प्रवृत्तमिदं षडरं संसारचक्रम् । ग्रस्य च प्रतिक्षणमावर्त्तमानस्याविद्या नेत्री मूलं सर्वक्लेशानम् इत्येष हेतुः । फलन्तु यमाश्चित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादेः, न ह्यपूर्वोपजनः । मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानां, न ह्यवसिताधिकारे मनसि निराश्रया वासनाः स्थातुमु-त्सहन्ते । यदिभमुखीभूतं वस्तु यां वासनां व्यनित तस्यास्तदालम्वनम् । एवं हेतुफलाश्रया लम्बनैरेतैः संगृहीताः सर्वा वासनाः, एषामभावे तत्संश्रयाणामिष वासनानामभावः ॥ ११ ॥

११। हेतु, फल, स्राश्रय तथा यालंबन इन सबों से संगृहीत होने के कारगा उनके श्रभाव में वासना का भी स्रभाव होता है।। सू०

भाष्यानुवाद — हेतु यथा — धर्म से सुख, अधर्म से दु:ख, सुख से राग और दु:ख से द्वेष होता है; उससे (रागद्वेप से) प्रयत्न होता है, प्रयत्न से मन, वाक्य या शरीर के परि-स्पंदन पूर्वक जीव दूसरों पर अनुप्रह करता है या उन्हें कष्ट देता है; उससे फिर धर्माधर्म, सुख दु:ख और रागद्वेष होते हैं। ऐंसे छ: अरयुक्त (धर्मादि) संसारचक प्रवित्तत हो रहा

हैं। इस निरंतर ग्रावर्तनशील संसारचक्र की नेत्री ग्रविद्या है; वही सब क्लेशों की जड़ है, ग्रतः इस प्रकार का भाव ही हेतु हैं। फल = जिसको ग्राश्रय या उद्देश्य कर, जिन धर्मादियों की वर्त्तमानता होती हैं। (कार्यक्ष्प फल द्वारा कैसे कारए इप वासना का संगृहीत रहना संभव होता है, इसका उत्तर दे रहे हैं) ग्रसत् उत्पन्न नहीं होता (ग्रर्थात् फल सूक्ष्मरूप से वासना में रहता है, ग्रतएव वह वासना का संग्राहक हो सकता है)। साधिकार मन ही वासना का ग्राश्रय होतो है, क्योंकि चरिताधिकार मन में निराश्रय होने के कारए वासना नहीं ठहरती। जो ग्रिभमुखीभूत वस्तु जिस वासना को व्यक्त करती हैं वही उसका ग्रालंबन है। इस प्रकार इन हेतु, फल, ग्राश्रय तथा ग्रालंबन द्वारा सब वासनाएँ संगृहीत रहती हैं, उनके ग्रभाव में संचित वासनाश्रों का भी ग्रभाव होता है (१)।

टीका—११। (१) हेतु, फल, ग्राश्रय तथा ग्रालंबन से वासनाएँ संगृहीत या संचित रहती हैं। ग्रविद्यामूलक वृत्ति या प्रत्यय वासनाग्रों का हेतु है; यह भाष्यकार ने सम्यक् प्रविश्ति किया है। जाति, ग्रायु ग्रीर भोग जिनत जो ग्रनुभव होता है उसी का संस्कार वासना होती है। जाति ग्रादि का हेतु धर्माधर्म कर्म है; कर्म का हेतु रागद्वेष रूप ग्रविद्या है, श्रतएव ग्रविद्या ही मूल हेतु है। ऐसे ही ग्रविद्यारूप मूल-हेतु ने वासनाग्रों को संगृहीत कर रखा है।

वासना का फल स्मृति है। 'वासना का फल' इसका अर्थ यह है कि वासनारूप साँचे में कोई चित्त वृत्ति आकारित होने पर सुखदु:ख होता है, उसीसे धर्मादि कर्म के आच-रए। के लिये प्रयत्न होता है। पहिले भाष्यकार ने स्मृतिफल-संस्कार को वासना कहा है। वासनाजनित जाति-आयु-भोग-रूप में आकारित स्मृति का आश्रय लेकर धर्माधर्म अभि-व्यक्त होते हैं, एवं स्मृति से फिर वासना होने के कारए। स्मृति द्वारा वासना संगृहीत होती है, जैसे कि सुखवासना सुख की स्मृति से संगृहीत होती है या जमती रहती है।

फल का अर्थ भिक्षु जी ने पुरुषार्थ, भोजराज ने शरीरादि तथा स्मृति आदि और मिएप्रिभाकार ने 'देहायुर्भोगाः' कहा है। पुरुषार्थ का अर्थ पुरुष का भोगापवर्गं रूप अभीष्ट विषय है, वह केवल वासना का फल नहीं होता पर दृश्य-दर्शन का फल होता है। देह, आयु तथा भोग कर्माशय के फल हैं, वासना के नहीं। भोजदेव की व्याख्या ही यथार्थ है; परन्तु शरीरादि गौगा फल होते हैं। अतः स्मृति ही वासना का फल है।

वासना का आश्रय साधिकार चित्त है। विवेकस्याति द्वारा श्रधिकार समाप्त होने पर उस चित्त में विवेक प्रत्ययमात्र रहता है, ग्रतः श्रज्ञान वासना रह नहीं सकती। अर्थात् जब 'पुरुष चिद्रूप हैं' केवल इसी प्रकार का पुरुष।कार प्रत्यय होता है, तब 'मैं मनुष्य हूँ', 'मैं गौ हूँ' इस भाँति की स्मृति असंभव होने के कारण, व सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ज़े फिर उन श्रज्ञानमूलक स्मृतियों को पैदा नहीं कर सकती हैं। श्रधिकार-समाप्त चित्त भी ऐसे ही वासना का श्राश्रय नहीं हो सकता है। ग्रतः साधिकार या विवेकस्याति-हीन चित्त ही वासना का श्राश्रय है।

कर्माशय वासना का व्यंजक होने पर भी वह शब्दादि विषय के साथ जाति-ग्रायु-भोगरूपमें व्यक्त होता है, इसीसे शब्दादि विषयसमूह वासना के ग्रालंबन हैं। शब्द शब्द-श्रवरा-रूप वासना को ग्रभिव्यक्त करता है, ग्रतः शब्द ही शब्द श्रवरा-वासना का श्रालंबन है। इन सबों से म्रर्थात् म्रविद्या, स्मृति, साधिकार चित्त ग्रौर विषयों से वासना संगृहीत रहती है।

उनके ग्रभाव में वासना का ग्रभाव होता है, ग्रविष्लवा विवेकस्याति ही उनके (ग्रविद्यादि के) ग्रभाव का कारए हैं। विवेक प्रत्यय चित्तमें उदित रहने से विषयज्ञान, चित्त का गुएगाधिकार, वासना की स्मृति तथा ग्रविद्या ये सभी नष्ट हो जाते हैं, ग्रतः वासना भी नष्ट हो जाती हैं। यह विचार हो सकता है कि एकमात्र ग्रविद्या के नाश से ही जब सभी नष्ट होते हैं, तब ग्रन्य सबों का उल्लेख करना व्यर्थ है। इसके उत्तर में यही कहना है कि ग्रविद्या एकाएक नष्ट नहीं, होती विषयादि को निरोध करतेकरते शेष में मूलहेतु ग्रविवेक रूप ग्रविद्या में ग्राकर उसे नष्ट करना चाहिए। ग्रतएव वासना के समस्त संग्राहक पदार्थों को जानना ग्रीर पहले से ही उन के क्षीएग करने की चेष्टा करनी पड़ती है। इसीलिये यह उपदिष्ट हुग्रा है।

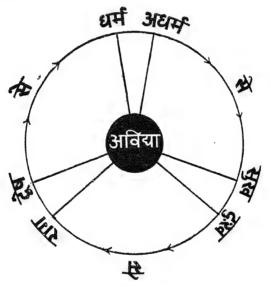

"षडरं संसार चक्रम" ( छः अरयुवत संसार चक्र )

राग तथा द्वेष से प्राणी पुण्य तथा अपुण्य करते हैं। राग से सुख के लिये पुण्य भी करते हैं। श्रीर प्राणिपीड़न आदि अपुण्य भी। द्वेष से भी उसी प्रकार, दुःखनिवृत्ति के लिये पुण्य श्रीर अपुण्य करते हैं। पुण्यसे अधिकतर सुख श्रीर स्वल्प दुःख पाते हैं; अपुण्यसे अधिकतर दुःख तथा स्वल्प सुख पाते हैं। सुख से सुखकर विषय में राग श्रीर सुख के विरोधी विषय में देष होता है। दुःख से दुःखकर विषय में देष श्रीर दुःख के विरोधी विषय में राग होता है। सभी के मूल में अविद्या या अज्ञानरूप मोह रहता है। इसी प्रकार संसृति चकाकार से आवितित हो रही है।

भाष्यम्—नास्त्यसतः सम्भवो न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन सम्भवन्त्यः कथं निर्वातष्यन्ते वासना इति—

त्रातीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम् ॥ १२ ॥

भविष्यद्व्यक्तिकसनागतम् अनुभूतव्यक्तिकसतीतं स्वव्यापारोपारूदं वर्तमानम् । त्रमं चैतद्वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयं, यदि चैतत्स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निविष ज्ञानमुद्दपत्स्यतः, तस्मावती-तानागतं स्वरूपतः अस्तीति । किञ्च भोगभागीयस्य वापवर्गभागायस्य वा कर्मणः फलमृत्पित्सु यदि निरूपार्ख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत । सतश्च फलस्य निमित्तं वर्त्तमानीकरणे समर्थं नापूर्वोपज्ञनने, सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं कुरुते, नापूर्व-मृत्पादयित । धर्मी चानेकधर्मस्वभावः, तस्य चाध्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः । न च यथा वर्त्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नं द्रव्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं वा । कथं तिह, स्वेनैव व्यङ्ग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति, स्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतिमिति वर्तमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति, न सा भवित अतीतानागतयोरध्वनोः । एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मि समन्वागतौ भवत एवेति, नाऽभूत्वा भावस्त्रयाणामध्वनािमिति ।। १२ ।।

भाष्यानुवाद — ग्रसत् का संभव नहीं है और सत् का भी श्रत्यंत नाश नहीं है, श्रतः द्रव्यरूप्न से या सरूप से संभूयमान इन वासनाश्रों का उच्छेद किस प्रकार होगा ?

१२। ग्रतीत ग्रौर ग्रनागत द्रव्य स्विविशेषरूपसे वास्तिविक पक्ष में विद्यमान हैं; धर्मी का ग्रध्वभेद ही ग्रतीतादि के व्यवहार का हेतु हैं (१)।

भविष्य में ग्रिभिव्यक्त होने वाला द्रव्य ग्रनागत, जिसकी ग्रिभव्यक्ति ग्रनुभूत हो चुकी है यह द्रव्य ऋतीत ग्रौर ऋपने व्यापार में उपारूढ़ द्रव्य वर्तमान कहा जाता है। ये त्रिविध वस्तुएँ ही ज्ञान से ज्ञेय होती हैं, यदि वे (अतीतादि वस्तुएँ) स्वविशेष रूप से न रहतीं तो वह ज्ञान (म्रतीतानागत ज्ञान) निर्विषय होता; परन्तु निर्विषय ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है । म्रतः म्रतीत म्रीर भ्रनागत द्रब्य स्वरूपतः (म्रर्थात् स्वकारण में सूक्ष्मरूप से यथायथ) विद्यमान हैं। भोगभागीय अथवा अपवर्गभागीय कर्म का उत्पादनीय फल यदि असत् होता तो कोई उस उद्देश्य में या उसी के लिए किसी कुशल का अनुष्ठान नहीं करता। सत्या विद्यमान फल को ही निमित्त वर्तमान या प्रस्तुत कराने में समर्थ होता है, परन्तु ग्रसत् के उत्पादन में नहीं । वर्तमान निमित्त ही नैमित्तिक को (निमित्त से उत्पन्न द्रव्य को) विशेषावस्था या वर्त-मानावस्था प्राप्त कराता है, परन्तु श्रसत् का उत्पादन नहीं करता है। धर्मी बहुधर्मात्मक है, उन्नके धर्मुसमूह ब्रघ्वभेद से ग्रवस्थान करते हैं। वर्तमान धर्म जैसे विशेष व्यक्ति-संपन्न (२) होकर द्रव्य में (धर्मी में) रहा करता है, वैसे भ्रतीत तथा भ्रनागत नहीं रहते । भ्रना-गत ग्रपने भवितव्य स्वरूप में है; श्रौर श्रतीत भी ग्रपने श्रनुभूत श्रभिब्यक्ति वाले स्वरूप में विद्यमान है। वर्तमान ग्रध्वा की ही स्वरूपाभिव्यक्ति होती है, ग्रतीत श्रौर श्रनागत श्रध्वाग्रों की नहीं होती है। एक अध्वा के समय में अन्य अध्वद्वय धर्मी में अनुगत रहते हैं। इस प्रकार से ग्रस्थित न रहने के कारण ही त्रिविध ग्रध्वाग्रों का भाव सिद्ध होता है प्रयति नहीं रहने पर भी होता है ऐसा नहीं; पर रहने के कारण ही होता है।

दोका-१२।(१) श्रतीत तथा श्रनागत पदार्भ भावस्वरूप में हैं, इसकी सत्यता का

प्रधान कारगा अतीतानागत ज्ञान है। योगी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी भिवष्य ज्ञान होता है। इसके बहुत से उदाहरगा देखे जाते हैं। ज्ञान का विषय रहना आवश्यक है। निर्विषय ज्ञान का उदाहरगा नहीं है; अतः वह अचित्व या असंभव पदार्थ होता है। अतः ज्ञान रहने से ही उसके विषय का भी रहना आवश्यक है। भिवष्य-ज्ञान का भी इसी से विषय रहता है। अतएव कहना होगा कि अनागत विषय है। इसी प्रकार अतीत विषय भी रहता है।

श्रव समभना चाहिए कि श्रतीत श्रीर श्रनागत विषय किस प्रकार से रहा करते हैं। भाव पदार्थ तीन प्रकार का है—द्रव्य, किया तथा शक्ति। उनमें किया के द्वारा द्रव्य परिएगाम पाता है, ग्रतः किया परिएगाम का निमित्त है। जिसको हम सत्त्व या द्रव्य बोलते हैं वह किया मूलक होने पर भी 'जिसकी' किया है ऐसा एक सत्त्य या प्रकाश रहता है यह स्वीकार किया जाता है, वही मूल द्रव्य या सत्त्व कहाता है'।

काठिन्य ग्रादि ग्रलक्ष्य किया हैं ग्रीर परिगाम या ग्रवस्थांतर-प्रापक किया लक्ष्य या स्फूट किया हैं। स्फूट किया ही निमित्त है, ग्रीर ग्रलक्ष्य कियाजनित प्रकाश या स्थिर सत्तारूप से प्रतीयमान द्रव्य ही नैमित्तिक है। निमित्त किया से नैमित्तिक का परिगाम होना ही द्रव्य के परिगाम का स्वरूप है। शक्ति ग्रवस्था से फिर शक्ति ग्रवस्था में जाना निमित्त-किया का स्वरूप है। दृश्य स्थूल कियाएँ क्षगाविच्छन्न सूक्ष्म किया का समाहारज्ञान है। रूपरसादि भी उसी प्रकार है। ग्रतः घटपट ग्रादि वस्तुएँ ग्रलात चक्र की भाँति बहु-संख्यक क्षगािक कियाजनित समाहारज्ञान मात्र हैं। शास्त्र भी कहते हैं 'निस्यदा ह्याङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च। कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते।'

शिवत से कियारूप निमित्त, कियारूप निमित्त से ज्ञान या प्रकाश भाव और प्रकाश भाव का फिर शिवत में लौटना—यह परिगाम-प्रवाह ही बाह्य जगत की मूल अवस्था है। यही सत्त्व, रजस् और तमोरूप भूतेन्द्रिय की सुसूक्ष्म अवस्था है (आगामी सूत्र देखिए)।

इस प्रकार परिएए।म-ज्ञान किया का ज्ञान या किया का प्रकाशित भाव है। परि-एए।म जैसे हमारे ग्राध्यात्मिक करए। में रहता है वैसे ही बाह्य में भी। सांख्यीय दर्शन में बाह्य द्रव्य भी पुरुषविशेष का ग्रिभमान या मूलतः ग्रध्यात्मभूत पदार्थ है। हमारे मन में जिस प्रकार शक्तिभाव में विद्यमान संस्कारों के साथ प्रकाशयोग या बुद्धियोग होनेपर यह स्मृतिरूप भाव (ग्रर्थात् द्रव्य या सत्त्व) होता है ग्रौर वैसा होना ही परिएए।म कहलाता है, क् बाह्य का परिएए।म भी मूलतः उसी प्रकार होता है।

वाह्य किया और अध्यात्मभूत किया के संयोग से उत्पन्न परिणाम ही विषयज्ञान है। साधारण अवस्था में हमारे अंतःकरण की स्थूलसंस्कारजनित संकुचित वृत्ति क्षिणाविच्छन्न सूक्ष्म परिणाम को अथवा असंख्य परिणाम को भी ग्रहण नहीं कर सकती। बाहरी क्षिणिक परिणाम का थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना ही लौकिक करणों का स्वभाव है। वह थोड़ा-थोड़ा सा ग्रहण ही बोध या द्रव्यज्ञान होता है। लौकिक निमित्त-जात परिणाम से निमित्त का भी शोड़ा थोड़ा ग्रहण होता है तथा नैमित्तिक का भी।

पहले ही कृहा गया है कि शक्ति का कियारूप से प्रकाश्य होना ही परिस्ताम है। उस परिस्ताम की इयत्ता नहीं हो सकती है, अतः वह असंख्य है। असंख्य होने पर भी उसे हम निमित्त-नैमित्तिकरूप (करस्पादित और निषय, ज्ञान के मे दो प्रकार के साधन ही

निमित्त-नैमित्तिक हैं) संकीर्ण उपाय से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। उसी से हम सोच लैंते हैं कि जिसका ग्रहण किये हैं वह अतीत, जिसका ग्रहण कर रहे हैं वह वर्तमान ग्रीर जिसका ग्रहण करना संभव है वह अनागत है। ज्ञानशक्ति की यह संकीर्णता संयम के द्वारा ग्रपगत होने पर उस क्षिण्क परिणाम के जिनते समाहार भाव हैं, उन सभी के साथ ग्रुगपत् के समान ज्ञान शक्ति का संयोग होता है। इसी से समस्त निमित्त-नैमित्तिक का ज्ञान होता है ग्रथीत् अतीत श्रनागत सभी पदार्थों का ज्ञान होता है या सभी वर्त्तमान-बोध होते हैं।

यह वाह्य द्रव्य लक्ष्य करके कहा गया है। ग्रध्यात्म भाव के विषय में भी यही नियम है इसी लिए सूत्रकार ने कहा है कि ग्रतीत तथा ग्रनागत भाव वस्तुत: सूक्ष्मरूप से रहते हैं, केवल कालभेद का ग्राक्षय पाकर हम सोचते हैं कि वे नहीं हैं (ग्रर्थात् वे थे या रहेंगे)।

काल वैकित्पक पदार्थ है। उससे लिक्षत करके पदार्थ को असत् समक लेते हैं। संकीण ज्ञानशिक्त के द्वारा संकीणभाव से ग्रहण ही कालभेद करने का कारण होता है। सर्वज्ञ के पास अतीत-अनागत नहीं रहते; सभी वर्त्तमान रहते हैं। अवर्त्तमानता का अर्थ केवल वर्त्तमान द्वय को न देख पाना है। जो रहता है परन्तु जिसे सूक्ष्मता के कारण हम जान नहीं सकते वहीं अतीत-अनागत है।

पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वासना का ग्रभाव होता है, इसका ग्रथं है वासना का स्वकारए। में प्रलीन भाव। प्रलीन होने पर वे फिर कभी ज्ञानपथ में नहीं ग्रातीं, पुरूष के द्वारा उपदृष्टि नहीं होती। 'सत् का ग्रभाव नहीं है तथा ग्रसत् का जन्म नहीं हैं' इसी को समभाने के लिए इस सूत्र का ग्रवतरए। किया गया है। भावांतर ही ग्रभाव है यह पहले कहा जा चुका है [(१।७ (१) देखिए)]। 'वासना के ग्रभाव' का ग्रर्थं भी उसीं प्रकार सदा के लिये ग्रव्यक्त भाव में स्थित जानिए।

१२। (२) ऊपर मूल धर्मी तिगुण को लक्ष्य कर ग्रतीत-ग्रनागत धर्म की सत्ता व्याख्यात हो चुकी है। साधारण धर्म, धर्मी के ग्रहण-द्वारा भी वह प्रदर्शित हो सकती है। मिट्टी के गोले से घड़ा सकोरा ग्रादि बन सकते हैं। घड़ा, सकोरा ग्रादि उस मिट्टी-धर्मी में ग्रनागत या सूक्ष्म रूप से रहा करते हैं। घटत्व नामक धर्म को वर्त्तमान या ग्रभिव्यक्त करने में कुम्भकार रूप निभित्त का प्रयोजन होता है। कुंभकार की इच्छा, कृति, ग्रथंलिप्सा, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय सभी निभित्त होते हैं। उसीसे भाष्यकार ने कहा है कि धर्मी में ग्रनिभ-व्यक्त रूप से वर्तमान फल को या कार्य को वर्तमान कराने के लिए निभित्त समर्थ है।

शंका हो सकती है कि घट की ग्राभिन्यक्तिमें पिंड के ग्रवयव स्थान परिवर्तन करते हैं यह सत्य है; तथा असत् का भाव नहीं होता है यह भी सत्य है; लेकिन स्थानपरिवर्तन तो होतो है, वह (स्थानपरिवर्तन) तो पहले नहीं रहता, बाद में हुग्रा करता है। ग्रतः वह भ्रनागत ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है? पहले ही कहा जा चुका है कि किया या परि-एाम केवल शक्तिज्ञेयता या शक्ति के साथ प्रकाश संयोगमात्र होता है। स्थूलाभिमानी बुद्धि वृत्ति ग्रांत मंद गित से शिवत का प्रकाश करती रहती है ग्रतएव कुंभकार कमशः अपनी इच्छा इत्यादि शिवतिशों को व्यवत या कियाशील कर घटत्व नामक योग्यताविद्यन्त शिवत-विशेष को प्रकाशित करता है। उसमें बोध होता है कि मानों पाँच मिनट के ग्रंदर ही एक घट व्यक्त हो गया। तब कुंभकार ग्रीर कुंभकार के समान घटत्व व्यक्त हुग्रा हम मह सोच लेते हैं। फलतः कुंभकाररूप निमित्त शिवति के ग्रीर मृत्पिड की शिवत-विशेष के जो

संयोग-विशेष हैं उसका ज्ञान ही घट की श्रिभिव्यन्ति का या घट की वर्तभानता का ज्ञान होता है। स्थान-परिवर्तन भी कियाशनित का ज्ञान है।

यदि ऐंसी ज्ञानशिवत बने कि उससे कुंभकार-रूप निमित्त की कुल शिवतयाँ तथा मृत्पिड-रूप उपादान की भी सभी शिवतयाँ जानी जाँय, तो उनके जो असंख्य संयोग हैं वे भी जाने जायोंगे और लौकिक मंद-बुद्धि से जैसा कम देखा जाता है वह भी जान पड़ेगा। अर्थात् उस प्रकार, की योगज बुद्धि से पता चलेगा कि इतने समय के बाद कुंभकार घट तैयार करेगा। और भी एक बात है—पहले कहा गया है कि ग्रंत:करण विभू है; प्रत: उसके साथ सभी दृश्यों का संयोग रहता है। किन्तु उसकी वृत्ति शरीरादि के अभिमानद्धारा संकीर्ण होने के कारण केवल संकीर्ण मार्ग से ही ज्ञान होता है। जिस प्रकार रात को ग्राकाश की ग्रोर ताकने से बहुत ग्रदृश्य नक्षत्रों की किरणें ग्रांखों में पैठती हैं, परन्तु उन्हें हम देख नहीं पाते, केवल उज्ज्वलों को ही देख पाते हैं। श्रदृश्य ताराग्रों की रिश्मयों से भी श्रांखों पर सूक्ष्म किया होती है। उपयुक्त शक्ति रहने पर वह गोचर हो सकती है। ऐसे ही बुद्धि के स्थूल ग्रिभमान ग्रपगत होकर सात्त्वकता का उत्कर्ष होनेपर सभी दृश्य (भूत, भविष्य तथा वर्तमान) युगपत् देख जाते हैं या वर्तमान होते हैं। सपनों में इसी प्रकार से कभी सत्त्वशुद्धि होने से भविष्य-विषयक ज्ञानोदय होता है।

जब सत् का नाश तथा श्रसत् का जन्म चिंता के श्रयोग्य है तब लौकिक दृष्टि से भी कहना होगा कि श्रतीत श्रौर श्रनागत धर्म-धर्मी में श्रनभिव्यक्त भाव से रहते हैं तथा उप-युक्त निमित्त से श्रनागत धर्म श्रभिव्यक्त होता है। भाष्यकार ने यही दिखाया है।

# ते व्यक्तसूँदमा गुगातमानः॥ १३॥

भाष्यम् ते खल्वमी त्रध्वानो धर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानोऽतीनागताः सूक्ष्मात्मानः षडिवशेषरूपाः । सर्वमिदं गुणानां सिन्नवेशिवशेषमात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः, तथा च शास्त्रानुशासनं "गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । यसु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्माय्रेव सुतुच्छ-, कम्" इति ॥ १३ ॥

१३।गुएगात्मक वह त्र्यध्वा या त्रिकाल में स्थित धर्मसमूह व्यक्त ग्रौर सूक्ष्म होते हैं। सू॰ भाष्यानुवाद— वे त्र्यध्वा धर्मसमूह वर्तमान (ग्रवस्था में) व्यक्त स्वरूप हैं; मतीत तथा ग्रनागत (ग्रवस्था में) छह ग्रविशेष रूप (१) सूक्ष्मात्मक हैं। ये (दृश्यमान धर्म ग्रौर धर्मी) सभी गुणों के विशेष विशेष संनिवेश मात्र (२) होते हुए भी परमार्थतः गुएगस्वरूप हैं तथा शास्त्रानुशासन भी है "गुएगों का परम रूप ज्ञानगोचर नहीं होता है, जो गोचर होता है वह माया के समान ग्रतिशय विनाशी है"।

टीका—१३। (१) वर्तमान ग्रवस्था म स्थित धर्मों का नाम व्यवत होता है। वर्तमान रूप में ज्ञात द्रव्य ही षोडश विकार होते हैं, यथा पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय भीर मन। वे पहिले जो थे ग्रौर बाद में जो होंगे ये दो ग्रवस्थाएँ ही, ग्रर्थात् उनकी ग्रतीत

श्रौर श्रनागत श्रवस्थाएँ ही, सूक्ष्म होती हैं। ग्रतः सूक्ष्म श्रवस्था पंच तन्मात्र श्रौर ग्रस्मिता हैं। परन्तु यह तात्त्विक दृष्टि है। श्रतात्त्विक दृष्टि में मृत्पिड का पिंडत्वधर्म व्यक्त है श्रौर घटत्व श्रादि श्रतीत-श्रनागत धर्म सूक्ष्म हैं।

१२। (२) पारिमाधिक दृष्टि में सभी सत्त्व; रजस तथा तमस् इन तीन गुर्गों के प्रकाश, क्रिया तथा शक्ति के स्वरूप होते हैं। इसी प्रकार से धर्मों को देखकर पर-मार्थ या दु:खत्रय की ग्रत्यंतिनवृत्ति का साधन करना चाहिये।

तीन गुणों की 'साम्यावस्था म्रव्यक्त है, उनकी वैषम्यावस्था ही व्यक्त भ्रौर सूक्ष्म धर्म होती हैं। व्यक्त धर्म साक्षात्कारयोग्य होते हैं, किन्तु दु:खकर होने के कारण हेय, माया की भाँति ग्रति-तुच्छ या भंगुर होते हैं। इस पर भाष्यकार ने षष्टि-तंत्र-शास्त्र का (वार्ष गण्य भ्राचार्यकृत) ग्रनुशासन उद्धृत किया है।

भाष्यम् — यदा तु सर्वे गुणाः कथमेकः शब्दः एकमिन्द्रियमिति —

फरिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् ॥ १४ ॥

प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनैकः परिणामः श्रोत्रमिनिद्रयं, ग्राह्यात्मकानां शब्दभावेनैकः परिणामः शब्दो विषय इति । शब्दादीनां मूर्तिसमान जातीयानामेकः परिणामः पृथिवीपरमाणुस्तन्मात्रावयवः, तेषाञ्चेकः परिणामः पृथिवी गौ वृंक्षः पर्वत इत्येवमादिः । भूतान्तरेष्विप स्नेहौक्ण्यप्रणामित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यमे-कविपाकारमभः समाधेयः ।

नास्त्यथों विज्ञान विसहचरोऽस्ति तु ज्ञानमर्थविसहचरं स्वप्नादौ कल्पितमित्यनया विज्ञा ये वस्तुस्वरूपमपह्मवते ज्ञान परिकल्पनामात्रं वस्तु स्वप्नविषयोपमं न परमार्थतोऽस्तीति ये म्राहुः ते तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानबलेन वस्तुस्वरूपमृत्सृज्य तदेवापलयन्तः श्रद्धेयवचनाः स्युः ॥ १४ ॥

, भाष्यानुवाद — जब सभी वस्तुएँ त्रिगुगात्मक हैं तब 'एक शब्दतन्मात्र' 'एक इन्द्रिय' (कर्ण या चक्षु या कुछ) इस प्रकार की एकत्वधी कैंसे हो सकती है ? —

१४। (गुणों का ) एक रूप में परिखाम होने के कारख वस्तुतत्त्वका एकत्त्व होता है। सू०

प्रख्या, किया और स्थितिशील ग्रह्णात्मक गुणत्रय का करणारूप एक परिणाम होता है—(जैसे) श्रोत्र इन्द्रिय। (उसी प्रकार) ग्राह्मात्मक गुणों का शब्द भाव म एक शब्द-विषयरूप एक परिणाम होता है। शब्दादि तन्मात्रों के काठिन्य के ग्रनुरूप जाति वाला एक परिणाम हो तन्मात्रावयव पृथिवी-परमाणु या क्षितिभूत होता है (१) तथा उनका (क्षिति भूत के ग्रणुग्नों का) एक परिणाम (भौतिक संहत) पृथिवी, गौ, वृक्ष, इत्यादि होता है। भूतांतर में भी (इसी प्रकार) स्नेह, ग्रीष्ण्य, प्रणामित्व ग्रौर ग्रवकाशदानत्व का ग्रह्ण करके इस प्रकार का सामान्य या एकत्व ग्रथा एक विष्माकारंभ समाधान करना चाहिये।

'ऐसा विषय नहीं रहता है जो विज्ञान का श्रसहभावी हो; परन्तु सपनों में किल्पत ज्ञान विषयभाव होनेपर भी रहता है' इस प्रकार से जो वस्तुस्वरूप का श्रपलाप करते हैं— जो कहते हैं कि वस्तु ज्ञान का परिकल्पन मात्र होती है स्वप्नविषय की भाँति परमार्थतः नहीं रहती है,—वे उसी प्रकार स्वमाहात्म्य के द्वारा प्रत्युपस्थित (२) वस्तु को श्रप्रमागा-रमक विकल्पज्ञान के सहारे वस्तुस्वरूप त्याग पूर्वक (श्रथात् श्रसत् कह कर) श्रपलापित करके श्रद्धेयवचन कैसे हो सकते हैं ?

टीका—१४। (१) समस्त द्रव्यों का मूल हैं गुणत्रय। उससे कोई वस्तु एक से कैसे ज्ञात होती हैं? इसी के उत्तर के लिए इस सूत्र की अवतारएगा है। गुएग तीन होने पर भी वे वियोज्य नहीं होते हैं, रजस और तमस् के बिना सत्त्वगुएग जाना नहीं जाता है। रजस और तमस भी वैसे ही हैं। पहले ही कहा गया है कि परिएगाम = शिवतका (तम) कियावस्थाप्राप्ति-जनित (रज) बोध (सत्त्व) है। ग्रतः सत्त्व, रजस् और तमस् ये तीनों गुएग ही प्रत्येक परिएगाम में अवश्य रहेंगे। ग्रर्थात् गुएग तीन होने पर भी मिलित भाव से उनका परिएगाम होना ही स्वभाव होता है। इसीलिये परिएगत वस्तु एक-सी बोध होती है। जैसे कि शब्द—शब्दमें किया, शक्ति और प्रकाशभाव रहता है, इनके बिना शब्दज्ञान होना असंभव है। परन्तु शब्द तीन हैं ऐसा नहीं जान पड़ता है प्रत्युत एक शब्द ही ज्ञात होता है। तन्मात्रावयव = जिनके तन्मात्र अवयव हों। ऐसे क्षितिभूतसमूह।

१४। (२) सूत्रकार ने वस्तुतत्त्व की सत्ता स्वीकार की है। उससे विज्ञानवादी वैनाशिकों का मत विश्वास्यं नहीं होता। यह भाष्यकार ने प्रसंगतः दिखाया है। परन्तु सूत्र का तद्विषयक तात्पर्यं नहीं है।

विज्ञानवादी की युक्ति यह है—जब विज्ञान नहीं रहता है तब किसी वाह्य वस्तु की सत्ता की उपलब्धि नहीं होती है; परन्तु जब वाह्य वस्तु नहीं रहती है तब भी वाह्व वस्तु का ज्ञान हो सकता है। जैसे सपनों में रूपरस ग्रादि का ज्ञान होता है। ग्रतः विज्ञान के ग्रतिरिक्त ग्रीर वाह्य पदार्थ कुछ नहीं। वाह्य पदार्थ केवल विज्ञान से कल्पित पदार्थमात्र है। (जिस इन्द्रियवाह्य द्रव्य की कियासे ज्ञान होता है वहीं वस्तु है)।

इस यृक्ति में यह दोष है—विज्ञान के बिना वाह्य सत्ता का ज्ञान नहीं होता है, यह सत्य हैं, क्योंकि ज्ञानशक्ति के बिना ज्ञान कैसे होगा ? परन्तु वाह्य वस्तु के बिना वाह्य ज्ञान होता हैं, यह सत्य नहीं है। स्वप्न में वाह्य ज्ञान नहीं होता है, किन्तु वाह्य वस्तु के संस्कार का ज्ञान होता हैं। इन्द्रियों का वहिर्भूत किया के साथ संयोग न होने पर भी रूपादि वाह्य ज्ञान पहले ही उत्पन्न हो सकता है, इसका उदाहरण नहीं मिलता है। जन्मान्ध कभी रूप का सपना नहीं देखता है।

विकल्पमात्र ही विज्ञानवादी का प्रमाण है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी श्रादि जो वाह्य वस्तुएँ हैं, वे स्वमाहात्म्य से सबको बोधगम्य करा देते हैं। तथापि वस्तुशून्य वाङ्मात्र कुछ वाक्यों द्वारा विज्ञान-वादिगण उनके अपलाप करने की चेष्टा करते हैं। श्राधुनिक मायावादियों के साथ विज्ञान वादियों का इस विषय पर ऐकमत्य देखा जाता है। वे कहते हैं कि माया अवस्तु है। यदि शंका की जाय कि यह प्रपंच बना कैसे? उत्तर में वे यह वैकल्पिक प्रलापमात्र भाषण करते हैं कि 'प्रपंच नहीं हैं; कारण भी असत् है, इसलिये कार्य भी असत् होता हैं इत्यादि।

परमार्थं दृष्टि में दो पदार्थों का स्वीकार करना ग्रवश्यंभावी है। एक हेय है, ग्रन्य उपादेय हैं। हेय दुःख तथा दुःख के हेतु विकारी पदार्थ हैं; ग्रीर उपादेय नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त पदार्थ हैं। जब तक परमार्थ साधन करना पड़ता है, तब तक हान ग्रीर हेय पदार्थ का ग्रह्मा करना ग्रवश्यंभावी होता है। परमार्थ सिद्ध होनें पर परमार्थदृष्टि नहीं रहती, ग्रतः उस समय हेय तथा हान ग्रीर नहीं रहते। ग्रतः भाष्यकार ने कहा है कि ग्रनात्म हेय पदार्थ परमार्थतः रहते हैं। परमार्थ सिद्ध होनेपर जो रहता है वही स्वरूप द्रष्टा है। वह मन का ग्रगीचर है। ['पुरुष के बहुत्व तथा प्रकृतिके एकत्व' (६ देखिए)। ]

भाष्यम्-कुतश्चैतदन्याय्यम्-

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः ॥ १४ ॥

वहुचित्तावलम्बनीभूतमेकं वस्तु साधारणं, तत्खलु नैकचित्तपरिकल्पितं नाप्यनेकचित्त-परिकल्पितं किन्तु स्वप्रतिष्ठम् । कथं, वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् धर्मापेक्षं चित्तस्य वस्तुसाम्ये-ऽपि मुखज्ञानं भवति, प्रधर्मापेक्षं तत एव दुःखज्ञानम्, प्रविद्यापेक्षं - तत एव मूढ्ज्ञानं, सम्यग्द-र्घानापेक्षं तत एव माध्यस्थ्यज्ञानमिति । कस्य तिच्चतेन परिकल्पितं—त चान्यचित्तपरिक-ल्पितेनाथेंनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः, तस्माद् वस्तुज्ञानयोग्रीह्यग्रहणभेदिभन्नयोविभक्तः पन्थाः। नानयोः सङ्करगन्धोऽप्यस्ति इति । सांख्यपक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणं, चलं च गुणवृत्तमिति, धर्मादि-निमित्तापेक्षं चित्तैरभिसंवध्यते, निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना हेतुर्भवति ॥ १५ ॥

भाष्यानुवार — किसलिए वह ( 'वस्तु वाह्यसत्ताशून्य तथा कल्पनामात्र है' इस मत का पोषक पूर्वोक्त तर्क) अन्याय्य है ? —

१५ । वस्तुसाम्य में चित्तभेंद के कारण उनके (ज्ञान ग्रौर वस्तु के ) मार्ग पृथक हैं ग्रर्थात् वे संपूर्ण विभिन्न हैं (१) ॥ सू०

बहुत चित्तों का आलंबनीभूत एक साधारण वस्तु रहती है, वह न एकचित्त परिकित्पत है और न बहुचित्त परिकित्पत । परन्तु वह स्वप्रतिष्ठ होती है । कैसे ?—वस्तु एक
होने से भी चित्तभेद के हेतु से वस्तुसाम्य में भी चित्त को धर्मापेक्ष सुखज्ञान होता है, ग्रधर्मापेक्ष चित्त को उससे दुःखज्ञान होता है, श्रविद्यापेक्ष चित्त को उससे मूढ़ ज्ञान होता है, सम्यग्दर्शनापेक्ष चित्त को उसी से माध्यस्थ्य ज्ञान होता है । (यदि वस्तु को चित्त किल्पत कहें तो )
वह वस्तु किस चित्त की किल्पत होगी ? तथा एक चित्त के परिकित्पत विषय से दूसरे चित्त
को उपरंजित करना भी ठीक नहीं होता है । इसी लिए ग्राह्य तथा ग्रह्गारूप भेद से भिन्न
वस्तु का और ज्ञान का मार्ग विभक्त या पृथक है (ग्रर्थात्) उनके सांकर्य की सम्भावना
किसी प्रकार नहीं की जा सकती है । सांख्य मत में वस्तु त्रिगुण हैं, गुणस्वभाव नित्यप्रति
विकारशील होता है और वाह्य वस्तु धर्मादि निमिन्त की ग्रपेक्षा द्वारा चित्तों के साथ संबद्ध

होती है और वह निमित्त के अनुरूप प्रत्ययोत्पादन करने के कारण उस रूप में (प्रथीत् धर्में रूप निमित्त के अनुरूप सुख प्रत्यय का उत्पादन करने के कारण सुखकर इत्यादि रूप में ) प्रत्ययोत्पादन का हेतु होती है।

टीका—१५, (१) पूर्वसूत्र में समस्त प्राकृत वस्तुत्रों की बात कही गयी है। इसी सूत्र में तन्मध्यस्थ श्रीर वस्तु का भेद स्थापन किया जाता है। एक वाह्य वस्तु से भिन्न भिन्न चित्त में जब भिन्न भिन्न दित्त में जब भिन्न प्रकार के भाव होते हैं, तब वह वस्तु श्रीर चित्त विभिन्न माने जाते हैं। वे विभिन्न पथ से परिएात होकर चल रहे हैं।

जिस प्रकार वेदना (feeling) की ग्रोर से सुखदु:खादि उदाहरए। के साथ चित्त तथा विषय की भिन्नता प्रमाणित की गई है उसी प्रकार शब्दादि-विषय-विज्ञान (perception) की ग्रोर से भी सर्वचित्तसामान्य ग्रतः पृथक् वाह्य सत्ता प्रमाणित होती है। भिन्न भिन्न चित्तों में जब एक वस्तु नित्यप्रति एक भाव को उत्पादन करती है जैसे कि सूर्य ग्रौर ग्रालोकज्ञान, तब चित्त तथा विषय भिन्न हैं। यदि विषय चित्तपरिकल्पित होता तो विभिन्न चित्तों की परिकल्पना ग्रवश्य ही विभिन्न होती, ग्रौर सर्व-चित्त-सामान्य विषय कुछ भी नहीं रहता।

इसी प्रकार ृसे विषय श्रौर चित्त का भेद स्थापित होनेपर पूर्वोक्त विज्ञानवाद भी नहीं टिकता यह भाष्यकार ने विशद रूप से दिखाया है। सूत्र का तात्पर्य स्वमत-स्थापन के पक्ष में ही है, परमत खंडन के पक्ष में नहीं। नीलादि विषयज्ञान चित्त के परिराण हैं, परन्तु कोई वाह्य, विषयमूल द्रव्य रहने से ही चित्त परिराण पाता है, स्वतः ही परिरात होकर नीलादि ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है।

भाष्यम् — केचिवाहुः ज्ञानसहभूरेवार्थी भोग्यत्वात् सुखादिवदिति, त एतया द्वारा साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तुरूप मे वापह्नवते ।

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद्प्रमाण्कं तदा किं स्यात् ॥ १६ ॥

एकचित्ततन्त्रं चेद् वस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्ने निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेनापरामृष्टमन्य-स्याऽविषयीभूतमप्रमाणकगृहीतस्वभावकं केनचित् तदानीं किन्ततस्यात्, संवध्यमानं च पुन-दिचत्तेन कुत उत्पद्धेत । ये चास्यानृपिस्थिता भागास्ते चास्य न स्युः, एवं नास्ति पृष्ठिमित्युदर-मिष न गृह्येत । तस्मात् स्वतन्त्रोऽर्थः सर्वपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च चित्तानि प्रतिपुरुषं प्रवर्तन्ते, तयोः सम्बन्धादुपलिब्धः पुरुषस्य भोग इति ॥ १६ ॥

भाष्यानुवाद — कुछ लोग कहते हैं विषय ज्ञान के साथ उत्पन्न होता हैं क्योंकि वह भोग्य है जैसे कि सुखादि अर्थात् सुखादि भोग्य मानसभावमात्र होते हैं, शब्दादि भी भोग्य हैं अतः मानसभावमात्र होते हैं। वे इसी प्रकार से वस्तु के ज्ञातृसाधारणत्व को बाधित कर पूर्व तथा उत्तर क्षण में वस्तुस्वरूप की सत्ता अपलापित करते हैं (उनका मत इस सूत्र से अद्भेय नहीं होता) — कर

१६। वस्तु एक चित्त का तंत्र नहीं होती है, (क्योंकि) ऐसा होने पर जब वह श्रप्रमान् एक या ज्ञान के अगोचर होगी तो वह क्या होगी ? (१)

यदि वस्तु एकचित्ततंत्र हो, तो चित्त के व्यग्न या निरुद्ध होने पर उस चित्तकर्तृ क वस्तु का स्वरूप, ग्रप्रमाण्ड होकर ग्रन्थका ग्रविषयीभूत, ग्रप्रमाणक या सबके द्वारा श्रगृहीत होते हुए उस समय क्या होगा ? तथा वह चित्त के साथ फिर संबध्यमान होकर कहाँ से उत्पन्न ही होगा ? ऐसी दशा में वस्तु के जो ग्रज्ञात ग्रंशसमूह हैं वे भी नहीं रह सकते हैं। इसी से जिस प्रकार "पीठ नहीं है" कहने से "उदर भी नहीं है" यह जान पड़ता है (उसी प्रकार ग्रज्ञात भाग न रहने से ज्ञात भाग या ज्ञान भी ग्रसत् हो जाता है)। ग्रतिपृष्ठ के सर्वपृष्ठ साधारण ग्रीर स्वतंत्र हैं; श्रीर चित्तसमृह भी स्वतंत्र हैं ग्रीर प्रतिपृष्ठ के भिन्न भिन्न रूपों में ग्रवस्थान करते हैं। इन दोनों के (चित्त तथा ग्रर्थ का) संबंध से जो उपलब्धि ग्राती है वही पुष्ठ का विषय-भोग है।

टीका—१६। (१) इस सूत्र को वृत्तिकार भोजराज ने ग्रहण नहीं किया है। सम्भव है कि यह भाष्य ही का ग्रंश है। इससे यह सिद्ध किया गया है कि वस्तु, सर्वपुरुष साधारण है; ग्रौर चित्त, प्रतिपुरुष का भिन्न भिन्न है, चूँ कि वाह्य वस्तु बहुत ज्ञाताग्रों का साधारण विषय है। वहू एक चित्ततंत्र या एक चित्तद्वारा कल्पित नहीं होती है ग्रौर न बहुत चित्त द्वारा ही। परन्तु वे चित्त स्वप्रतिष्ठ तथा स्वतंत्र भाव से परिसाम का ग्रनुभव करते हुए चल रहे हैं।

विषय को एक चित्ततंत्र बोलने से यह शंका उठती है कि जब वह ज्ञायमान नहीं होता है, तब वह क्या होता है ? यदि वस्तु चित्त की कल्पनामात्र हो, तो चित्त की वह कल्पना न रहने पर वस्तु भी न रहती। परन्तु ऐसा नहीं होता है। शून्यवादी जब शून्य कल्पना करते हुए चलते हैं तब उनका सिर यदि किसी कठिन द्रव्य से चोट खा जाय, तो क्या वे कहेंगे कि उनकी कल्पना से ही वह कठिन पदार्थ उद्भूत हुग्रा है ? श्रौर उनके भाइयों के भी सिर यदि वहीं पर ठोकर खाँय तो क्या वे भी उस स्थान पर श्राकर श्रनुरूप कल्पना-द्वारा उस कठिन विषय की सृष्टि करेंगे ? विषेशकर द्रव्य का कुछ उपस्थित या ज्ञायमान भाग एवं कुछ श्रनुपस्थित या श्रज्ञात भाग रहता है। यदि विषय ज्ञान के साथ ही पैदा होता तो वह श्रज्ञात भाग कैसे रह सकता है ?

परन्तु बहुत से चित्तों-द्वारा एक वस्तु किल्पत है, इस प्रकार का सिद्धान्त भी समी-चीन नहीं है। बहुत से चित्त क्यों एकरूप विषय की कल्पना करेंगे, इसका कोई हेतु नहीं दिया गया ग्रीर पूर्वोक्त दोष इसमें भी ग्राया है। साधारण ग्रादमी के लिए इस प्रकार का मत (विषय का चित्तकल्पितत्व) हँसी के योग्य है, क्योंकि स्वभावतः प्राणिगण विषय को ग्रीर ग्रपनों को पृथक् निश्चय कर बैठे हैं। विज्ञानवाकी ग्रीर मायावादी उसे भ्रांति कहकर उस दृष्टि से जगत् का तत्त्व समभाना चाहते हैं। वह भ्रांति क्यों होती है ? इसका उत्तर इन दोनों वादियों के पास यही है कि यह हमारे ग्रागम में है।

विज्ञानवादी सोचते हैं कि जब बुद्ध ने रूपस्कन्ध को ग्रसत्कार एक या मूलतः शून्य कहा है तथा विज्ञान का निरोध सभी का निरोध या शून्य होता है, यह कहा है तब किसी न किसी प्रकार से वाह्य का शून्यत्व दिखाना ही पड़ेगा। फिर विज्ञाननिरोध होने पर भी यदि वाह्य पदार्थं रहे तो वह शून्य कैसे होगा? वह सदा ही रहेगा; इत्यादि प्रयोजन में ही वे विज्ञानवाद ग्रादि के द्वारा इस विषय को समभाने नगते हैं।

श्चार्ष मायावादिगरा (बौद्ध मायावादी भी) सोचते हैं कि जगत् सत्-कारराक है। वह सत् पदार्थ श्रविकार ब्रह्म है। उसी से विकारशील जगत् हुश्रा है। ब्रह्म विकारी नहीं है। इस लिए जगत् भी नहीं है। परन्तु संपूर्णतया नहीं है कहना ठीक नहीं लगता, ब्रतः कल्पनामात्र कहकर संगति करने की चेष्टा करते हैं।

सांख्य का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। वे दृश्य श्रीर द्रष्टा दोनों पदार्थों को ही सत् बोलते हैं। उनमें दृश्य या प्राकृत पदार्थ विकारशील सत् हैं तथा द्रष्टा श्रविकारी सत् हैं। द्रष्टा श्रीर दृश्य का विद्यामूलक वियोग ही परमार्थसिद्धि है। दृश्य के भी दो भाग हैं—व्यव-साय तथा व्यवसेय। उनमें व्यवसाय या ग्रहण श्रित पुरुष में भिन्न भिन्न हैं श्रीर व्यवसेय या शब्दादि बहुत से ज्ञाताश्रों के साधारण विषय हैं। ग्रहण श्रीर ग्राह्म के साथ सम्बन्ध होने पर ही विषयज्ञान-रूप भोग सिद्ध होता है।

#### . तदुपरागापेचित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् ॥ १७ ॥

भाष्यम् — ग्रयस्कान्तमणिकल्पा विषयः ग्रयःसधर्मकं चित्तमभिसम्बध्योपरज्जयन्ति, येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पुनरज्ञातः । वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूप-स्वात् परिणामि चित्तम् ।। १७।।

रिं। स्रथीपराग सापेक्षत्व के कारण बाह्य वस्तु वित्त को ज्ञात स्रौर स्रज्ञात होती है।। सू०

भाष्यानुवाद—समस्त विषय श्रयस्कान्त मिए। के समान हैं, हैंवे लोहे के समान वित्त को श्राकृष्ट कर उपरंजित करते हैं। चित्त जिस विषय से उपराग पाता है वही विषय ज्ञात होता, है और उससे भिन्न विषय श्रज्ञात होता है। वस्तु के ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्व के कारण चित्त परिएगामी है (१)।

टीका—१७।(१) विषय चित्त को ग्राकांषित करता है या परिएगामित करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार ग्रयस्कान्त या चुम्बक लोहे को ग्राकांषित करता है। विषय के मूल शब्दादि किया हैं, वे इन्द्रिय प्रएगानी, से प्रविष्ट हो, चित्त स्थान में जाकर चित्त को परिएगामित करते हैं। विषय चित्त को वस्तुतः शरीर से बाहर नहीं लाता है; पर यदि वृत्ति उत्पन्न हो तो वाह्य विषयक वृत्ति होती है। ग्रतः विषय चित्त को (वृत्ति द्वारा) बहिर्मूख कर लेता है इस प्रकार कहना ठीक है। मतांतर में चित्त इन्द्रियद्वार से बाहर जाकर विषय पर वृत्तिलाभ करता है, यह सत्य नहीं है। ग्रध्यात्मभूत चित्त ग्रनध्यात्म प्रवेश में ग्रवस्थान नहीं कर सकता है। वित्त निराश्रय होकर बाहर नहीं रह सकता है। ग्रध्यात्म प्रदेश में ही चित्त तथा विषय का मिलन होता है ग्रीर वहाँ चित्त का परिएगाम होता है। चित्तस्थान हृदय कहा जा सकता है। वहाँ विषय उद्भूत ग्रीर लीन होता है। यतो निर्याति विषयो यस्मिंश्चैव विलीयते। हिं। वहाँ विषय उद्भूत ग्रीर लीन होता है। यतो निर्याति विषयो यस्मिंश्चैव विलीयते। हिंयं तिद्वजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्॥ सर्वाधिष्ठातृत्व भाव होने से उस समय विश्व हृदय में प्रधिष्ठान होता है। उपराग से ग्रयात् वैषयिक किया से चित्त के सिक्तय होने की

स्रपेक्षा रहने के कारएा कोई विषय ज्ञात ग्रौर कोई (जो उपरंजित न हो) अज्ञात होता है स्रथीत् चित्त का ज्ञानांतर होता है।

चित्त के विषय होने की वस्तुएँ पृथक् भाव से रहती हैं। वं कभी कभी तथायोग्य कारण से संबद्ध होकर चित्त को उपरंजित या ग्राकारित करती हैं। ग्रतः चित्त में उस विषय का ज्ञान होता है, नहीं तो वस्तु रहने से भी चित्त में उसका ज्ञान नही होता। ग्रतः सद्रूप स्वतंत्र चैत्तिक विषय कभी ज्ञात, कभी ग्रज्ञात होता है। इससे चित्त का ज्ञानान्यत्व-रूप परिगणित्व सिद्ध होता है। ग्रर्थात् ग्रन्य स्वतंत्र सद् वस्तु की किया से चित्त में विकार होता है। (२। २० सूत्र की टिप्पणी देखिए)। यह ग्रनुभवगम्य विषय हैं।

भाष्यम्—यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य—

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तस्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् ॥ १८ ॥

य्रदि चित्तवत् प्रभुरिप पुरुषः परिणमेत ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः शब्दादिविषयवत् ज्ञाताज्ञाताः स्युः, सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयित ॥ १८ ॥

भाष्यानुवाद-परंतु जिसका वह चित्त विषय है उस-

१८। चित्त के प्रभु पुरुष के अपरिगामित्व के कारण चित्तवृत्तियाँ सदा ही ज्ञात या प्रकाश्य होती हैं।। सू०

यदि चित्त के समान उसका प्रभु पुरुष भी परिगाम पाता तो उसके द्वारा प्रकाश्य जो चित्त वृत्तियाँ हैं वे भी शब्दादि विषयों की भाँति ज्ञात तथा अज्ञात होती। परन्तु मन का सदा-प्रकाश्यत्व उसके प्रभु पुरुष के अपरिगामित्व का निश्चय कराता है। (१)

टीका—१८। (१) चित्त के विषय ज्ञात ग्रीर ग्रज्ञात होते हैं परन्तु पुरुष का विषय चित्त सदा ज्ञात होता है। चित्त की वृत्ति है किन्तु वह ज्ञात नहीं होती, ऐसा होना संभव नहीं। २। २० (२) टीका में यह सम्यक् प्रदिश्ति हुग्रा है। प्रमाणादि जो कोई भी वृत्ति क्यों ने हो, वह 'में जान रहा हूँ' इस प्रकार से ग्रनुभूत होती हैं। वह 'में' ग्रहीता या पौछ्ष प्रत्यय होता है। वह सदा ही पुरुष से दृष्ट होता है। पुरुष से ग्रदृष्ट कोई भी प्रत्यय नहीं हो सकता है। प्रत्यय होने पर ही वह दृष्ट होगा। प्रत्यय है किन्तु वह ज्ञात नहीं होता ऐसा होना संभव न होने के कारण पुरुष का विषय जो चित्त है वह सदाज्ञात होता है। (चित्त यहाँ पर प्रत्ययमात्र है)।

पुरुष हप ज्ञान शक्ति का यदि कुछ विकार रहता तो इस सदाज्ञातृत्व का व्यभिचार हुम्रा करता। ज्ञानशक्ति के विकार का अर्थ है ज्ञ और अज्ञ भाव। ऐसा होनेपर चित्त का सदाज्ञातृत्व नहीं रहता—कोई होता ज्ञातचित्त और कोई होता अज्ञातचित्त। परन्तु चित्त की ऐसी अवस्था कल्पना के योग्य नहीं है। इसी से चित्त के परिणामित्व तथा पुरुष के अपिरिणामित्व के कारण दोनों का भेद सिद्ध होता है।

रंग्डदादिरूप में परिएत होना ही चित्त का विषयत्व होना है। शब्दादि किया इन्द्रियों को कियाशील करती है उससे चित्त सिक्रय होता है। यही विषयज्ञान होता है। यही वृत्ति है और वह दृष्ट या ज्ञातृ प्रकाशित नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञातृ प्रकाश्य वृत्ति यदि अज्ञात होती तो द्रष्टा कभी द्रष्टा कभी अद्रष्टा या परिएगामी होता। अर्थात् पुरुष के योगसे वृत्ति ज्ञात होती है यह देखा जाना चाहिए। पुरुष का योग भी है और वृत्ति ज्ञात नहींहो रही है इसप्रकार यदि देखा जाता तो पुरुषद्रष्टा और अद्रष्टा या परिएगामी होते।

भाष्यम्—स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविष्यति श्रग्निवत्— न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥ १६ ॥

यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वात्र स्वाभासानि तथा मनोऽपि प्रत्यतव्यम् ।
न चारितश्च दृष्टान्तः, न ह्यारितरात्मस्वरूपमप्रकाशं प्रकाशयति, प्रकाशश्चायं प्रकाश्य प्रकाः
शकः संयोगे दृष्टः, न च स्वरूपमात्रेऽस्ति संयोगः । किञ्च स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्यमेव कस्यचिदित शब्दार्थः, तद्यथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न पर प्रतिष्ठमित्यर्थः । स्वबुद्धिश्रचार प्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां प्रदृत्तिर्दृश्यते कुद्धोऽहं भीतोऽहम्, ग्रमुत्र मे रागोऽमुत्र मे कोध इति एतस्स्वबुद्धेरग्रहणे न युक्तमिति ।। १६ ॥

भाष्यानुवाद—ग्राशंका हो सकती है कि चित्त स्वप्नकाश तथा विषयप्रकाश है; जैसे कि ग्रग्नि (परन्तु)—

• १९। वह दृश्यत्व के कारण स्वप्रकाश नहीं होता है। सू०

जैसे ग्रन्थान्य इन्द्रियगण तथा शब्दादि दृश्यत्व के कारण स्वाभास नहीं होते हैं वैसे ही मन भी है। यहाँ पर श्राग्न दृष्टान्त नहीं हो सकता — (क्योंकि) श्राग्न ग्रप्रकाश ग्रात्म-स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकती। ग्राग्न का जो प्रकाश है वह प्रकाश्य तथा प्रकाशक का संयोग होने से देखा जाता है, ग्राग्न के स्वरूपमात्र के साथ उसमें संयोग नहीं रहता है सथा 'वित्त स्वाभास है' कहने पर वह 'ग्रन्य किसी का ग्राह्म नहीं है' इसी प्रकृार का शब्दार्थ होगा। जिस प्रकार स्वात्मप्रतिष्ठ ग्राकाश का ग्रार्थ 'पर प्रतिष्ठ, नहीं है ऐसा होता है, उसी प्रकार यहाँ भी है। परन्तु चित्त ग्राह्मस्वरूप होता है क्योंकि स्वचित्तव्यापार के प्रतिसंवेदन से (ग्रनुभव से) प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे कि 'मैं भीत हूँ' 'इस विषय में मेरा राग है' 'इसपर मेरा कोध है' इत्यादि। स्वबृद्धि यदि ग्रग्नाह्म (ग्रहंलक्ष्य ग्रहीता-द्वारा) होती तो उस प्रकार का भाव संभव नहीं होता (१)।

टीका—१६। (१) चित्त व विज्ञान स्वाभास नहीं होता है, क्योंकि वह दृश्य है। जो दृश्य है वह द्रष्टा से अत्यंत पृथक् होता है। द्रष्टा का श्रीर कोई द्रष्टा न होने के कारण द्रष्टा स्वाभास होता है; परन्तु दृश्य ऐसा नहीं है वह अचेतन है, 'मैं' चेतन जाना जाता हूँ, परन्तु मेरे दृश्य शब्दादिज्ञान श्रीर इच्छादि भाव अचेतन अनुभूत होते हैं। जो स्वबोध है वह मैंपन की प्रत्यक् चेतन कोटि का होता है,। जो कोई पदार्थ 'मेरा' ऐसे अनुभूत होता है, उसमें

बोध नहीं रहता है। वह बोध्य है। चित्त उस प्रकार बोध्य होने के कारण स्वाभास वा स्वबोधस्वरूप नहीं होता। चित्त क्यों बोध्य होता हैं ? इसीसे कि 'मुफे राग हैं' 'मैं भीत हूँ' 'मैं कद्ध हूँ' इत्यादि इस प्रकार का अनुभव होता है। राग, भय, कोध आदि चित्त-प्रत्यय ऐसे ही बोध्य या दृश्य होते हैं। सुतरां वे द्रष्टा नहीं होते। द्रष्टा नहोंने के कारण स्वाभास नहीं होते हैं।

शंका हो सकती है कि रागादि वृत्तियों को चित्त ही जान लेता है, ग्रतः चित्त भी स्वाभास है। उत्तर में यही कहना है कि हमारा ग्रनुभव होता है कि 'मैं जानता हूँ'। इस- लिये यदि यह कहोगे कि रागादि को चित्त ही जानता है तो दह चित्त होगा 'मैं'। 'जाता हूँ' ग्रतः चित्त का एक ग्रंश ज्ञाता होगा ग्रीर ग्रन्य ग्रंश रागादि ज्ञेय होंगे। 'मैं ज्ञाता हूँ' इसको फिर कौन जानता है ? पीछे यह प्रश्न भी होगा। इसका उत्तर यही होगा कि 'मैं ही जानता हूँ कि मैं ज्ञाता हूँ।' ग्रतः हमारे ग्रन्दर ऐसे ग्रंश को स्वीकार करना पड़ता है जो ग्रापही को ग्राप जानता है। वह रागादि ग्रचेतन चित्तांश से ग्रनूठा होने के कारण सम्पूर्णतया पृथक् होगा। इसलिये स्वाभास विज्ञाता ग्रवश्य स्वीकार्यं होगा ग्रीर भी वह सिद्ध बोध होगा। विज्ञान ज्ञायमानता या साध्यबोध कहा जाता है। ज्ञानने की किया ही विज्ञान है ग्रीर विज्ञाता ज्ञ-मात्र है। ऐसे ही दृश्य से द्रष्टा का पृथक्त्व सिद्ध होता है।

स्थूलबुद्धि मनुष्य चित्त ही को स्वाभास तथा विषयाभास कहते हैं। यदि पूछा जाय इसकों (उभयाभास का) उदाहरए। कहाँ मिलेगा ? तो कहते हैं ग्रिग्नि इसका उदाहरए। है। जिस प्रकार ग्रिग्नि निज को प्रकाश करती है ग्रीर दूसरे द्रव्य को भी, चित्तभी उसी प्रकार है। परन्तु यह काल्पनिक उदाहरए। है। ग्रिग्नि निजको प्रकाश करता है इसका ग्रर्थ क्या है ? इसका ग्रर्थ यह है कि दूसरे एक चेतन ज्ञाता को ग्रालोकज्ञान होता है। ग्रिग्नि दूसरों को प्रकाशित करती है इसका ग्रर्थ है— दूसरे द्रव्यों में प्रक्षिप्त ग्रालोक का ज्ञान होता है। फलतः यहाँ पर प्रकाशक चेतन ग्रहीता है ग्रीर प्रकाश्य ग्रालोक या तेजोभूत है। सभी ज्ञान जिसप्रकार द्रष्ट्र-दृश्य-संयोग से होते हैं, वह भी उसी प्रकार है। स्वाभास तथा विषयाभास का उदाहरए। नहीं है। ग्रिग्नि यदि "में ग्रिग्नि हूँ" इसी प्रकार से स्वरूप को प्रकाशित करता एवं ज्ञेय ग्रन्य विषय को भी प्रकाशित करता व जानता, तो वह उदाहरए। संगत होता। परन्तु यहाँ ग्रिग्नि का स्वरूप के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, केवल मन में ग्रिग्नि को चेतन व्यवित के साथ ग्रहए। कर उदाहरए। की कल्पना की गई है।

## . एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ २०॥

भाष्यम्—न चैकस्मिन् क्षणे स्वपररूपावधारणं युक्तम् । क्षणिकवादिनो यद् भवनं सैव किया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥ २०॥

२०। ग्रौर (चित्त स्वाभास न होने के कारएा) एक ही समयपर दोनों का (ज्ञातृभूत चित्त का ग्रौर विषय का) ग्रवधारएा नहीं होता है १ सू०

भाष्यानुवाद — एक क्षण में स्वरूप तथा पररूप (१) (दोनों का) श्रवधारण होना युक्त नहीं होता। क्षिणिकवादियों के मत में जो उत्पत्ति है वही किया है श्रौर वही कारक भी (ग्रतः उनके मत में कारक ज्ञाता श्रौर ज्ञेय या उत्पन्न भाव इन दोनों का ज्ञान व किया एक ही समय में होना उचित है, परन्तु ऐसा नहीं होता है; श्रतः चित्त स्वाभास नहीं होता है)।

टीका—२०। (१) चित्त जो विषयाभास है वह सिद्धसत्य है। उसको स्वाभास बोलने से ज्ञाता श्रीर ज्ञेय दोनों ही बोलना पड़ता है। उभयाभास होने से एक क्षरा में ही निज रूप या ज्ञातृरूप ('मैं ज्ञाता हूँ' इस प्रकार) तथा विषयरूप इन दोनों का श्रवधारण होगा। परन्तु ऐसा नहीं हुश्रा करता। एक क्षरा में उनमें से एक ही पदार्थ का श्रवधारण होता है। जिस चित्त व्यापार से विषय का ज्ञान होता है उससे ज्ञातृभूत चित्त का भी ज्ञान नहीं होता है। ज्ञातृभूत चित्तज्ञान तथा विषय-ज्ञान का व्यापार पृथक् पृथक् होता है। ये दो ज्ञान एक क्षरा में न होने के कारण चित्त स्वाभास नहीं होता है।

चित्त को स्वाभास कहना उसे ज्ञाता कहना है, ग्रतः चित्त के स्वरूप का ग्रर्थ 'में ज्ञाता हूँ' इस प्रकार का भाव ग्रीर पररूप का ग्रर्थ 'ज्ञेयरूप' भाव है।

इससे क्षिएाक विज्ञानवादियों का पक्ष भी निराकृत होता है, यह भाष्यकार ने दिखाया है। उनके मत में किया, कारक और कार्य तीनों एक ही होते हैं, व्यूोंकि चित्त-वृत्ति क्षिएसथायी और मूल शून्य या निरन्वय हैं ग्रर्थात् ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों ही उनके मत में एक हैं। वे कहते हैं 'भूतियेंषां किया सैव कारक: सैव चोच्यते।'

श्चात्मज्ञान-क्षरण में विषयज्ञान तथा विषयज्ञान-क्षरण में श्चात्मज्ञान होना युक्त नहीं होता है। परन्तु विज्ञानवाद में चित्त जब एक क्षिणिक है तथा ज्ञाता, ज्ञानिकया श्चौर जेय (भूति) उसके श्रंतर्गत है, तब निजरूप को ('मैं ज्ञाता हूँ' इसरूप को) तथा जेय को या पररूप को (विषय रूप को) जानने का श्रवसर ही नहीं मिलेगा।

श्रतएव चित्त युगपत् ज्ञातृप्रकाशक तथा विषयाभासक न होने से स्वाभास नहीं होता, परन्तु वह दृश्य होता है। वही विषयाकार में परिगात होता है और विषयछप से दृश्य होता है। ज्ञातृरूप अनुव्यवसाय द्वारा जाना जाय, इसलिए कि वह व्यापारविशेष हैं, वह निर्व्यापार 'केवल जानना' या स्वाभास नहीं होता है। व्यापारहीन स्वाभास पदार्थ को स्वीकार करने से अपरिगामी चितिशक्ति का स्वीकार होता है; जो व्यापार का फल है। अतः वह स्वतःसिद्ध बोध नहीं होता है।

यहाँ की युक्ति इस प्रकार है—िचत्त स्वाभास न होने पर भी उसे स्वाभास कहने से वह ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही रूप में कथित होगा और एक क्षरण में दोनों भावों का उसके द्वारा श्रवधारण होना आवश्यक होगा। किन्तु ऐसा न होने के कारण चित्त स्वाभास नहीं होता।

भाष्यम्—स्थानमितः स्वरसनिरुद्धं वित्त वित्तान्तरेण समनन्तरेण गृह्यत इति— चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेर्गतमसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च ॥ २१ ॥ ग्रथ चित्त चेन्चित्ताग्तरेण गृह्येत बुद्धिबुद्धिः केन गृह्यते साय्यन्यया साय्यन्ययेत्यित-प्रसङ्गः । स्मृतिसङ्करुच्च यावन्तो बुद्धिबुद्धनीमनुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति, तत्सङ्कर् राच्चैकस्मृत्यनवधारणं च स्यात् ।

इत्येवं बुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुषमयलपिद्भिवाँनाशिकः सवमेवाकुलीकृतं, ते तु भोक्तृस्व-रूपं यत्र क्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते । केचित् सत्वमात्रमिप परिकल्प्य प्रस्ति स सत्त्वो य एतान् पञ्च स्कन्धान् निक्षिप्यान्यांग्च प्रतिसन्दधातीत्युत्तवातत एव पुनस्त्रस्यन्ति । तथा स्कन्धानां महानिर्वेदाय विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचर्यं चारिष्यामी-स्युत्क्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वमेवापह् नुवते । सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्ति इति ॥ २१ ॥

भाष्यानुवाद - (चित्त स्वाभास न होने पर भी) यह मत (यथार्थ) हो सकता है कि--विनाशस्वभाव चित्त परोत्पन्न ग्रन्य एक चित्तसे (१) प्रकाश्य है। किन्तु---

२१। चित्त चित्तान्तर के प्रकाश्य होने से, चित्तप्रकाशक चित्त की अनवस्था होती है, तथा स्मृतिसंकर भी होता है।

चित्त यदि चित्तान्तर से प्रकाशित हो (तो उस) चित्त का प्रकाशक चित्त फिर किससे प्रकाश्य होगा ? (ग्रन्य एक चित्त उसका प्रकाशक होगा ऐसा कहने से) वह भी फिर ग्रन्य चित्तसे प्रकाश्य होगा, फिर यह भी एक ग्रन्य चित्त से प्रकाश्य होगा—इस प्रकार ग्रन्यस्था, ग्रातप्रसंग दोष तथा स्मृतिसंकर भी होगा—जितने चित्तप्रकाशक चित्तों का ग्रन्भव होगा उतनी स्मृतियाँ होगी; उनके सांकर्य के कारण किसी एक स्मृति की विशुद्धता का ग्रवधारण नहीं होगा।

इस प्रकार बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का ग्रपलाप कर वैनाशिक गए। सभी को परेशान करते हैं। वे किसी भी वस्तु की मोक्तृस्वरूप में कल्पना कर लेने के कारए। न्यायमार्ग पर नहीं चलते हैं। कोई तो (शुद्धसंतानवादी) सत्त्वमात्र की कल्पना कर कहते हैं—'एक सत्त्व हैं जो इस (संसारिक) पञ्चस्कन्ध छोड़कर (मुक्तावस्था में) ग्रन्य स्कन्धसमूह का ग्रनुभव करता हैं। ऐसा कहते हैं फिर उससे डरते भी हैं। इसी प्रकार (दूसरे कुछ व्यक्ति ग्रथीत् शून्यवादी) स्कन्धसमूह के महानिवेद, विराग, ग्रनुत्पत्ति, तथा प्रशान्ति के लिये गुरु के समीप जाकर 'दूम ब्रह्मचर्याचरण करेंगे'' इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी सत्त्व की सत्ता का ग्रपलाप करते हैं। सांख्ययोगादि प्रवाद (प्रकृष्ट उक्तियाँ) स्वशब्द -द्वारा चित्त के भोक्ता ग्रीर स्वामी पुरुष को प्रतिपन्न करते हैं (२)।

टीका—२१। (१) बुद्धि और पुरुष का विवेक या पृथक्तव-ज्ञान ही हानोपाय है। आगम से तथा अनुमान से उनको जान कर पीछे समाधिबलसे सम्यक् साक्षात् करने पर ही सम्यक् विवेकस्याति होती है। इसी लिये सूत्रकार ने चित्त और पुरुष का भेद युक्ति द्वारा इन सब सूत्रों में दिखाया है। इस प्रकार चित्त का स्वाभासत्व असिद्ध होगया। किन्तु कुछ लोगों का मत है कि यह कहा जाय कि एक चित्त का द्रष्टा है और एक चित्त-वृति हैं, तो यह संगत हो सकता है और इस प्रकार पुरुष की मानने की आवश्यकता नहीं होती। हम देखतेभी है कि पूर्व चित्त को परवर्ती चित्त द्वारा जान सकते हैं, जैसे, 'मूभे राग हुआ था' इसमें पहले रागचित्त को वर्तमान चित्ते के द्वारा जानते हैं।

यह मत ठीक नहीं, यह सूत्रकार ने दिलाया है। यदि पूर्व-अिएक ग्रीर परक्षिएक चित्त को एक ही चित्त का विभिन्न धर्म कहा जाय तो एक चित्त ग्रीर एक चित्त का द्रष्टा ऐसा कहना संगत नहीं होता, कारएा, यदि चित्त एक है ग्रीर वह स्वाभास नहीं है तो वह सदा ही दृश्य होगा तष्टा कभी नहीं हो सकता।

किन्तु यदि प्रतिक्षिणिक चित्त को पृथक् माना जाय, तो ऊपर की ग्राशंका की जा सकती है और उसमें गुरु दोष ग्रा जाता है। एक चित्त को पूर्ववर्ती पृथक् चित्त का द्रष्टा बोलने से बुद्धि-बुद्धि का ग्रतिप्रसंग होता है, क्योंकि वर्तमान चित्त वर्तमान ग्रन्य चित्त से दृष्ट होने से ही वह चित्त होगा। भविष्य चित्त से वह वर्तमान में कैसे दृष्ट होगा? ग्रतः ग्रसंख्य वर्तमान द्रष्टा चित्तों की कल्पना करनी होगी, ग्रर्थात् क-चित्त का द्रष्टा ख-चित्त है, क-ख का द्रष्टा ग है, क-ख ग का द्रष्टा घ है इत्यादि ग्रनेक चित्त होंगे। तथा उसमें विवर्धमान दृश्यचित्त के द्रष्टा स्वरूप ग्रसंख्य चित्तों की कल्पना करनी पड़ेगी।

बुद्ध-बुद्धि या बुद्धि का (चित्त का) द्रष्टा ग्रन्य बुद्धि। ग्रसंख्य बुद्ध-बुद्धियों की कल्पना करने से ग्रनवस्था-दोष उक्तमत में उपस्थित होता है ग्रौर उसी में स्मृतिसंकर भी होता है। ग्रर्थात् किसी एक ग्रनुभव की विशुद्धि स्मृति होना संभव नहीं होता। कारण यह है कि ऐसी व्यवस्था होने पर प्रत्येक ग्रनुभव ग्रसंख्य पूर्ववर्त्ती ग्रनुभवों का प्रकाशक होगा; उसमें एक साथ ग्रसंख्य स्मृतियाँ (स्मृति = ग्रनुभूत विषय का पुनरनुभव) होगी; इसलिए किसी एक विशेष स्मृति का ग्रनुभव ग्रसंभव होगा। ग्रर्थात् उनके मत में पूर्वकिणिक प्रत्यय से या हेतु से पर-क्षणिक प्रतीत्य या कार्य उत्पन्न होता है, ग्रतः प्रत्येक प्रत्यय में ग्रसंख्य पूर्वस्मृतियाँ रहेंगी, नहीं तो पूर्व का स्मरणक्ष्य प्रतीत्य चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्तमान चित्त में पूर्व के ग्रसंख्य ग्रनुभूतिकष्य स्मरणाज्ञानों का रहना ग्रावश्यक होगा। इस प्रकार प्रत्येक चित्त में स्मृतिसंकर होगा।

अतः जब हम देखते हैं कि एक बार एक स्मृति का ही स्पष्ट अनुभव होता हैं, तब सांख्यीय व्यवस्था ही संगत प्रतीत होती है। इसमें बाह्य और आभ्यंतर वस्तु स्वीकृत होती हैं। जिस वस्तु के साथ पुरुषोपदृष्ट ज्ञानशक्ति का संयोग होता है, वही अनुभूत होती है। ज्ञान शक्ति या जानने की किया स्वयं ज़िं होती है, क्योंकि उसके सभी उपादान (त्रिगुएा) दृश्य है। वह प्रतिसंवेदी पुरुष की सत्ता से चेतनवत् होती है अर्थात् ज्ञान वृत्ति या विषयो-परंजित ज्ञानशक्ति प्रतिसंविदित होती है।

२१। (२) चेतन पुरुष सांख्य-मत में भोक्ता है। इस प्रकार के दर्शन में मोक्ष के लिए प्रवृत्ति ठीक होती है। वैनाशिक के मत में विज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं हैं या शून्य है। ग्रतः विज्ञानित्रोध की प्रवृत्ति युक्त नहीं होती। ग्रापही ग्रापको शून्य ग्रसत् कर सकता है ऐसी किसी वस्तु का उदाहरण नहीं मिलता। ग्रतः विज्ञान चेष्टा-द्वारा निजको शून्य करेगा, ऐसा होना संभव नहीं होता। सांख्यमत में किसी वस्तु का ग्रभाव नहीं होता है। केवल संयोग या उस प्रकार के पदार्थ का ग्रभाव हो। सकता है। संयोग वस्तु नहीं है, परन्तु संबंध-विशेष हैं; ग्रतः उसका ग्रभाव कहने से वस्तु का ग्रभाव नहीं कहा जाता है।

शुद्ध-सन्तानवादी कहते हैं कि सत्त्वसमूह (सत्त्व का अर्थ जीव और वस्तु ) सांसारिक पञ्चस्कन्ध त्यागकर निर्वीर्ण अवस्था में आहंतिक, शुद्ध पञ्चस्कन्ध (विज्ञान, वैदना, संज्ञा, संस्कार तथा रूप ये पञ्च स्कन्ध या समूह) ग्रहण करते हैं। परन्तु वे चित्त की निरोध-ग्रवस्था की संगित नहीं कर सकते हैं, वयोंकि चित्त निरुद्ध होने पर उनके मत में शून्य हो जाता है; वे शून्य से फिर चित्त की उत्थानरूप ग्रसंभव कल्पना को न्याय-संगत नहीं कर सकते हैं। ग्रथवा चित्तसन्तान का निरोध भी (उस मत में निरोध भाव-पदार्थ का श्रभाव है) उनकी दृष्टि के ग्रनुसार विचार करने से न्याय्य नहीं हो सकता है।

शून्यवादिगए। पञ्चस्कन्ध के महानिर्वेद या स्कन्धों में विराग के लिए, अनुत्पाद या प्रशान्ति (सम्यक् निरोध) के लिए गुरु के समीप ब्रह्मचर्य्य का महान् संकल्प करते हैं और जिसका लाभ करने के लिए इस प्रकार के महा प्रयत्न का उद्यम करते हैं उसी (आत्मा या सत्त्व) को शून्य मान करके अपलापित करते हैं।

श्रसंगत-रूप से स्वसत्ता को अपलापित करने पर भी 'मैं मुक्त होऊँगा' 'मैं शून्य होऊँगा' इत्यादि श्रात्मभाव का श्रतिक्रम नहीं किया जा सकता है। 'मैं शून्य होऊँगा' ऐसा कहना 'मेरी माता भी बाँभ हैं' ऐसा कहने के समान प्रलापमात्र होता है। वस्तुतः मोक्ष या निर्वाण का अर्थ दुःख का वियोग है। वियोग कहने पर ही दो वस्तुएँ समभी जाती हैं; एक तो दुःख तथा दूसरा उसका भोक्ता। श्रतः मोक्ष होने से दुःख (ग्रर्थात् दुःखाधार चित्त) एवं उसके भोक्ता का वियोग होता है, ऐसा कहना ही ठीक है। यह भोक्ता सांख्योग के अनुसार स्वस्वरूप पुरुष है। चैत्तिक श्रभिमानशून्य चरम "मैंपन" की लक्ष्यभूत वस्तु वहीं है।

### भाष्यम्-कथम् ?---

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् ॥ २२ ॥

'श्रविरणामिनो हि भोवतृशवितरप्रतिसंकमा च, परिणामिन्यर्थे प्रतिसंकान्तेव तद्द-त्तिमनुपतित, तस्याद्य प्राप्तचैतन्योपग्रहस्वरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धि वृत्त्यिव-शिष्टा हि ज्ञान वृत्तिराख्यायते ।' तथा चोक्तम् ''न पातालं न च विवरं गिरीणां नैवान्य-कारं कुत्त्यो नोद्धीनाम् । गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं बुद्धिवृत्तिमावशिष्टां कवयो वेद्यन्ते" इति ॥ २२ ॥

भाष्यानुवाद्—कैसे (सांख्यगण स्वशब्दलक्ष्य पुरुष का प्रतिपादन करते हैं) ?— २२। बुद्धि वृत्ति के साथ सादृश्य प्राप्त होने के कारण (१) अप्रतिसंक्रमा चिति-शक्ति का स्वबृद्धि संवेदन होता है।

'अपरिग्णामिनी तथा अप्रतिसंकमा (१) भोक्तृ शक्ति परिग्णामी विषय में (बुद्धि में) मानों प्रतिसंक्रांत होकर उसकी (बुद्धि कीं) वृत्ति को चेतन की भाँति कर डालती है, और चैतन्य की प्रति चेतना-प्राप्त बुद्धि वृत्ति की अनुकारमात्रता के कारगा बुद्धि वृत्ति के साथ अविशिष्टा चितिशक्ति ज्ञानवृत्ति कही जाती है। इस्पूर यह उक्त हुआ है—'जिस गृहा में शाश्वत ब्रह्म निहित हैं वह न पाताल, न पर्वत-कन्दरा, न ग्रँधेरा, श्रौर न समुद्र गर्भे, है; कविगरा उसे श्रविशिष्टा बुद्धि वृत्ति कहते हैं।

टीका—२२। (१) प्रप्रतिसंकमा या ग्रन्यत्र संचारजून्या। वास्तव में चितिशक्ति बुद्धि में संकान्त नहीं होती है, परन्तु भ्रांतिवश संकान्त सी प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ, 'मैं चेतन हूँ' यह भाव। यहाँ व्यवहारिक मैंपन का जड़ ग्रंश भी चिदिभमानवश 'चेतन' सा प्रतीत होता है। यही ग्रप्रतिसंकमा चितिशक्ति का बुद्धि में प्रतिसंकांत-सा प्रतीत होना है या बुद्धि की सदृशता प्राप्त होने के समान होना है। ग्रप्रतिसंकमा होने से वह श्रपरिणामिनी भी होती है। बुद्धि प्रकाशशील या सदा ही ज्ञात है। नील बुद्धि, लाल बुद्धि इत्यादि बुद्धि जैसे प्रकाशित भाव हैं, "मैंपन" बुद्धि भी वैसे ही है। वह प्रकाशशीलता की ग्रन्तिम ग्रवस्था है। स्वभावतः प्रकाशशील, परन्तु परिणामी यह "मैंपन" बुद्धि ग्रपरिणामी ज्ञाता की सत्ता से प्रकाशित है, क्योंकि "मैंपन" का विश्लेषण करने पर शुद्ध ज्ञाता ग्रौर परिणामी ज्ञेय इन दो भावों का लाभ होता है। ज्ञाता के द्वारा "मैंपन" प्रकाशित होने के कारण 'मैं ज्ञाता हूँ' या, 'भोक्ता हूँ' या 'चित हूँ' ऐसा ग्रभिमान भाव होता है। यही चैतन्य की बुद्धि सावृश्य-प्राप्ति या 'तदाकारापत्ति' है। २।२० (६) देखिए। ऐसी तदाकारण्यत्ति ही स्वबुद्धि संवदेन ग्रर्थात् स्वभूत बुद्धि का प्रकाश या बोध कहा जाता है। स्वभूत बुद्धि 'मैं भोवता हूँ' ऐसी ग्रात्मभूत बुद्धि, उसका संवदेन या ख्याति या प्रकाशभाव ही स्वबुद्धि संवदेन है।

में 'ग्रमुक का ज्ञाता हूँ', 'ग्रमुक का भोक्ता हूँ' इत्यादि बुद्धिगत परिगाम-भाव से निर्विकार ज्ञाता अज्ञों को परिगामी जान पड़ता है। यह पहिले बहुत बार व्याख्यात हुआ है।

प्राप्तचैतन्योपग्रह का अर्थ 'मैं चेतन हूँ' इस प्रकार की भाव-प्राप्ति हैं। बुद्धिवृत्ति के अनुकार का अर्थ 'मैं अमुक अमुक विषयों का ज्ञाता हूँ' इत्यादि रूप से मानों परिएामी बुद्धि के समान चैतन्य का होना है। अविशिष्टा बुद्धिवृत्ति का अर्थ है चैतन्य के साथ एकीभूत-सी बुद्धिवृत्ति।

भाष्यम् — स्रतः चैतदभ्युषशम्यते —
द्रष्ट्रहरयोपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ २३ ॥

मनो हि मन्तव्येनाथेंनोपरक्तं तत्स्वयं च विषयत्वाद् विषयिणा पुरुषेणा-त्मीयया बृत्याऽभिसम्बद्धं तदेतिच्चत्तमेव द्रष्ट्रदृश्योपरक्तं विषयविषयिनिर्भासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मक्रमध्यविषयात्मक्रमिवाचेतनं चेतनिमव स्फटिकमणिकत्पं सर्वार्थमित्युच्यते । तदनेन विद्यान्सक्रमध्यविषयात्मकिवाचेतनं चेतनिमव स्फटिकमणिकत्पं सर्वार्थमित्युच्यते । तदनेन विद्यान्सक्ष्येण आन्ताः केचित्तदेव चेतनिमत्याहुः । अपरे चित्तमात्रमेवेदं सर्वं नास्ति खल्वयं । गवादिर्घटादिश्च सकारणो लोक इति । अनुकम्पनीयास्ते । कस्मात्, अस्ति हि तेषां आन्ति- बीजं सर्वरूपाकारिनर्भासं चित्तमिति, स्माधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयोऽर्थः प्रतिविम्बीभूतस्तस्यालम्बनी-

भूतत्वादन्यः स चेदर्थिश्चित्तमात्रं स्पात् कर्थं प्रज्ञयैव प्रज्ञारूपमवधार्थेत, तस्मात् प्रतिविम्बी-भूतोऽर्थः प्रज्ञायां येनावधार्यते स पुरुष इति । एवं गहीतृग्रहणग्राह्यस्वरूपिचत्तभेदात् त्रयमप्ये-तत् जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यग्दिशनः, तैरिधगतः पुरुष इति ॥ २३ ॥

भाष्यानुवाद-पूर्वसूत्रार्थं से यह सिद्ध होता है कि-

२३। द्रष्टा तथा दृश्य में उपरक्त होने के कारण चित्त सर्वार्थ (१) होता है।

मन मन्तव्य अर्थ द्वारा उपरंजित होता है; तथा वह स्वयं भी विषय होने से विषयी पुरुष की अपनी वृत्ति-द्वारा अभिसंबद्ध है, इसलिये चित्त द्रष्ट्रदृश्योपरक्त—विषय और विषयी का ग्राहक, चेतन और अचेतनस्वरूपापन, विषयात्मक होने पर भी अविषयात्मक जैंसा, अचेतन होने पर भी चेतन की भाँति, स्फटिकमिणि सा तथा सर्वार्थ कहा जाता है। (चिति के साथ) चित्त की इस सरूपता को देख कर ही आन्त बुद्ध व्यक्ति उसी को (चित्त हों को) चेतन बोलते हैं। दूसरे कहते हैं कि ये सब द्रव्य केवल चित्तमात्र होते हैं; गवादि घटादि सकारण वस्तु नहीं हैं। ये लोग और भी दयनीय हैं, वयों कि—इनके भत में सर्वरूप और आकार का ग्राहक, आन्ति-बीच केवल चित्त ही विद्यमान है। समाधिप्रज्ञा में प्रति-द्विम्बरूप प्रज्ञेय अर्थ आलम्बनीभूत होने के कारण भिन्न है। वह अर्थ यदि चित्तमात्र हो, तो प्रज्ञा ही के द्वारा प्रज्ञास्वरूप का अवधारण कैसे हो सकेगा (२)? अतः उस प्रज्ञा में प्रतिविम्बीभूत अर्थ जिसके द्वारा अवधारत होता है, वही पुरूष है। इसप्रकार से ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य में स्वरूप विषयक ज्ञान भेद के कारण इन तीनों को जो जातितः विभिन्न रूप से जानते हैं वे ही सम्यग्दर्शी हैं, और उन्हीं के द्वारा (अवण-मननपूर्वक) पुरुष का अधिगण हुआ है (समाधिद्वारा साक्षात्कार करने के लिए वे ही अधिकारी हैं)।

टीका—२३। (१) स्वब्द्धिसंवेदन क्या है। यह व्याख्यात हो चुका है। चिति-शिवत स्रप्रतिसंकमा है स्रतः चैतन्य का बुद्धि सा भान होना बुद्धि ही का एक प्रकार का परिएगाम है। स्रतः बुद्धि जैसे विषय से उपरंजित होती है, वैसे ही चैतन्य से भी उपराग पाती है। यही सूत्रकार ने इस सूत्र में प्रदर्शन किया है। चित्त या बुद्धि सर्वाथं है प्रथात् द्रष्टा और दृश्य दोनों वस्तुओं का स्रवधारए करने में समर्थ है। "मैं ज्ञाता हूँ" यह बुद्धि भी होती है तथा "में शरीर हूँ" यह भी। पुरुष है यह बुद्धि भी (स्राभ्यंतरिक स्रनुभव विशेष से) होती है तथा शब्दादि हैं यह भी। इन दो प्रकारों के बोध के उदाहरए पाये जाने के कारए ही बुद्धि को सर्वार्थ कहा है।

ै२३। (२) विज्ञान मात्र ही है, विज्ञानातिरिक्त पुरुष नहीं, इस मत का निरसन भाष्यकार प्रसंगतः कर रहे हैं। इस मत में "नान्योऽनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । प्राह्मप्राहकवैध्य्यांत् स्वयमेव प्रकाशते ।। प्रविभागोऽपि बुद्ध्यास्मा विषय्यांसितः शंनैः । प्राह्मप्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ।। इत्यर्थं क्ष्परहितं संविन्यात्रं किलेबिनित पश्यन् । परिहृत्य दुः खसंसृतिमभयं निर्वाणमाप्नोति ।।" प्रयीत् विज्ञानवादियों के मत में बुद्धि-द्वारा दूसरी किसी वस्तु का प्रभाव नहीं होता है, बुद्धि का भी दूसरा प्रनुभव (बुद्धि-बोध ) नहीं है । बुद्धि ही ग्राह्म तथा ग्राहक के रूप में विधुर या विमूद्ध होकर ग्राने ग्राप ही प्रकाश पाती है । बुद्धि के साथ ग्राहमा (बुद्ध्या ग्राहमा) ग्रामित्र होनेपर भी विपर्यंस्त-दृष्टि व्यक्तियों-द्वारा ग्राह्म, ग्राहक ग्रीर संवित् या ग्रह्मा इन तीन भेदों से युक्त -सी ग्राहमा कृक्षित होती है । ग्रतः यह विषय रूप रहित संद्विन्म् । है — इस प्रकार से जगत् को देख-

कर दु:ख सन्तित त्याग करने से ग्रभय निर्वाण प्राप्त होता है। इसमें कुछ सत्य रहने पर भी यह मत पूर्ण सत्य नहीं है, वयोंकि समाधि-द्वारा जब पौरुष प्रत्यय साक्षात्कृत होता है तब उस प्रज्ञा का ग्रालम्बन क्या होगा ? प्रज्ञा ही प्रज्ञा का ग्रालम्बन नहीं हो सकती। ग्रतः समाधिप्रज्ञा के विषयीभूत पौरुष प्रत्यय या बृद्धि प्रतिबिम्बत पौरुष चैतन्य के कारण पुरुष का रहना ग्रावश्यक ही है। पुरुष रहने पर ही पुरुष का प्रतिबिम्ब होना संभव हो सकता है।

पौरुष प्रत्यय की व्याख्या ३।३५ सूत्र में हो चुकी है। पुरुष गौघट इत्यादि के समान बुद्धि का ग्रालंबन नहीं होता है। परन्तु बुद्धि जो स्वप्रकाश चैतन्य से प्रकाशित है उसका बोध करना ही पौरुष प्रत्यय है। मात्र उसी की ध्रुवा स्मृति समाधि में होती है। यह पुरुष-विषयक स्मृति ही समाधि प्रज्ञा का विषय है ग्रौर वही उपमा के श्रनुसार प्रति-बिम्ब-चैतन्य से कथित होती है तथा उसी से स्थूल भाव में ग्रादिमियों को इस विषय का ज्ञान होता है।

श्रवण श्रीर मनन-जनित सम्यग्दर्शन क्या है? भाष्यकार ने यह कहकर उपसंहार किया है। जो ग्रंहीता, ग्रहण श्रीर ग्राह्म पदार्थों को भिन्न भिन्न प्रत्ययों की श्रालंबनता के कारण भिन्न जातीय द्रव्य में दर्शन करते हैं उन्हीं का दर्शन सम्यग्दर्शन है। इसी दर्शन के द्वारा पुरुष की सत्ता सामान्यतः निश्चय होती है एवं तत्पूर्वक समाधि साधन करके विवेक-ख्याति का लाभ करने पर पुरुष का ज्ञान होता है। पश्चात् परवैराग्य द्वारा चित्त का प्रति-प्रसव करने से कैवल्य सिद्ध होता है।

भाष्यम् — कृतश्वेतत् ? —

तद्संख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् ॥ २४ ॥

तदेतिच्चित्तमसंख्येयाभिर्वासनाभिरेव चित्रीकृतमपि परार्थं परस्य भोगापवर्गार्थं न स्वार्थं संहत्यकारित्वाद् गृहवत् । संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भिवतव्यम्, न सुखचित्तं, सुखार्थं, न ज्ञानं ज्ञानार्थम्, उभयमप्येतत्परार्थं—यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थेनार्थवान्पुरुषः स एव परः । न परः सामान्यमात्रं, यत्तु किञ्चित्परं सामान्यमात्रं स्वरूपेणोदाहरेद्वैनाशिकस्तत्सर्वं संहत्यकारि-स्वात्परार्थमेव स्यात् । यस्त्व सौ परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥

भाष्यानुवाद -- किस हेतु से पुरुष की स्वतंत्रता सिद्ध हो ? --

२४। वह (चित्त) ग्रसंख्य वासनाग्रों द्वारा विचित्र होनेपर भी संहत्यकारित्व के कारण परार्थ होता है।।

वह चित्त प्रसंख्येय वासनाग्रों से चित्रीकृत होनेपर भी परार्थ ग्रर्थात् पर का भोगा-पवर्गार्थ है, स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वह संहत्यकारी है; जैसे गृह (१)। संहत्यकारी चित्त स्वार्थ नहीं हो सकता है; क्योंकि सुखचित्त (भोगचित्त) सुखार्थ (चित्त के भोगार्थ) नहीं है; ज्ञान (ग्रपवर्ग चित्त) ज्ञानार्थ (चित्त के ग्रपवर्गार्थ) नहीं है। ये दोनों ही परार्थ हैं; जो भोग तथा श्रपवर्ग-रूप ग्रर्थ द्वारा श्रर्थवान् है, वही परम पुरुष है। परन्तु सामान्यमात्र (विज्ञानसजातीय-सा कुछ) नहीं है। वैनाशिकगरण (विज्ञान भेदरूप) जो कुछ सामान्यमात्र पर पदार्थों को भोकतृस्वरूप कहते हैं वे सभी संहत्यकारित्व के काररण परार्थ हैं। जो पर विशेष या विज्ञानातिरिक्त है तथा नाममात्र श्रौर संहत्यकारी नहीं है वही पुरुष है।

टीका—२४। (१) वह सर्वार्थं चित्त ग्रसंस्य वासनाग्रों द्वारा चित्रीकृत है। ग्रसंस्य जन्मों के विपाकानुभव से उत्पन्न संस्कार ही वे ग्रसंस्य वासनाएँ हैं। चित्त में दे सभी समाहित हैं।

वह चित्त परार्थ है; क्योंकि संहत्यकारी है। जो संहत्यकारी होता है या जो बहुत सी शिवतयों के मिलन से निर्मित साधारण किया है, वह उन सब शिवतयों में किसी की भी अर्थभूत नहीं होती हैं। किन्तु वे सब शिवतयाँ जिससे प्रयोजित होकर एकत्र मिल कर काम करती हैं उस उपरिस्थित प्रयोजिक की ही अर्थभूत होती हैं। चित्त प्रस्था, प्रवृत्ति और स्थित या सात्त्विकी, राजसी और तामसी वृत्तियों का मिलित कार्य है अतः वह संहत्यकारी है और इसी कारण परार्थ है। जो पर है, जिसके भोग और अपवर्ग के लिए चित्तिक्या होती है वहीं पुरुष है।

संहत्यकारित्व का उदाहरणा भाष्यकार ने दिया है। गृह नाना अवयवों के मिलन का फल हैं। गृह वासार्थ हैं, गृह गृह में नहीं बसता है, दूसरा ही बसता है। उसी प्रकार सुखचित्त नाना करणों या चित्तावयवों के मेल का फल है। सुख से चित्त का कोई अवयव सुख नहीं पाता है परन्तु 'मैं सुखी होता हूँ' इस अनुभूति के 'मैंपन' में दोनों भावों का मिलन है—एक द्रष्टा और अन्य दृश्य। दृश्य "मैंपन" ही चित्त है और चित्त का अवस्था विशेष सुखादि है। "मैंपन" का वह सुखादिरूप अंश अन्य दृष्ट्र पंशे द्वारा प्रकाशित होता है। उसीसे "मैं सुखी हूँ" यह अवधारणा होती है। इस प्रकार से सुखचित्त अतिरक्त अन्य एक पदार्थ ही सुखयुक्त होता है। अतएव सुख, दुःख और शांति (अपवर्ग) चित्त की ये सब कियाएं परार्थ या परप्रकाश्य हैं। चित्त का प्रतिसंवेदी पुष्प ही वह पर है, इस युक्ति के बल से भी प्रसंगतः वैनाशिकवाद का भाष्यकार ने परिहार किया है। विज्ञानवादिगण विज्ञान के किसी अंश को केवल नाम देकर ही भोक्ता या आत्मा बोलते हैं। उनका वह भोक्ता विज्ञान के अन्तर्गत है। सांख्य का भोक्ता विज्ञान से अतिरक्त चिद्रूप पदार्थ विशेष होता है। विज्ञाता विज्ञान के समान संहत्यकारी नहीं होता है क्योंकि वह एक, निरवयव है। अतः हमारे आत्माव में वही स्वार्थ होता है, दूसरे सब परार्थ हैं।

विशेषदर्शिन आत्मभाव-भावनाविनिवृत्तिः ॥ २४ ॥

भाष्यम्—यथा प्रावृषि तृणाङ्कुरस्योद्भेदेन तद्वीजसत्तानुमीयते तथा मोक्षमार्ग-श्रवणेन यस्य रोमहर्षाश्रुपातौ दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेषदर्शनबीजमपवर्गभागीयं कर्माभिनि-वंतितमित्यनुमीयते । तस्यात्मभावभावना स्वाभाविक्वी ,प्रवर्तते, यस्याभावादिदम् नतं 'स्वभावं मुक्त्वा देषाद् येषां पूर्वपद्धे रुचिर्भवित अरुचिश्च निर्गाये भवित ।" तत्रात्मभावभावना कोऽहमासं, कथमहमासं, किस्विदिदं, कथंस्विदिदं, के भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इति । सा तु विशेषदिश्चनो निवर्तते, कृत ? चित्तस्यैष विचित्रः परिणामः, पुरुषस्त्वसत्यामविद्यायां शुद्धित्वत्ताथमेंरपरामृष्ट इति ततोऽस्यात्मभावभावना कुशलस्य निवर्तते इति ॥ २५ ॥

२४ । विशेषदर्शी की ग्रात्मभाव-भावना-निवृत्ति हो जाती है (१) ।।

भाष्यानुवाद्—जैसे वर्षा काल में तृगांकुर के उद्भेद दर्शन से उसके बीज की सत्ता का अनुमान होता है, वैसे ही मोक्षमार्ग श्रवण से जिनके रोमहर्ष और श्रश्रपात देखा जाय उन व्यक्तियों में पूर्व कर्म निष्पादित मोक्षभागीय विशेषदर्शन बीज निहित है यह अनुमान होता है। उनकी आत्मभावभावना स्वभावतः प्रवर्तित होती है। जिसके (स्वाभाविक आत्मभाव भावना के) अभाव के विषय में यह उक्त हुआ है—'आत्मभाव त्यागकर दोष-वश जिनकी पूर्वपक्ष में (परलोकादि के नास्तित्व में) रुचि होती है तथा (पंचिंवशित तत्त्वादि के) निर्णय में अरुचि होती हैं (२)। आत्मभावभावना जैसे—'में कौन था, में कैसे था, ये (शरीरादि) क्या हैं', 'किस प्रकार से ये बने हैं।' 'फिर में क्या होऊँगा' 'कैसे होऊँगा' इत्यादि। विशेषदर्शी को इस भावना की निवृत्ति रहती है। (ज्ञान से) निवृत्ति कैसे होती है ?—यह चित्त ही का विचित्र परिणाम है अविद्या नहीं रहने पर भी पुरुष शुद्ध और चित्त धर्म से अपरामृष्ट होता है इस प्रकार उस कुशल पुरुष की अप्रात्मभावभावना निवृत्त हो जाती है।

दीका—२५। (१) पहले चित्त तथा पुरुष का भेद सम्यक् प्रतिपादन किया है। अब कैवल्य के प्रतिपादन के लिए इस सूत्र में कैवल्यभागीय चित्त का निर्देश कर रहे हैं।

जो पूर्वसूत्रोक्त, विशेषस्वरूप पुरुष को देखते हैं उनकी ग्रात्मभावभावना निवृत्त हो जाती हैं। ग्रात्मविषयक भावना ही ग्रात्मभावभावना है। जो चित्त के परस्थित पुरुष के विषय में ग्रज्ञ हैं उनको ग्रात्मभावभावना की निवृत्ति की संभावना नहीं है। जो पुरुष-साक्षात्कार कर सकते हैं उन्हीं को निवृत्ति होती है, शास्त्र कहते हैं, 'भिद्यते हृदयग्रन्थिव्छ्द्यन्ते सर्वसंशयः। क्षीयन्ते चास्य कर्माण तस्मिन्दृष्टे परावरे।।' (मुण्डक)।

२५। (२) उत्तरोत्तर बहुत से जन्मों में साधित विशेष दर्शन का बीज रहने पर ही विशेषदर्शन होता है। मोक्षशास्त्र में रुचि देख कर इसका अनुमान किया जाता है। उस रुचि या श्रद्धा के साथ वीर्य तथा स्मृति से समाधिसाधन कर प्रज्ञालाभ किया जाता है। विवेक रूप प्रज्ञा द्वारा पुरुषदर्शन होने पर साधारण आत्मभाव चित्तकार्य है, यह स्फुट प्रज्ञा होती है, और यह ज्ञान भी होता है कि अविद्यावश ही पुरुष के साथ चित्त संयुक्त होता है। अतः उससे आत्मविषयक समस्त जिज्ञासाएँ सम्यक् निवृत्त होती हैं। आतः मां प्रकृत क्या हूँ और क्या नहीं हूँ इसकी सम्यक् प्रज्ञा होती है। परन्तु पहले श्रुतानुमान प्रज्ञा से आत्मभावभावना की निवृत्ति होती है। बाद में साक्षात्कार द्वारा होती है।

## तदा विवेकनिम्नङ्कौ बल्यप्राग्भारश्चित्तम् ॥ २६ ॥

भाष्यम्—तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारम् ग्रज्ञाननिम्नमासीत्तदस्यान्यथा भवति, कैवत्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिम्नमिति ॥ २६ ॥

२६ । उस समय चित्त विवेक-विषयक तथा कैवल्य-प्राग्भार होता है (१) । सू० भाष्यानुवाद — उस समय (विशेष दर्शन की ग्रवस्था में) पुरुष का (साधक का) जो चित्त विषयाभिमुख और ग्रज्ञान मार्ग संचारी था वही चित्त ग्रन्य-रूप होता है । (तब वह) कैवल्याभिमुख और विवेकजज्ञान मार्गसंचारी होता है।

टीका—२६। (१) विवेक द्वारा श्रात्मभावभावना निवृत्त होने से उस श्रवस्था में चित्त विवेक-मार्ग में प्रवह्णाशील रहता है। कैवल्य ही उस प्रवाह की श्रंतिम सीमा है। जैसे कि कोई खात कमशः नीचा या ढालवाँ होता हुग्रा किसी प्राग्भार या ऊँचे स्थान पर समाप्त हो, तो जल उस खात के निम्नमार्ग से बहता हुग्रा प्राग्भार में जाकर शोषित होकर विलीन होता है, वैसे चित्तवृत्ति उस समय विवेकरूप निम्नमार्ग से बहती हुई कैवल्य प्राग्भार में पहुँच कर विलीन होती है।

#### तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणिसंस्कारेभ्यः ॥ २७॥

भाष्यम् प्रत्ययविवेकिनिम्नस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहिणश्चित्तस्य तिच्छ-द्रेषु प्रत्ययान्तराणि ग्रस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानमीति वा, कृतः ? क्षीय-माण वीजेभ्यः पूर्वसंस्कारेभ्य इति ॥ २७ ॥

२७। उसके (विवेक के) बीच में संस्कारों द्वारा श्रन्य व्युत्थान-प्रत्यय समूह उठते हैं। सू० भाष्यानुवाद — विवेक निम्न प्रत्यय या बृद्धिसत्त्व श्रर्थात् सत्त्वपुरुष के भिन्नता- ख्यातिमात्र से प्रवहणकारी चित्त के विवेक-छिद्र या विवेक के बीच में श्रन्य प्रत्यय उठते हैं। जैसे, मैं या मेरा, जान रहा हूँ या नहीं जान रहा हूँ, इत्यादि। कहाँ से शिग्रा-बीज पूर्व संस्कारों से (१)।

टीका—२७। (१) विवेकख्याति में यदि चित्त प्रधानतः विवेक मार्गसंचारी भी हो, तो भी जबतक संस्कारों का सम्यक् क्षय (प्रांन्तभूमि प्रज्ञा की निष्पत्तिद्वारा) न हो जाय तब तक बीच-बीच में अन्य प्रत्यय या अविवेक-प्रत्यय उठते ही हैं। विवेकज्ञान होने पर शीघ्र ही सभी संस्कार क्षीएा नहीं होते; परन्तु विवेकसंस्कार के संचय से अविवेक संस्कार कमशः क्षीयमाण होते रहते हैं। उस समय भी कुछ अविशष्ट अविवेक संस्कारों से अविवेक प्रत्यय बीच-बीच में उठा करते हैं।

#### हानमेषां क्लेशवदुक्तम् ॥ २८ ॥

भाष्यम् —यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति तथा ज्ञानाग्निना दग्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्यय प्रसूर्भवति । ज्ञान संस्कारास्तु चित्ताधिकार समाप्ति-मनुशेरते इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥

२८ । इनका ( प्रत्ययांतरों का) हान क्लेशहान सा कहा गया है । सू०

भाष्यनुवाद — जैसे दग्धबीजभाव वलेश प्ररोह उत्पन्न करने में ग्रसमर्थ होता है ग्रथित पुनः क्लेशोत्पादन में समर्थ नहीं होता है, वैसे ही ज्ञानाग्नि-द्वारा दग्धबीजभाव पूर्व-संस्कार प्रयत्न का प्रसव नहीं करता है। ज्ञान संस्कारचित्त के ग्रधिकार की समाप्ति तक ठहरते हैं, ग्रतः (ग्रथीत् ग्रधिकार की समाप्ति हो जाने से वे ग्राप ही नाश पाने के कारण) उनके लिये चिन्ता की ग्रावश्यकता नहीं है (१)।

टीका—२८। (१) ग्रविवेक प्रत्यय ग्रौर ग्रविवेक संस्कार इन दोनों का विनाश होने पर ही ज्युत्थान प्रत्यय सम्यक् विनिवृत्त होता है। चित्त के विवेकनिम्न होने पर विवेक-द्वारा ग्रविद्यादि दग्ध बीजवत् होते हैं। तब ग्रविवेक संस्कार ग्रौर संचित नहीं हो सकता, क्योंकि, ग्रविवेक का ग्रनुभव होते ही वह विवेक से ग्रिभिभूत हो जाता है (२।२६ देखिए)। परंतु उस समय भी ग्रनष्ट पूर्वसंस्कार से ग्रविवेक प्रत्यय उठता है (मैं, मेरा इत्यादि)। उसका भी निरोध करने के लिए उस प्रत्यय के हेतु पूर्वसंस्कार को दग्धबीज-वत् करना चाहिये। ज्ञान के संस्कार से वह ग्रविवेकसंस्कार दग्ध बीजवत् होता है। प्रांत-भूमि प्रज्ञा ही को ज्ञानसंस्कार कहा जाता है।

उदाहरणार्थ मान लीजिए किसी योगी को विवेक ज्ञान हुग्रा। वे उस ज्ञान का ग्रवलंक्तन कर समाहित रह सकते हैं किन्तु संस्कारवश उनको प्रत्यय उठा कि :—मैं ग्रमुक स्थान पर जाऊँगा'। उन्होंने ऐसा ही किया। उससे श्रीर भी बहुत से प्रत्यय हुए। तत्पश्चात् उन्होंने समाधानेच्छ होकर सोचा कि 'यह गमनस्वरूप जो ग्रविवेक प्रत्यय है उसका स्मरण ग्रब नहीं करूँगा; अतः ग्रविवेक का नवीन संस्कार संचित नहीं हो सका। ग्रथवा गमन काल में यदि वे श्रुव स्मृतिबल से प्रतिपदक्षेप में विवेक ज्ञान का स्मरण करें, तो उस किया से भी विवेक संस्कार ही (सम्यक् नहीं) होगा, ग्रविवंक संस्कार नहीं होगा। (वस्तुतः योगिनगण ऐसे ही चलते हैं)।

किन्तु इससे पूर्वसंस्कार (जिससे गमन करने का प्रत्यय उठा ) नष्ट नहीं होगा। यदि वे सोचें कि गमन करना बुद्धि का काम है, मैं उसे नहीं चाहता हूँ, तथा इस ज्ञान के द्वारा गमन में विरागवान् हो जाँय तो उनको (ध्रुवस्मृतिवल से ) गमन संकल्प नहीं होंगा। प्रतः इस ज्ञान संस्कार से उनका गमनहेतुसंस्कार दग्धबीजवत् हो जायगा, प्रथित् फिर कभी 'गमन कहँगा' यह संस्कार स्वतः प्रत्यय का उत्पादक नहीं होगा।

'ज्ञेय में जान चुका हूँ ज्ञातव्य और कुछ नहीं है' इत्यादि प्रान्तभूमिप्रज्ञा के संस्कार से अविवेक संस्कार पूर्ण दग्धबीजवद् भाव पाता है। जब कर्मवश नया अविवेक प्रत्यय नहीं होता है तथा पूर्वसंस्कार वश भी नया अविवेक प्रत्यय नहीं होता है तब प्रत्ययोत्पत्ति के सभी कारण विनष्ट होते हैं, यह कहा जाता है। व्युत्थान के कारण का विनष्ट होने पर, व्युत्थान का प्रत्यय भी नेहीं उठता है। प्रत्यय चित्त की वृत्ति या व्यक्तता है। प्रत्यय सम्यक् निवृत्त होने से—पुन-रुत्थान की संभावना ही न रहने से चित्त प्रलीन या विनष्ट हो जाता है।

यही गुर्गों की ग्रधिकार-समाप्ति है। ग्रतएव ज्ञान संस्कार चित्त का ग्रधिकार समाप्त कराता है। चित्त के प्रलय के लिए ज्ञान-संस्कार के संचय को छोड़कर दूसरे उपायों की चिन्ता नहीं करनी पड़ती है। यदि सब प्रकार के चित्त कार्यों में विरक्त होकर उसका निरोध किया जाय तो चित्त निष्क्रिय यानी प्रलीन हो जायगा। सांख्य दृष्टि में चित्त उस समय ग्रभाव प्राप्त नहीं होता है, परन्तु स्वकाररा में ग्रव्यक्त भाव से रहता है। ग्रतः कोई भाव पदार्थ ग्राप की ग्राप ग्रपने ग्रभाव का काररा हो सकता है; इस प्रकार की ग्रयुक्त कल्पना करने की ग्रावश्यकता सांख्यीय दर्शन में नहीं है। सारे पदार्थ ही निमित्तवश ग्रवस्थांतर पाते हैं। विद्यारूप निमित्त ग्रविद्या को नष्ट करता है। ग्रव्यक्त चित्त भी इसी प्रकार व्यक्त ग्रवस्था से ग्रव्यस्था में जाता है, परन्तु उसका ग्रभाव नहीं होता है।

## प्रसंख्यानेऽप्यकुसीद्स्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघस्समाधिः॥२६॥

भाष्यम् यदायं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदः — ततोऽपि न किश्चित्प्रार्थयते, तथापि विरक्तस्य सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवतीति संस्कारवीजक्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पद्यन्ते । तदास्य धर्ममेथो नाम समाधिर्भवति ॥२६॥

२६। प्रसंख्यान या विवेकजज्ञान में भी विराग युक्त होने पर सर्वथा विवेकख्याति होने से धर्मभेष-समाधि उत्पन्न होती है।। सू०

भाष्यानुवाद — जंब यह (विवेकस्यातियुक्त) ब्राह्मण प्रसंस्थान में भी (१) ग्रकुसीद होता है श्रश्यीत् उससे भी कुछ नहीं चाहता है तब उसमें भी विरक्त योगी को सर्वथा विवेकस्याति होती है। संस्कारबीजक्षय के कारण उसको श्रीर प्रत्ययांत उत्तरान नहीं होते। उस समय उसको धर्ममेध नामक समाधि होती है।

दीका—२६। (१) विवेकस्यातिजनित सार्वश्यसिद्धि को (३।५४) यहाँ पर प्रसंस्थान कहा गया है। प्रसंस्थान में भी जब ब्रह्मवित्व्यक्ति प्रकुसीद या रागशून्य होते हैं प्रथित् विवेकजसिद्धि में भी जब विरक्त होते हैं तब जो सर्वथा विवेस्थाति होती है उस समाधि को धर्ममेंच या परम प्रसंस्थान कहते हैं (१।२)। वह ग्रात्मदर्शनरूप परम धर्म को सिचन करती है प्रथीत् चित्त को ग्रात्म-दर्शनरूप भाव से सम्यक् ग्रवसिक्त करती है, इसलिये उसका नाम धर्म-मेंच है। ग्रात्मदर्शन रूप परम धर्म की वर्षा करती है ग्रथीत् बिना प्रयत्न के (सहज ही में) उस समय कृतकृत्यता हो जाती है। अ

<sup>\*</sup>जैसे दुर्गम पर्वतशिखर में बरसा हुआ जल बहकर पर्वतगात्र को प्लावित करता है वैसे ही धर्म-समूह अर्थात् बुद्धि वृत्तियों को विवेकज्ञान द्वारा द्वध्य पुरूष से भिन्न जाननेपर वह ज्ञान बुद्धि धर्म समूह को प्लावित करता है, अर्थात् बुद्धिरूप शिखर में विवेकरूप वृष्टिपात से इस विवेकरूप जल-प्लावन द्वारा बुद्धि धर्म समूह आप्लावित या विवेकमय होते हैं अथवा जैसे जल शुद्ध तथा निर्मल होने पर उसमें बरसा हुआ बारि भी शुद्ध ही जल होता है वैसे विवेकज्ञानसंपन्न मुन्नि की आत्मा या बुद्धि विवेकमात्र में समाहित रहने के कारण विशुद्ध विवेक में हो पूर्ण रहती है।

यही साधन की ग्रंतिम सीमा है; यही ग्रविष्ववा विवेक ख्याति है; यह पूर्ण होने ही पर सम्यक् निवृत्ति या सम्यक् निरोध सिद्ध होता है। धर्मभेघ शब्द का अन्य अर्थ भी होता है। धर्म समूह को यानी ज्ञेय पदार्थ समूह को गेहन अर्थात् युगपत् ज्ञाना छ करा के मानों सिचन करता है अतः इसका नाम धर्मभेध है। यह धर्मभेध की सिद्धि के विषय में हैं।

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३०॥

भाष्यम् — तल्लाभादिवद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं किषता भवन्ति, कुशलाकुशलादेचं कर्माशयाः समूलद्यातं हता भवन्ति । क्लेशकर्म निवृत्तौ जीवन्नेव विद्वान् विमुक्तो भविति, कस्मात्, यस्माद् विपर्य्ययो भवस्य कारणं, न हि क्षीणविपर्य्ययः कश्चित् केनचित् क्वचि- ज्जातो दृश्यत इति ॥ ३० ॥

३०। उससे क्लेश तथा कर्म की निवृत्ति होती है। सू०

भाष्यानुवाद उसके लाभ से अविद्यादि क्लेशसमूह समूल (संस्कार के साथ) नष्ट होते हैं, पुण्य और अपुण्य कर्माशय समूह समूल निहत होते हैं। क्लेश-कर्मों की निवृत्ति होने पर विद्वान् जीवित रहते हुए ही विमुक्त होते हैं, क्योंकि विपर्यंय ही जन्म का कारण है, और क्षीएाविपर्यंय किसी व्यक्ति का जन्म होते किसी ने नहीं देखा है (१)।

टीका—३०। (१) धर्ममेघ द्वारा क्लेश कर्म-निवृत्ति होने पर ऐसे पुरुष जीवन्मुक्त कहे जाते हैं। श्रुति भी कहती हैं 'जीवसेव विद्वान्मुक्तो भवति।' ऐसे कुशल योगी पूर्व-संस्कार वश कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पूर्व संस्कारवश शरीरधारण भी नहीं करते हैं। यदि किसी काम को करना हो तो वे निर्माणिचित्त के द्वारा करते हैं। निर्माण चित्त का कार्य बन्ध का कारण नहीं है यह पहले कहा गया है। जीवन्मुक्त योगी शरीर यदि रखते हैं तो इच्छापूर्वक यानी निर्माणिचित्त के द्वारा ही।

विवेक ख्याति-प्राप्त परन्तु सम्यक् निरोध की निष्पत्ति के इच्छुक साधक भी जीव-न्मुक्त कहे जाते हैं। वे संस्कार के लेश से शरीर धारण करते हैं। वे नवीन कर्म त्याग कर केवल संस्कार-समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं। उस समय स्नेहहीन दीपक की भाँति उनको संस्कार निवृत्ति और फिर कैवल्य होता है।

मुक्ति का अर्थ दु:खमुक्ति है। जो इच्छामात्र से ही बुद्धि से वियुक्त हो सकर्ते हैं उन्हें बुद्धि से दु:ख स्पर्श नहीं कर सकता यह कहना अनावश्यक है। दु:खाधार संसार भी उनसे निवृत्ति होता है, क्योंकि अविवेक ही संसार का कारण है, विवेकस्यातियुक्त पुरुष का जन्म असंभव होता है। जितने प्राणी जन्म लेते या ले चुके हैं, सभी विपर्यंस्त हैं। विपर्ययशून्य प्राणी को किसी ने कभी जन्मते नहीं देखा है।

सांख्ययोग के जीवन्मुक्त पुरुष सर्वोच्च साधन से संपन्न होते हैं। श्राजकल के जीव-न्मुक्त प्राणों के डर के मारे दौड़ते फिरते हैं। पीड़ा होने से ( श्रनासक्त भाव में ) हाय हाय भूखे होने पर करते हैं श्रीर श्रंधेरा देखते हैं ( केवल शरीर के कारए। ? ) इत्यादि । केवल पुस्तकें पढ़ सुन कर 'ग्रहं ब्रह्मास्मि' जान लेने से ही ऐसा जीवन्मुक्त हुआ जाता है। इनका तर्क यह है—शरीर का धर्म है, शरीर कर रहा है आत्मा की उससे क्या हानि है ? परंतु उनमें जानवरों में प्रभेद क्या है यह समभाना कठीन है, क्योंकि जानवरों की भी आत्मा निर्विकार होती है, और उनके शरीरों का धर्म भी शरीर करते रहते हैं।

ब्रह्मलोक में तथा अवीचि में जिस प्रकार प्रभेद होता है, प्राचीन तथा आधुनिक जीवन्मुवंत में भी उसीप्रकार प्रभेद है। श्रुतिभी कहती है 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वाप्त विभेति कुतश्चन' 'आत्मानं चेद्वि जानीयादयमस्मीति पूरुषः। किमर्थं कस्य कामाय शरीर मनुसञ्ज्व रेत्।' जो गुरुतम पीड़ा से भी अणुमात्र विचलित नहीं होते, वे ही दुःखमुक्त हैं। जीवित अवस्था में किसी पुरुष के ऐसा बनने से उसे ही जीवन्मुक्त कहते हैं। यही सांख्योग का मत है।

## तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याञ्ज्ञेयमलपम् ॥ ३१ ॥

भारयम्—सर्वैः क्लेशकर्मावरणैविमुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्यं भवति । श्रावरकेण तम-साभिभूतमावृतज्ञानसत्त्वं क्वचिदेव रजसा प्रवितितमुद्घाटितं ग्रहणसमर्थं भवति । तत्र यदा सर्वैरावरणमलैरपगतमलं भवति तदा भवत्यस्यानन्त्यं ज्ञानस्यानन्त्याण्ज्ञेयमलपं संपद्यते, यथा श्राकाशे खद्योतः । यत्रेदमुक्तम् ""श्रम्यो मिण्मिविध्यत् तमनङ्गालिरावयत् । श्राप्रीवस्तं प्रत्यमुञ्चत् तमजिह्वोऽभ्यपूजयद्" इति ॥ ३१ ॥

३१। उस समय समस्त ग्रावरणमलों से शून्य ज्ञान के ग्रानन्त्य के कारण ज्ञेयः ग्रहोता है। सू

भाष्यानुवाद सारे क्लेशों और कर्मावरणों से विमुक्त ज्ञान का आनन्त्य होता है। आवरक तम द्वारा अभिभूत होकर (अनन्त) ज्ञान सत्त्व आवृत हो जाता है। वह कहीं कहीं रजोगूण-द्वारा प्रवित्त या उद्घाटित होकर ग्रहणसमर्थ होता है। उसमें जब समस्त आवरण मलों से चित्त सत्त्व निर्मल होता है तब ज्ञान का आनन्त्य होता है। ज्ञान के आनन्त्य कारण ज्ञेय अल्प बनता है, जैसे आकाश में खद्योत है। (क्लेश का मूल उच्छिन्न होने पर फिर कहीं जन्म होता है?) इस विषय में कहा गथा है कि अन्धे ने मिण्यों में छेद किया है, अनङ्गुलिन उसे गूँथा है, अग्रीव ने उसे गले में धारण किया है और गूंगे ने उसकी प्रशंसा की है।" (२)

टीका—३१। (१) ज्ञान या चित्तरूप में परिगत सत्त्वगुरा का ग्रावररा रजस्तमी
गुरा हैं। ग्रस्थिरता ग्रीर जड़ता ज्ञान को सम्यक् विकसित नहीं होने देती हैं। शरीरेन्द्रिय के संकीण प्रिप्तमान से ज्ञान शिवत में जड़ता ग्राती है ग्रीर उसकी चंचलता से ग्रस्थिरता ग्राती है। इसलिये ज्ञेय विषय में संपूर्ण ज्ञान शिवत का प्रयोग नहीं किया जाता है। सम्यक् स्थिर ग्रीर संकीणताशून्य होने पर ज्ञान की सीमा ग्रपगत होती है; (क्योंकि वे ही ज्ञान शिवत के सीमाकारी हेतु हैं।) ज्ञानशिवत, ग्रम्नीम होनेपर ज्ञेय ग्रस्प हो जाती

हैं, जैसे ग्रनन्त ग्राकाश में क्षुद्र खद्योत । लौकिक ज्ञान इस दृष्टान्त का विरोधी है । उसमें खद्योत ही ज्ञान ग्रौर ग्रनन्त ग्राकाश ज्ञेय है । धर्ममेध समाधि में इसी प्रकार ग्रनन्ता ज्ञान-शिवत बनती है ।

३१। (२) अन्धे द्वारा मिए। का बेधना, अनंगुलि द्वारा गूँथना, अग्रीव द्वारा उसका गले में पहनना और मूक द्वारा उसका सराहना ये सब जैसे अलीक हैं वैसे धर्मभेघ द्वारा समूल क्लेशकर्म-निवृत्ति होने पर पुरुष का पुनः संसरए। भी अलीक हैं। अलीकत्व के उदो-हरए। हैं। इस श्रुति को उद्धत किया गया है। (यह श्रुति तैत्तिरीय आरण्यक में हैं)।

विज्ञानिभक्षु ने इसे बौद्धों के उपहास रूप में व्याख्या कर केवल व्याख्यान-कौशल ही दिखाया है। परन्तु वास्तव में उनकी व्याख्या श्रद्धेय नहीं है। बौद्ध गरा भी ग्रनन्तज्ञान स्वीकार करते हैं।

ततः कृतार्थानां परिणामक्रयसमाप्तिर्गुणानाम् ॥ ३२ ॥

भाष्यम्—तस्य धर्ममेघस्योदयाःकृतार्थानांगुणानाम्परिणामकमः परिसमाध्यते, न हि कृतभोगापवर्गाः परिसमाप्त कमाः क्षणमप्यवस्थातुमुत्सहन्ते ॥ ३२ ॥

३२ । उससे (धर्ममेघ से) कृतार्थ सब गुणों का परिगाम-क्रम समाप्त होता है। सूर्य भाष्यानुवाद — उस धर्ममेघ के उदय से कृतार्थ गुगा समूह का परिगामकम परिस्समाप्त हो जाता है। भोग और अपवर्ग चरितार्थ तथा परिसमाप्त होने पर (गुगावृत्तियाँ) क्षिणकाल भी नहीं ठहर सकतीं (अर्थात् प्रकीन हो जाती) हैं (१) ।

टीका — ३२। (१) धमंमेघ समाधि का फल है — क्लशकर्म निवृत्ति, ज्ञान का चरमें उत्कर्ष एवं गुणों के अधिकार या परिणामक्रम की समाप्ति। उससे गुणसमूह कृतार्थ (जिनके द्वारा भोगापवर्ग रूप अर्थ कृत या निष्पादित हो चुका है) होते हैं। जाति, आयु और सुखहु ख रूप कर्मफल के भोग में सम्यक् विराग होने से भोग निष्पादित या समाप्त होता है, तथा परमगित पुरुष तत्त्व के अवधारण से अपवर्ग निष्पादित होता है। चित्त द्वारा जो प्राप्य है उसे पाने पर सम्यक् फलप्राप्ति या अपवर्ग होता है। अतः उस कृतार्थ पुरुष के बुद्ध्यादिरूपों से परिणत सब गुण कृतार्थ होते हैं। कृतार्थ होने पर उनका परिणाम-क्रम समाप्त होता है, क्योंकि, परिणामकम ही भोग और अपवर्ग का स्वरूप होता है। भोगापवर्ग न रहने पर गुणविकार बुद्धि आदि भी उसी समय विलीन हो जाते हैं। सूत्रस्थ 'गुणानां' शब्द का अर्थ है उस विवेकी के गुण विकारों का या बुद्ध्यादि का। परिणाम-मात्र की समाप्ति नहीं होती क्योंकि वह नित्य है। कार्य और कारणात्मक गुण है अर्थात् मूल प्रकृति को छोड़कर दूसरी सब प्रकृतियाँ और विकृतियाँ ही यहाँ पर गुण हैं।

भाष्यम् — श्रथ कौऽयं कमो नामेति —

च्चणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्पाद्यः क्रमः॥ ३३॥

क्षणानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेन ग्रवसानेन गृह्यते कमः। न ह्यननुभूतकमक्षणा नवस्य पुराणता वस्त्रस्यान्ते भवति । नित्येषु च कमो दृष्टः, द्वयी चेयं नित्यता कूटस्थिनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र कूटस्थिनित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता गुणानाम् । यिस्मन् परिणम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तिन्नत्यस् । उभयस्य च तत्त्वानिभिघातान्नित्यत्वम् । तत्र गृणधमेषु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तिनिर्माह्यः कमो लब्धपर्यवसानः, नित्येषुधमिषु गुणेषु म्रालब्धपर्यवसानः । कूटस्थिनित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेणैवानुभूयत इति तत्राप्यलब्धपर्यवसानः, शब्दपृष्ठेनास्तिकियामुपादाय कित्यत इति ।

श्रथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्यास्ति कमसमाप्तिनंविति, श्रवच् नीयमेत्त् । कथम्, श्रस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः सर्वो जातो मरिष्यिति श्रों भो इति । श्रथ सर्वो मृत्वा जनिष्यत इति, विभज्यवचनीयमेतत्, प्रत्युदितख्यातिः क्षीणतृणः कुशलो न जनिष्यते इतरस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं परिपृष्टे विभज्य-वचनीयः प्रश्नः, पशूनुद्दिय श्रेयसी, देवानृषीश्चािषकृत्यनेति । श्रयन्त्ववचनीयः प्रश्नः—संसा-रोऽयमन्तवानथानन्त इति । कुशलस्यास्ति संसारक्रमसमाप्तिनेतरस्येति । श्रन्यतरावधारणेऽ-दोषस्तस्माद्व्याकरणीय एवायं प्रश्न इति ॥ ३३ ॥

भाष्यानुवाद-यह परिगाम-क्रम. क्या है ?-

३३। जो क्षरण का प्रतियोगी (१) और परिणामावसान पर्यंत निर्माह्य है वही कम है। सू॰

कम प्रविरल क्षण प्रवाह स्वरूप है, वह परिणाम के प्रपरांत प्रथांत् ग्रवसान के द्वारा गृहीत (श्रनुमित वा Conceived) होता है। नव वस्त्र के अन्त में जो पुराणता होती है वह अननुभूत क्षणकम (२) होने पर नहीं होती है। नित्य पदार्थ में भी यही परिणाम-कम देखा जाता है। यह नित्यता दो प्रकार की है—कूटस्थनित्यता तथा परिणाम मिश्यता। पुरुष में कूटस्थनित्यता, गुणों में परिणामिनित्यता है। परिणम्यमान होने पर जिसके तत्त्व या स्वरूप का विनाश नहीं होता है वही नित्य (३) है । (गुणः और पुरुष) दोनों के ही तत्त्व का विपर्यास न होने के कारण दोनों पदार्थ नित्य कहाते हैं। परन्तु गुणों के धर्म जो बुद्धि ग्रादि हैं उनमें परिणामावसाननिग्रीह्य कम पर्यवसान लाभ करता है। नित्यधर्मी जो गुण समूह हैं उनमें कम पर्यवसान-लाभ नहीं करता है। कूटस्थ नित्य की, स्वरूपमात्र प्रतिष्ठ मुक्त पुरुषों की स्वरूपमित्र प्रतिष्ठ मुक्त पुरुषों की स्वरूपमित्र भी कम से ही अनुभूत होती है, श्रतः वहाँ भी वह अलब्धपर्यवसान है। यह कम शब्दपृष्ठ या शब्दानुसारी विकल्प द्वारा 'श्रस्ति' कियां ('है, था, होगा') ग्रहण कर विकल्पित होता है।

सृष्टि श्रौर प्रलय के प्रवाह रूप गुणों में वर्त्तमान जो यह संसार है उसके परिणाम-क्रम की समाप्ति होती है या नहीं ?—यह प्रश्न श्रवचनीय है। क्यों ?—(एक प्रकार का) प्रश्न है जो एकान्त वचनीय है जैसे क्या सब जन्मे हुए प्राणी मरेंगे ?—'हाँ' (यह उक्त प्रश्न का उत्तर हो सकता है)। (परन्तु) सब मरे हुए व्यक्ति क्या जन्मेंगे ? (इस प्रकार का प्रश्न) विभाग द्वारा वचनीय है; जैसे प्रत्युदितख्याति, क्षीएातृष्ण, कुशल पुरुष नहीं जन्मेंगे, किन्तु दूसरे जन्मगे। इसी प्रकार क्या मनुष्य जाति श्रेयसी है? इस प्रकार करने से वह भी विभज्यवचनीय है, जैसे जानवरों से श्रेय है पर देवताओं तथा ऋषियों से नहीं। यह संसृति (सारे पुरुषों का संसार) सांत है या ग्रनंत? यह ग्रवचनीय प्रश्न है, ग्रतः यह विभाग कर वचनीय करना चाहिये, यथा— कुशल के इस संसार कम की समाप्ति होती है, परन्तु दूसरों को नहीं। ग्रतएव यहाँ पर दोनों उत्तरों में एक का ग्रवधारण करने में दोष न होने के कारण ('ग्रन्यतरावधारणे दोषः' इस पाठ से भी फलतः उसी प्रकार ग्रथं निकलता है) इस प्रकार का प्रश्न व्याकरणीय है (४)।

टीका—३३। (१) क्षरण का प्रतियोगी या सत्प्रतिपक्ष। जिस प्रकार घटाभाव का प्रतियोगी सत् घट है, उस प्रकार क्षरणरूप कालावकाश का निरूपक सत् पदार्थ ही क्षण प्रतियोगी है अर्थात् क्षण व्यापकर जो धर्म उदित होता है वही क्षरणप्रतियोगी है। क्षणप्रतियोगी वस्तु का ग्रानंतर्य या श्रविरल भाव ही कम कहा जाता है। वे कम परिरणाम के श्रवसान या शेष द्वारा गृहीत होते हैं। धर्म-परिरणाम-कम की प्रवृत्ति ग्रादि नहीं है। परन्तु योगद्वारा बुद्धिविलीन होनेपर उस बुद्धिधर्म का परिरणामकम समाप्त होता है, रजोमात्र किया स्वभाव का नहीं। उपदर्शन रूप हेतु समाप्त होने से बुद्धि ग्रादि नहीं रहते हैं।

३३। (२) यह कम क्षणाविच्छिन्न होने के कारण ग्रलक्ष्य होने पर भी स्थूल परिणाम देखकर पश्चात् लौकिक दृष्टि से ग्रनुमित होता है। योगजप्रज्ञा से उसकी साक्षात्-कार किया जाता है। शुद्ध कलांश-क्षण का कम नहीं है, क्योंकि वह वस्तु नहीं है एवं एकाधिक होने से कल्पनीय नहीं है। धर्म की ग्रन्यता या परिणाम देखकर ही पूर्वक्षण तथा परक्षण इस प्रकार का भेद-निरूपण किया जाता है ग्रतः कम परिणाम का ही होता है, कालांश-क्षण का नहीं। क्षण का कम बोलने से क्षणाव्यापी परिणाम का कम ही जान पड़ता है क्योंकि वही सूक्ष्मतम परिणामकम है।

श्रननुभूतकमक्षरणा प्रराणता = श्रनभूत या श्रप्राप्त; जिन क्षणों ने परिस्थाम क्रम को प्राप्त नहीं किया ऐसे क्षरणों से युक्त पुरास्थात कभी नहीं होती। पुरास्थाता सदा श्रनुभूत-क्रम- क्षरा-युक्ता होती है। अर्थात् क्षर्सिक परिस्थाम क्रम के श्रनुसार ही श्रन्तिम पुरास्थात होती है।

३३। (३) परिग्रम्यमान होने पर भी जिसके तत्त्व का नाश नहीं होता, उसी का नाश नित्यपदार्थ है। गुँग तथा पुरूष का तत्त्वनाश नहीं होने के कारण वे दोनों ही नित्य हैं। परन्तु गुगात्रय परिग्रामि नित्य हैं, श्रौर पुरूष कूटस्थनित्य है। परिग्रम्यमान होने पर भी गुगा गुगा ही रहता है, गृगास्वरूप उसका तत्त्व कभी नहीं विगड़ता। श्रतः गृगात्रय परिग्रामिनित्य हैं। पुरूष श्रविकारी होने से कूटस्थ नित्य हैं। स्वरूपतः पुरूष श्रविकारी होने से कूटस्थ नित्य हैं। स्वरूपतः पुरूष श्रविकारी हैं परन्तु हम बोलते हैं कि मुक्त पुरूष श्रनंत काल तक रहेगा। इसमें कालातीत पदार्थ में काल का श्रारोप करना पड़ता है। श्रवां हम परिग्राम के श्रारोप के विना चितन नहीं कर सकते हैं। श्रतः हम जो कहते हैं कि मुक्त स्वरूपप्रतिष्ठ पुरूष श्रमन्त काल रहेगा वह बस्तुतः 'क्षग्-क्षग में उसका श्रस्तित्व रहेगा' इस प्रकार के परिग्राम की कल्पना के साथ कहते हैं। जिसका परिग्राम केवल सत्ताविषयक (था, है, होगा इस प्रकार विकल्पमात्र, परन्तु प्रकृत विक्रिया से हीन) होता है वही कूटस्थ नित्य है।

गुरात्रय परिसामिनित्य हैं, अतः उनकी परिसाम्यमानता का अवसान नहीं होता

हैं। परन्तु गुराधर्मस्वरूप बुद्धि इत्यादि में परिगामकम की समाप्ति होती है। बुद्धि श्रादि पुरुषार्थरूप निमित्त से उत्पन्न होकर स्वकारण के (गुगों के) परिगामस्वभाव के कारण परिगाम्यमान होते रहते हैं। पुरुषोपदृष्ट कुछ संकीर्णता द्वारा सान्त अथवा असंकीर्णता-द्वारा अनन्त या बाधा-हीन (क्योंकि बुद्धि आदि सांत भी होते हैं और अनंत भी) गुरा-विकिया ही बुद्धि का स्वरूप है। पुरुष से दृष्ट नहीं होने पर बुद्धि इत्यादि स्वरूप नष्ट होकर अपने कारणा में विलीन होते हैं। उस समय गुरात्रय का स्वाभाविक परिगाम अन्य सब पुरुषों के पास व्यवसाय तथा व्यवसेय रूप से रहता है, इस व्यवसायत्व के अभाव से कृतार्थ पुरुष भोग्यतापन्न नहीं होता है। अकृतार्थ अन्य पुरुष के पास वह दृश्य होता है।

ज्ञाता का परिगाम केवल सत्ताविषयक परिगाम की कल्पना है, ग्रन्य प्रकार का परिगाम उसमें किल्पत करना निषिद्ध होता है। कूटस्थ पदार्थ में समस्त विकारों का निषेध करना पड़ता है। परन्तु उसको "है" यही कहना पड़ता है। 'ग्रस्तीति जुवतोऽन्यत्र कथन्तदुपलभ्यते।' ग्रतः "ग्रब हैं, बाद में रहेंगे" इस प्रकार की परिगाम कल्पना के बिना हम शब्द से उस विषय में कुछ प्रकाश नहीं कर सकते हैं। इस वैकल्पिक परिगाम के ग्रनुसार ही पुरुष के सम्बन्ध वाक्य-प्रयोग करना पड़ता है ग्रतः पुरुष पूर्वोक्त नित्य वस्तु के लक्षण में ग्राता है।

३३। (४) सब प्रश्न दो प्रकार के हैं—एकान्तवचनीय तथा अवचनीय। एकनिष्ठ विषय में जो प्रश्न है वही एकान्तवचनीय हो सकता है क्योंकि उसके एकांत पक्ष का उत्तर दिया जा सकता है। भाष्य में यह उदाहत हुआ है, और जो विषय एकनिष्ठ नहीं हैं (एकाधिक प्रकार के हैं) उनमें जो प्रश्न होता है वह एकांतवचनीय नहीं हो सकता है। तथा जिसने रोटी नहीं खाई है उससे अगर पूछा जाय कि 'तुमने किस आटे की रोटी खाई है ?' तो वह व्याकरणीय प्रश्न होगा। उत्तर में कहना पड़ेगा कि 'मैंने रोटी ही नहीं खार्यी है' सुतरां 'किस आटे की रोटी मैंने खायी है' सुतरां 'किस आटे की रोटी मैंने खायी है' प्रश्न नहीं हो सकता है।

व्याकरणीय प्रश्न ग्रथीत् जो प्रश्न व्याख्या के साथ स्पष्ट किया जाय, उसके एकाधिक उत्तर रहने से वह विभज्य-वचनीय होता है। जैसे 'जो मरे हुए हैं क्या वे जन्मेंगे या नहीं?' इसके दो उत्तर हैं इसलिये यह विभज्यवचनीय है। ग्रथीत् इस प्रश्न का विभाग कर उत्तर देना चाहिये। क्या यह संसार या प्राणियों का जन्ममृत्यु प्रवाह समाप्त होगा या नहीं—यह विभज्यवचनीय प्रश्न है। क्योंकि, इसके दो उत्तर हैं—कुशलों का संसार समाप्त होगा; ग्रकुशलों का नहीं। यदि प्रश्न हो कि सारे जीव कुशल होंगे या नहीं तो इसका भी यही उत्तर हैं—जो विषय में विरक्त होंगे तथा विवेकज्ञान का साधन करेंगे वे ही कुशल होंगे, दूसरे नहीं। 'दुनियाँ के सभी लोग कभी गोरे होंगे या नहीं?' इसका उत्तर जैसे ग्रनिश्चत है ग्रीर केवल यही कहना होता है कि 'गोरे होने का कारण 'रहने से गोरे होंगे?', उपर के प्रश्न का उत्तर भी वैसा ही है। जो व्यक्ति ग्रसंख्य पदार्थ की सम्यक् धारणा न कर सकने के कारण सोचते हैं कि सभी मुक्त हो जाने से विश्व जीवशून्य हो जायगा ग्रीर उस डर के मारे बहुत प्रकार के किल्पत मतों में विश्वास करना ही ग्रच्छा मानते हैं उनको यह समभना चाहिए।

ज्ञानसाधन तथा वैराग्य पुरुषेच्छा की अपेक्षा करते हैं। सारे जीव ऐसी इच्छा करेंगे या नहीं यह अनिश्चित है। दो चार आदिमियों को क्लीव (नामर्द) देखकर यदि कोई

श्राशंका करे कि ये लोग जिस कारण से बलीव हुए हैं उसी से सारी दुनियाँ क्लीव हो सकती हैं श्रीर ऐसा होने पर तो दुनियाँ सृष्टिहीन हो जायगी। यह शंका जिस ढंग की है सारी दुनियाँ संसारिपुरुष शून्य होगी यह शंका भी वैसी है। शास्त्र में कहा है 'श्राप्त हि विद्वत्सु मुच्यमानेषु सर्वदा। ब्रह्माण्डजीवलोकानामनन्तत्वादशून्यता।' प्रतिमुहूर्त्त में श्रसंख्य पुरुष मुक्त होने पर भी कभी बद्ध पुरुषों का श्रभाव नहीं होगा। वस्तुतः श्रनन्त जीव निवास लोकों में श्रसंख्य पुरुष प्रतिमुहूर्त्त मुक्त हो रहे हैं।

ग्रसंख्य पदार्थी का गिराततत्त्व यह है—ग्रसंख्य+ग्रसंख्य=ग्रसंख्य, ग्रसंख्य — ग्रसंख्य = ग्रसंख्य । ग्रसंख्य ×ग्रसंख्य = ग्रसंख्य । ग्रसंख्य ÷ ग्रसंख्य = ग्रसंख्य ।

कारएा, ग्रसंख्य का ग्रधिक या कम नहीं है। ग्रतः विश्व संसारिपुरुषशून्य हो जाने की शंका से जो पुनरावृत्तिहीन मोक्ष स्वीकार करने में साहस न करते हों वे ग्राश्वस्त हो जायँ। 'पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।'

भाष्यम् - गुणाधिक।रक्रमसमाप्तौ कैवल्यमुक्तं तत्स्वरूपमवधार्यते -

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति-रिति ॥ ३४ ॥

कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मनां गुणानां तत् कैवल्यम् । स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्बुद्धिसत्त्वाऽनिभसम्बन्धात् पुरुषस्य चितिशवितरेव केवला, तस्याः सदा तथैव।वस्थानं कैवल्यमिति ॥ ३४॥

इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे सांख्यप्रवचने वैयासिके कैवल्यपादश्चतुर्थः।
भाष्यानुवाद—गुणों की ग्रधिकारसमाप्ति होने पर कैवल्य होता है यह कहा गया
है, ग्रब उसके (कैवल्य के) स्वरूप का ग्रवधारण किया जा रहा है—

३४। पुरुषार्थशून्य गुणों का प्रलय ग्रथवा स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति कैवत्य है। सू० ग्राचरितभोगापवर्ग, पुरुषार्थशून्य, कार्यकारस्मात्मक (१) गुणों का जो प्रतिप्रसव या प्रलय है वही कैवत्य है। ग्रथवा स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति ग्रथीत् फिर पुरुष की बुद्धि सत्त्व के साथ ग्रभिसंबंध शून्यता के कारसा चितिशक्ति केवल होती है ग्रौर उसका इसी प्रकार का शाश्वत श्रवस्थान ही कैवत्य है।

इति श्रीपातंजल योगशास्त्रीय वैयासिक सांख्यप्रवचन का कैवल्यपाद का ग्रनुवाद समाप्त । योगभाष्यानुवाद समाप्त ।

टीका—३४ (१) कार्यकारणात्मक-गुण = लिंग शरीर के रूप में परिणत महदादि प्रकृति और विकृति। योग-द्वारा अपने ग्रहण का ही प्रतिप्रसव होता है, ग्राह्म वस्तु का

नहीं । गुर्गात्मक ग्रहरण का जो परिगाम-क्रम है उसका समाप्तिरूप प्रतिप्रसव या प्रलय ही पुरुष का कैवल्य है ।

चितिशिवत की दृष्टि से कहने पर—कैवल्य होता है स्वरूप प्रतिष्ठ चितिशिवत की निःसंगता। अर्थात् केवल चितिशिवत का ही रहना या बुद्धि के साथ संबंध-शून्य होना।

प्रतिप्रसव या प्रलय का ग्रर्थ है पुनरुत्पत्तिहीन लय। बुद्धि प्रलीन होनेपर पुरुष सदा ही पुरुष केवली रहता है, यही कैवल्य है।

हम इन्द्रियग्राह्य तथा ग्रनुभवग्राह्य विषयों को साक्षात् जानकर उनका भाषा से चितन करते हैं। परन्तु ऐसे भी विषय है जिनकी भाषा है किन्तु वस्तु ग्रथवा यथार्थ विषय नहीं है, जैसे कि दिक्, काल, ग्रभाव, ग्रनंतत्व इत्यादि । 'व्यापित्व', संख्या' इत्यादि प्रकार के पदों का म्रर्थ भी वास्तव मे विषय-मूलक नहीं परन्तु भाषामूलक मात्र होता है । इस प्रकार शब्दमूल ऋचित्य पदों को या पदमूलक व्यवहार्य ग्रवस्तुविषयक वैकल्पिक ज्ञान को ग्रभिकल्पना (conception) कहते हैं । व्यवहार योग्य ग्रभिकल्पना युक्तियुक्त भी होती है तथा ग्रयुक्त भी अर्थात वस्तुविषयक भी होती है तथा अवस्तुविषयक भी । युक्तिसिद्ध अचिन्त्य वस्तु-विषयक ग्रभिकल्पना के द्वारा (with rational conception) पुरुष प्रकृति समभी जाती है। श्रुति भ्री कहती है 'हृदा मनीषा मनसाभिक्लृग्तः', ग्रस्तीति बुबतोऽन्यत्र कथन्तदुपल-भ्यते । ' 'स्रवाड्मनसगोचर' का ग्रर्थ है मन का विषय न होने के कारण साधारण वाक्य से जिसका स्रभिधान नहीं किया जाय । 'स्रदृश्य', 'स्रव्यवहार्य' 'स्रचिन्त्य' इत्यादि निषेधार्थक पदों के ही हम प्रधानतः पुरुषतत्त्व को समभते हैं। उसे "है" कहना पड़ता है स्रोर वह स्रनात्मभावशून्य है तथा साधारण "मैंपन" का मूल 'एकात्मप्रत्ययसार' (श्रुति) है ऐसा भी कहना पड़ता है। न्याय्य भाषा से इस प्रकार समभना ही श्रभिकल्पना कही जाती है। पहले पहल पुरुषवत्त्व की ऐसी अभिकल्पना (अभिमुख में कल्पना) करते हैं, फिर उसे भी छोड़ने पर ग्रर्थात् कमशः चित्तवृत्तियों का निरोध करने पर जो रह जाता है वही निर्गुरा पुरुष तत्त्व है एवं वही उसकी उपलब्धि भी होगी।

पुरुष की तथा प्रकृति की अभिकल्पना इस प्रकार करनी पड़ती है—पुरुष "मंपन" का चेतन मूल स्वरूप हैं, वह बड़ा या छोटा नहीं है, अणु से भी अणु (परमाणु) या परिमाएहीन है, निज बोधरूप हैं (जिसमें निजत्व की संपूर्णता हुई है) अतः संपूर्णतया अविभाज्य, पृथक् या असंकीणं और एक स्वरूप है। वह कहाँ है ऐसी कल्पना करने से उसका बाह्य ज्ञेयत्व हो जायगा और पुरुष की अभिकल्पना नहीं होगी। प्रकृति भी परिमाण विषय में पृश्व के समान अणु से भी अगु है तथा वह सम्पूर्णतया दृश्य है। स्थान (अमुक जगह पर स्थिति) और मान से हीन होने पर भी प्रकृति ज्यंग होने के कारण असंख्य परिणामों में परिणातहोने योग्य है। प्रत्येक पुरुप-द्वारा उपदर्शन-साक्षेप प्रकृति-परिणाम प्रत्येक पुरुष के पास असंख्य है। प्रकृति के प्रकाश स्वभाव द्वारा दृष्ट होने पर केवल में इस प्रकार के लक्षण वाला महत् बनता है और वह देशातीत होने पर भी कालातीत नहीं होता है, क्योंकि वह अहंकार आदियों में परिणात हो रहा है। 'में' इस प्रकार का ज्ञान होनेपर ही उसके स्थितिगुण द्वारा वह संस्कार रूप से स्थित होता है। असंख्य संस्कार रहने के कारण

• ( ३४६ )

चाहते हैं वे, 'पुरुष प्रकृति कहाँ है ?' सर्व देश-या श्रत्पदेश-व्यापी है, श्रथवा उसके 'कुछ श्रंश में' इत्यादि, प्रकार का चितन सर्वथा त्याज्य हैं यह याद रखें तो ज्ञान-पूर्वक उनकी यथार्थ धारण कर सर्केंगे।

चौथा पाद समाप्त ।

इति श्रीमद् हरिहरानन्द ग्रारण्यकृत योगभाष्य की भाषाटीका समाप्त ।

'मैंपन' का अनादिकालिक परिगामज्ञान होता है, एवं, ग्राह्म के श्रभिमान से क्षुद्र या विराट परिमागा का 'मैं' है, ऐसा दैशिक परिगामज्ञान होता है। जो इस दर्शन को समभना

## शुद्धि पत्र भूमिका

| पृष्ठ        | पंक्तित      | <b>प्र</b> शुद्ध      | যু <b>ৱ</b>             |
|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 8            | २०           | नमाज                  | नेयाज                   |
| ×            | ₹ १          | को-पुरुष              | को ग्रक्षर पुरुष        |
| ६            | <b>२</b> ६   | प्रगट                 | विदित                   |
| 25           | 7 7          | कतिपय                 | कतिपय अंश में           |
| 52           | २२           | श्राधीन               | - ग्रनाधीन <sup>े</sup> |
| 8 %          | ७,८,११,१२,१४ | ग्रहमत्व              | ग्रहंभाव                |
|              |              | पातंजल दर्शन          |                         |
| 8            | २४           | यस्त्यक्तवा           | यस्त्यक्त्वा            |
| १०           | २५           | बृध्टि                | द्रष्ट्                 |
| 88           | <b>१७</b>    | बहुत्व                | बहुत्वे                 |
| १३           | २६           | वृष्ट                 | ब्रब्ह                  |
| १५           | २१           | त्रत्याक्षनुमानागमाः  | प्रत्यक्षानुमानागमः     |
| १५           | े २८         | संकान्तय              | संकान्तये               |
| <b>?</b> (2) | , 8          | पुनर्नभव              | पुनरनृभव                |
| २१           | २            | घास्यते               | घा <i>स्य</i> न्ते      |
| २१           | 58           | विपर्यया              | <b>विपर्य्ययो</b> ं     |
| २१           | २४           | व्यवहा ो              | व्यवहारो                |
| <b>२</b> २   | २५           | चिन्तन होता           | चिन्तन नहीं होता        |
| २२ ्         | 3 8          | कर्त्तृं रूप          | कर्त्तृश्व              |
| २३           | ३३           | नहीं जान पड़ते        | है                      |
| २५           | 8 R- 8 K _   | बुद्धि प्रोह्या       | बुद्धिप्रीह्या          |
| २५           | 38           | गि <b>रो</b> द्धव्याः | नि <b>रो</b> द्धव्याः   |
| 35           | २६ ८         | कला                   | जिसका                   |
|              | ३७           | <b>अविद्या</b>        | स्रविचा के              |

|            |          | ( २ )                    |                         |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| पृरठ       | पंक्ति - | श्रशुद्ध                 | গুৱ                     |
| २व         | २०       | दीघकलनैरंतयसःकार         | दीर्घकालनै रंतर्यसःकारा |
| 28         | २७       | विषय चित्त               | विषय में चित्त          |
| ३०         | २६       | <b>भ्र</b> वित्छेदाज्    | श्रविच्छेदाज्           |
| ३५         | 3        | भी                       | ही                      |
| ३५         | १३       | ग्रमित्वमात्र            | ग्रहंभावमात्र           |
| ३५         | २=       | <b>ग्रस्तं</b> प्रज्ञातः | श्रसंत्रज्ञातः          |
| ३५         | ३०       | तदभ्यासपूर्व             | तदभ्यासपूर्वं           |
| 88         | २        | पदविवा                   | पदिमवा                  |
| 88         | ₹        | वशाच                     | वज्ञाचिच                |
| *5         | ₹४       | समाघि                    | समाधि नहीं              |
| ४६         | ₹ १      | वास्तविक                 | वैसा                    |
| 80         | २२       | मासन:                    | मातनः                   |
| 40         | <b>=</b> | व्यत्तिरिक्तः            | व्यतिरिक्तः             |
| 40         | २०       | तस्यैदवयं                | तस्यैश्वयं              |
| 40         | २२       | <b>व्य</b> भिते          | कामिते                  |
| ५०         | २४       | विरूद्धत्वाद्            | विरुद्धत्वात्           |
| ५०         | २५       | मैश्वर्य                 | मैश्वय्यं               |
| ५२         | २४       | पक्षम                    | पक्षय                   |
| ५२         | ₹€       | बीज                      | बीज की                  |
| ५३         | ३ ३      | श्रमाय                   | ग्रमेय                  |
| યૂહ        | १२       | पुवषामपि                 | पुर्वेषामपि             |
| ሂፍ         | २        | पुत्र:                   | पुत्र                   |
| ६०         | Ę        | वाचककत्वस्य              | वाचकत्वस्य              |
| ६०         | 3        | प्रणवाथंच                | प्रणवार्थञ्च            |
| <b>६</b> २ | १०       | तप्र:                    | ततः                     |
| ६३         | 8        | कऽन्तराया                | केऽन्तराया              |
| ६६         | २        | सत्यान''''लस्यवि         | स्त्यान'''लस्यावि       |
| ६६         | 3        | तव                       | नव                      |
| <b>६</b> ६ | २७       | व्याकरण                  | <b>ट</b> याधि           |
| इ६         | २८       | के समान                  | की श्रोर                |
| ६६         | ₹ १      | इच्छा                    | इच्छा न                 |
| ६८         | ३२       | यनाभिहता                 | येनाभिहता               |
| 33         | २६       | स्बाभाव                  | स्वभाव                  |
| 90         | 8        | तत्स्मृज्ञामि            | तत्स्पृशामि             |
| 98         | २१       | म्रभिनव ्                | ग्र <b>भिभव</b>         |

( \* )

| पुष्ठ       | पंक्ति     | <b>प्र</b> शुद्ध   | 2740                              |
|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| -           |            |                    | প্সন্তু                           |
| o X         | 3          | यस्मेदं            | यस्येदं                           |
|             | *          | भावनात्त           | भावनात                            |
| 10 K        | Ę          | भाषयेत्            | भावयेत्                           |
| ७६          | Ę          | ग्राना             | न लाना                            |
| 98          | 5          | भी                 | पहले से                           |
| 95          | 2          | <b>ष्वयेषु</b>     | <b>टब</b> र्थेषु                  |
| 30          | X          | योग                | योग में                           |
| 30          | Ę          | भावकार             | भाष्यकार                          |
| 30          | १८         | <b>हमु</b> च्यते   | त् <b>यु</b> च्यते                |
| 30          | 38         | त्मभत              | लभत                               |
| 33          | 38         | ध्यायतत्र          | ध्यायेतत्र                        |
| 50          | 8          | ब्रह्म वेश्म       | ब्रह्म वेश्म में                  |
| दर          | १२         | ज्ञानलम्बनं        | ज्ञानालम्बनं                      |
| द२          | २३         | <b>विनों</b>       | दिनों में                         |
| <b>≥</b> ≥  | \$ 68      | वामिमतं            | वाभिमतं                           |
| <b>5 5</b>  | २७         | भतस्व              | भूततत्त्व                         |
| 50          | 39         | गवाह्ययंः          | गवाद्यर्थः                        |
| 50          | २७         | योगी               | योगी की                           |
| 55          | ₹१-३२      | गविदर्घटादियो      | गवादिर्घटादिवी                    |
| 37          | 8          | कञ्जनः             | काञ्जनः                           |
| €3          | 68         | सूक्ष्म            | सूक्ष्मे                          |
| 63          | R          | तन्मात्र           | तत्मात्रं                         |
| €=          | 5          | चतुर्थो            | चतुर्घो                           |
| 33          | २१         | <b>ग्रगमे</b> ना   | <b>घागमेना</b>                    |
| १२१         | १८         | चिंदन              | चेष्टित                           |
| १•३         | १०         | निरोधि का          | . <b>निरो</b> धी                  |
| १०४         | 3          | संप्रज्ञातज        | संप्रज्ञातज संस्कार               |
| १०४         | 5          | परमगुराण्व         | परमगुराव                          |
| १०६         | 3          | रपामृद्धा          | रपरामुख्टा                        |
| 800         | v          | उत् <b>सुक</b> ता  | उम्मुखता                          |
| \$00        | <b>2</b> 8 | परिणामवस्थाम       | परिणामभवस्था                      |
| 800         | १६         | स्यंदमानसमुदायुक्त | स्यन्दमान''''समुदाचारयुक्त        |
| 800         | २४         | विच्छन्नो          | ৰি <del>ভিন্তু</del> স্ন <u>া</u> |
| <b>१०</b> ७ | २७         | यात्र              | मात्र                             |
| १०६         | २६         | प्रकान्त           | <b>डपह</b> त                      |

|              |            | ( % )                 | ( % )                    |  |  |
|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| र्वेद्ध      | पंक्ति     | <b>प्र</b> शुद्ध      | शुद्ध                    |  |  |
| 308          | १२         | रा                    | राग                      |  |  |
| ११०          | *          | न्निस्यन्दा''''शौत्वा | न्निस्यन्दान्नि ''शौचत्व |  |  |
| ११०          | <b>१</b> ३ | मित्रभावो             | मित्राभावो               |  |  |
| ११०          | 83         | ताम्या''' वस्तत्व     | ताभ्या'''वस्त्व          |  |  |
| <b>१</b> ११  | १७         | सर्वज्ञान             | सर्पज्ञान                |  |  |
| ११२          | હ          | योग्य                 | भोग्य                    |  |  |
| ११२          | 3          | पुरवा ़               | पुरुष                    |  |  |
| ११३          | 39         | शुद्धि                | ন্ <u>যু</u> ৱ           |  |  |
| 888          | 8          | सुख-र्सस्कार          | संस्कार                  |  |  |
| \$ 58        | २२         | उच्छेदृ               | उच्छेदद्                 |  |  |
| ११४          | २४         | ग्रहित                | स्राहित                  |  |  |
| १ <b>१</b> ८ | ą          | गतनाम                 | गतानाम्                  |  |  |
| 388          | २          | भाव                   | भावा                     |  |  |
| 399          | 3          | पणतेषु''''गावेषु      | पगतेषु '''भावेषु         |  |  |
| ११६          | ¥          | स्वकंम्परिणामं        | स्वकं परिणामं            |  |  |
| 388          | ሂ          | तिर्यत्तवेन           | तिर्य्यकत्वेन            |  |  |
| 388          | १४         | कृपादं                | कृपाईं                   |  |  |
| १२०          | १३ं        | मर्माशय               | कर्माशय                  |  |  |
| १२१          | १६         | क्लेशविनद्धः          | क्लेशावनद्धः             |  |  |
| १२१          | २१         | सचानिष्ट              | चानिष्ट                  |  |  |
| १२१          | २=         | जन्मायुभेगि""तिवि     | जन्मायुर्भोग" त्रिवि     |  |  |
| १२२          | 3          | कर्माशय सः            | कर्माशयः स               |  |  |
| १२२          | 5          | कर्त्तमि              | कर्ज्युमि                |  |  |
| १२२          | १०         | यत्रद                 | यत्रेद                   |  |  |
| १२२          | १३         | कथमित''''वदनीय        | कथमिति'" वेदनीय          |  |  |
| <b>१२</b> २  | १५         | यत्व                  | यत्त्व                   |  |  |
| १२२          | १६         | व्यज्जकं'''करीतोत     | व्यञ्जकं""करोतीति        |  |  |
| १२२          | १८         | नुज्ञयत               | नुज्ञायत                 |  |  |
| १२२          | २२         | तंदुल                 | तंडुल                    |  |  |
| १२३          | २=         | सुपरिहार              | सपरिहार                  |  |  |
| १२४          | · · · •    | प्रणाम                | प्र <b>माण</b>           |  |  |
| १२७          | 5          | हेतुका                | हेसुकाः                  |  |  |
| १२७          | 3          | स्त्येवं              | स्स्येव                  |  |  |
| ?20          | २१         | मन                    | वान                      |  |  |

|             |            | ( 4 )                  |                           |  |
|-------------|------------|------------------------|---------------------------|--|
| पुष्ठ       | र्पंक्ति   | श्रशुद्ध               | शुद्ध                     |  |
| १२८         | १०         | गृह्वात्यु             | गृह्णास्यु                |  |
| १२८         | २१         | -बुद्धिगुण:            | बुद्धिगुणाः               |  |
| १२८         | २४         | त्वतिशयेः              | त्वतिशयैः                 |  |
| १२८         | 38         | निवृत्तिहीनं           | निवृत्तिर्हानं            |  |
| १२८         | ३०         | भावितु''''उपायानेच     | भवितु " उपादाने च         |  |
| १३०         | 3          | वृत्त                  | वृत्ति                    |  |
| <b>१३</b> २ | १८         | दुखं                   | दुःखं                     |  |
| १३३         | <b>5</b>   | पादतत्म                | पादतल                     |  |
| १३३         | १०         | त्रितो                 | त्रित्वो                  |  |
| १३३         | ३१ .       | क्षय                   | क्षम                      |  |
| १३४         | १२         | ग्रविर <del>क</del> ्त | ग्रविरल                   |  |
| १३४         | १७         | ्रदेशकाल               | काल                       |  |
| १३४         | Ę          | संमाधर                 | समाहार                    |  |
| १३६         | २ <b>१</b> | जस्ता                  | ्दस्ता                    |  |
| १३७         | • ३६       | বৰ্ত্ত্ম               | ्वच्छिन्न                 |  |
| १३८         | Ę          | बृष्टं                 | ्र<br>बृष्ट्              |  |
| १३८         | १८         | परणित                  | परिणत                     |  |
| 3 \$ \$     | १२         | . तिपिक्रिया           | तापिकया                   |  |
| १३६         | २३         | तददृश्यं               | तद्दृश्यं                 |  |
| 3 \$ \$     | ₹0 .       | भोक्तोति               | भोक्तेति                  |  |
| 5%0         | <b>३</b> २ | ं तदाकारत्मभाव         | तदाकारताभाव               |  |
| <b>688</b>  | ٠. ۶٠      | क्षिध्य                | सान्निध्य                 |  |
| १४५         | ३६         | <b>.</b>               | ईश्वरानुराग               |  |
| १४६         | ₹ १        | का दार्शनिक            | के दर्शन के               |  |
| 880         | ₹.\$       | पारमार्मिक             | पारमायिक                  |  |
| १४८°        | 88         | विशेषा''''हेत निमित्तं | विशेषाणा'''हेतुर्निमित्तं |  |
| १४८         | १७         | न्बीयनी                | न्वयिनी 🦈                 |  |
| 840         | <b>5</b>   | मिटी                   | मिट्टी                    |  |
| १४०         | १५         | वाय                    | वायु                      |  |
| १५१         | २०,२१      | म्रान्तरिन्द्रिय       | ं ग्रन्तरिन्द्रिय         |  |
| १४२         | ą          | कापे                   | कार्य                     |  |
| १५२         | Ę          | संकल्प कर्मेन्द्रियम्  | संकल्पकिमन्द्रियम्        |  |
| १४२         | _ 20       | शब्दकायदि              | शब्द को यदि               |  |
| १५३         | १५         | ग्रभिमटा               | श्रभिमान                  |  |
| १४४         | ३६         | श्रोचादि               | भोत्रादि                  |  |

| ( & )        |            |                       |                         |  |  |
|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| पुष्ठ        | पंक्ति     | त्रशुद्ध              | શુ <b>હ</b>             |  |  |
| <b>१</b> ५६  | ą          | विशेषण                | विशेष                   |  |  |
| १५६          | १८         | भौक्तृ'''परि          | भोक्तृ '''प्रति         |  |  |
| १५६          | 38         | विशिष्ठी              | विशिष्टा                |  |  |
| १५८          | 2          | सवधर्माभाव            | सर्वधर्माभाव            |  |  |
| १६१          | १०         | निधन्न                | निष्पन्न                |  |  |
| १६१          | २८         | सांख्यादिका           | सांख्यकारिका            |  |  |
| १६३          | Ę          | समस्तका               | वर्मियोंका              |  |  |
| <b>१६</b> ३  | २४         | योग                   | भोग                     |  |  |
| १६४          | 2          | मुक्तभोगा             | भुक्तभोगा               |  |  |
| १६४          | १७         | समर्थं                | समर्थं                  |  |  |
| १६४          | १२         | स्वस्थ रहना ही भोग है | स्वस्थ न रहना ही रोग है |  |  |
| १६६          | 87         | हाने                  | हानं                    |  |  |
| १६६          | ३२         | निवृत                 | बिवृत                   |  |  |
| १७०          | १          | प्रास्युपाय           | प्राप्रयुपाय            |  |  |
| १७०          | 3          | स्वाति                | स्याति                  |  |  |
| 00}          | ३२         | वरणलमा                | वरणमला                  |  |  |
| १७१          | ¥          | विप्रि                | विप्र                   |  |  |
| १७२          | ३६         | गीत                   | भोत                     |  |  |
| १७२          | ३७         | योगी                  | योगसिद्ध                |  |  |
| १७३          | १          | कैवल्य ग्रीर          | भौर                     |  |  |
| १७३          | ą          | हीनोपायः              | हानोपायः                |  |  |
| १७३          | १२         | स्यित्याभि            | स्यित्यभि               |  |  |
| १७६          | v          | यथाबतानि "'प्रभाव     | यथा यथा व्रतानि""श्रमाद |  |  |
| १७६          | ११         | भूतोपद्यात            | भूतोपद्यात              |  |  |
| १७६          | २७         | वज्रक                 | वञ्चक                   |  |  |
| १७७          | 88         | मूलतत्व समभने         | मूलतत्त्व न समभने       |  |  |
| १७७          | ३२         | भक्ष्य कपेड़ों        | भक्ष्य पेड़ों           |  |  |
| १६०          | <b>?</b> ३ | मत्स्येब्वेब          | मत्स्येष्वेव            |  |  |
| १८०          | १६         | বল্লিসা               | विच्छन्ना               |  |  |
| <b>१</b> द १ | 3          | मैना                  | मोना                    |  |  |
| १८१          | १०         | क्चि                  | কৃতন্ত্                 |  |  |
| १८१          | १६         | ग्राध्यन्तर           | ्र<br>ग्राभ्यन्तर       |  |  |
| <b>१</b> म ३ | 28         | शरणा                  | शरण                     |  |  |
| १८३          | १५         | दयान                  | ददान '                  |  |  |
| १८४          | <b>१</b> १ | परकणं                 | पकरणं                   |  |  |
| १८५          | २६         | प्रस्टियां            | प्रतिस्टायां            |  |  |

| ( 0 )        |                         |                                   |                      |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>्ट</b>    | <b>पंक्ति</b>           | भग्द                              | शुद्ध                |  |  |
| <b>₹</b> ८७  | 3                       | <b>बिस्थान्य</b> क्               | दिक्स्थान्य          |  |  |
| १८८          | <b>१</b> ३              | कथमध्मासं                         | कथमहमासं             |  |  |
| १८६          | २२                      | ऐकाग्ज्येयं                       | ऐकाग्ज्यं            |  |  |
| १८६          | २३                      | सत्व                              | सत्त्व               |  |  |
| १६०          | १६                      | तयो                               | तपो                  |  |  |
| \$3\$        | २७                      | विज्ञानमयी                        | विज्ञान              |  |  |
| १६२          | २१                      | सुखम्                             | सुखं                 |  |  |
| <b>१६</b> २  | २४                      | निश्चनत                           | निश्चल               |  |  |
| 838          | २                       | शितो <sup></sup> सत <del>्र</del> | शीतो'''सनज           |  |  |
| १ <b>६</b> ४ | १३                      | तपो                               | तयो                  |  |  |
| १६६          | 8 \$                    | श्रर्वाचीन                        | ध्रप्राचीन           |  |  |
| २००          | 4,88                    | ऊँ                                | ग्रोम्               |  |  |
| <b>२०६</b>   | ×                       | इत्येषं                           | इत्येव               |  |  |
| 305          | 8                       | मूर्धिवं                          | मूर्धिन              |  |  |
| २ <b>१</b> ३ | २२                      | स्मैक                             | स्यैक                |  |  |
| ११४          | 35                      | ंदुश्चिरि                         | वुश्चरि              |  |  |
| २१६          | २४                      | संचित                             | संज्ञित              |  |  |
| २१६          | २६                      | भूमेयनि ह्याजिता                  | भूमेर्यान "ह्या बता  |  |  |
| २१६          | २७                      | भ्मि                              | भूमि                 |  |  |
| 250          | २१                      | श्रनामत प्राप्त                   | ग्रनागत ईव्वरता      |  |  |
| 250          | 35                      | चमम्                              | त्रयम्               |  |  |
| २२३          | १६                      | पाभिक्यक्ते । सत्यां              | पाभिव्यक्तौ संस्या   |  |  |
| २२३          | १६                      | लक्षणाभ्या                        | लक्षणाभ्यां          |  |  |
| २२३          | २३                      | एवं                               | एव                   |  |  |
| २,२३,        | २८                      | प्रतिषघात्                        | प्रतिषेघात           |  |  |
| २२४          | १०                      | विनाश्योवना                       | विनाश्यविना          |  |  |
| २२४          | २७                      | ग्रधिकार                          | श्रविकार             |  |  |
| २२६          | २६                      | बँगला में एक                      | एक                   |  |  |
| २३६          | ३०                      | कभो                               | कभी नहीं             |  |  |
| २३५          | <sup>ं</sup> २ <b>८</b> | उपेक्षा                           | . <b>ग्र</b> पेक्षा  |  |  |
| २३६          | 80                      | देशा                              | बेरुय                |  |  |
| २३६          | १ <b>२-१</b> ३          | भ्यरचा ""सेभ्यश्च                 | भ्यश्चा'''श्येभ्यश्च |  |  |
| २३६          | १३                      | समान्वा                           | समन्वा               |  |  |
| २३६          | १८                      | समगनन्तर "'एवं समान               | समनन्तर'''' एव समन   |  |  |
| २३६          | 38                      | परिणा                             | पारिणा               |  |  |

| पृष्ठ           | पंक्ति        | श्रशुद्ध           | शुद्ध                      |
|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| २३६             | રપ            | मम्युप             | मभ्यूय                     |
| २३६             | ३१            | श्रनुमति           | श्रनुमित                   |
| २३७             | 8             | व्यापारासत्व       | <b>ब्या</b> पारारूढ़       |
| २३७             | 2             | भ्रव्यय            | श्रव्यप                    |
| २३६             | <b>१</b> २    | मत के              | मत में                     |
| २३६             | ३१            | ग्रन्याध्य         | श्रन्याय्य                 |
| २४०             | १८            | SO                 | to                         |
| २४०             | २६            | formsnumeral       | turnsnoumenal              |
| २४२             | R             | हेतु               | हेतुः                      |
| २४२             | ६             | परिणामः ऋमः        | परिणामऋमः                  |
| 585             | 3             | तस्माङ्कयो         | तस्माद् द्वयो              |
| २४२             | <b>१</b> ३    | धमः                | धर्मः े                    |
| 588             | २६            | िऋयामा             | क्रियमा                    |
| २४६             | ३             | रुप्या             | ्रुच्य                     |
| २४६             | 8             | वध्वो''''रोधिना    | वहवो रोधिनो                |
| २४६             | १०            | वाग्व्यहार         | वाग्व्यवहार                |
| <b>२</b> ४६     | १७            | न साधना            | न ह्यसाधना                 |
| २५०             | २१            | विशेष              | विशेष्य                    |
| २५०             | ३०            | है                 | रह सकता                    |
| <del>२</del> ५२ | 5             | हेम                | हेय                        |
| २५३             | २७            | प्रत्ययकाल में     | प्रत्यय में                |
| २५४             | 88            | तद                 | तद                         |
| २५८             | <b>२</b> १    | सूद्र              | क्षुद्र                    |
| २५८             | <b>२</b> ७    | <b>ब्रा</b> ह्यः   | बाह्य:<br>-                |
| २६ <b>१</b>     | ₹             | त्रिदेशों          | त्रिदशों                   |
| <b>२६</b> ३     | ₹ .           | श्रावरण करता       | श्रावरण काटता              |
| २६३             | २७            | धीरणा              | धोराणां<br>•               |
| २६५             | २६            | फलताः              | फुलतः                      |
| २६८             | २४            | पृष्ठभाग           | पश्चात्                    |
| <b>२६</b> ६     | २             | तद्विवक            | तद्विवेक                   |
| २६६             | ३             | सर्वभेव'''प्रातिमय | सर्वमेव "'' प्रातिभस्य     |
| २७०             | 8             | परिणामिणोऽमन्य     | परिणामिनोऽत्यन्त           |
| २७०             | ¥             | विजानीयद्          | विजानीयाद्                 |
|                 |               | नित्यञ्जायन्ते     | नित्यं जायन्ते             |
| २७४             | ६ <b>१</b> ६१ | २, ५०६४६, पूर्७४६  | १६१२, ७४६ प्० ब्रह्मस्य है |

| प्ष्ठ        | पंक्ति        | श्रशुद्ध                     | शुद्ध                                      |
|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| २७७          | ą             | परिणाम                       | परिमाण                                     |
| <i>७७५</i>   | २०            | वहिभू तस्यव                  | वहिभू तस्यैष                               |
| २७८          | १५            | ब्राह्मण                     | नाह्मण<br>नाह्मण                           |
| २८१          | ৬             | योगा                         | भोगा                                       |
| २८१          | 3\$           | सङ्कल्पस्ता                  | सङ्कल्पता                                  |
| २८१          | २द            | चाह                          | चाहे                                       |
| २८३          | 8             | एव                           | एवं                                        |
| २८४          | Ę             | क्षीणल दश                    | क्षीणक्लेश                                 |
| २५४          | १२            | श्रहोप                       | <b>प्र</b> शेष                             |
| २६४          | २४            | समुपतिष्ठन्ति                | समुत्तिष्ठन्ति                             |
| २८४          | ₹ <b>१</b>    | तदेतेषां                     | तदेतेषां                                   |
| २८६          | १३            | ग्रन्याख्यात                 | व्याख्यात                                  |
| २८६          | २४            | एषोऽन्तहृदय                  | ए बो उन्तर्ह् बय                           |
| २८६          | ~ २५          | वासुघुना                     | एवासाधुना                                  |
| २८७          | १३            | सर्वमिर्दमुपाजित             | सर्वमिदमुपाजित                             |
| २८७          | 88            | मजरमरस्थानं                  | मजरम <b>म</b> रस्थानं                      |
| २८७          | २१            | भावमिध्यति                   | भावियष्यति                                 |
| २८७          | २३            | चार्थेऽभिमुखी                | चार्थोऽभिमुखी                              |
| २८८          | २२            | परमापकर्पर्यन्तः             | परमापकर्षपर्यन्तः                          |
| 980          | १=            | <b>म</b>                     | में                                        |
| <b>२</b> 8२  | १८            | घिनीस्ति<br>-                | धिर्नास्ति                                 |
| २ <b>६</b> २ | २३            | कियन्काल<br>-                | कियान्काल                                  |
| 787          | <b>२</b> ३    | ह्यस्ति                      | द्यू स्ति                                  |
| ₹35          | 8             | रह                           | खण्डित                                     |
| <b>२</b> ८३  | 8             | तुल्ययो                      | त्तुस्ययो                                  |
| <b>२</b> हे३ | હ             | मयव्यग्रस्य                  | मन्यस्यग्रस्य                              |
| २६५          | १५            | किञ्चिद्                     | किञ्चिद                                    |
| २६६          | 5             | क्लेशाभावत्कर्म''''पुनदृश्य  | <b>व</b> ञ्जेज्ञाभावात्कर्म''''पुनर्द् श्य |
| २६६          | २०            | श्रर्शन                      | श्रदर्शन                                   |
| २६६          | <b>२</b> ८,२६ | <b>ग्रवएव विवेकज करने</b> से | म्रतएव विवेकजज्ञान सः <b>धन नकरने</b>      |
| •            |               |                              | पर भी कैवल्य होता है। २।४३                 |
|              |               |                              | (१) देखिये । विवेकंज ज्ञान कहनें से ।      |
| २६ =         | ₹             | जन्मता''''ग्रौषधिभिः         | जन्मना "अविधिभिः                           |
| ३००          | 8             | विप्लावियषु:                 | पिप्लाविषयुः                               |
| \$00         | ₹X            | नन्दीम्वरादुभ                | नन्दी <b>ऽवरादय</b>                        |
| ३०१          | २२            | यप्त''''कामाव्'''भवन्त्यण्या | यदा'''कायान्'''भवस्त्यथा                   |
| ३०१          | २५            | मपादाय                       | मुपादाय                                    |

| বৃত্ত                                       | पंक्ति      | श्रशुद्ध                   | য়ৢ৻৽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३०२                                         | १ <b>ह</b>  | चित्ताना                   | चित्तानां .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ν σ. · π. · · · · · · · · · · · · · · · · · | . २६        | पाँचवें सूत्र के ग्रन्त की | यहाँ पर लक्ष्य करना चाहिए कि एक ही शस्मिता मान्न से बहु शरीरों के परिचालक वहु निर्माण चित्त की बात ही यहाँ पर कही गयी है। व्यवहारिक ग्रात्मभाव का मूल श्रस्मिता सात्र है वह सर्ववा एक ही है। जैसै एक शरीर के पृथक् पृथक् कार्यकारी ग्रङ्ग प्रत्यङ्ग रहने पर भी वे विचरणशील (ग्रलातचक्र के न्याय से) एक ही चित्त हारा परिचालित होते हैं, उसी प्रकार वहु शरीर भी एक प्रधान चित्त के लधीन वहु ग्रप्रधान चित्त के होता है। किन्तु वह ग्रस्मिता मात्र वा वहुजीव (वेदान्त की जीवाख्या वृद्धि) सृष्ट हो नहीं सकते। ग्रन्एव योगिधिद्ध के वहु निर्माण-चित्त होने पर भी उसका ग्रस्मितामात्र एक ही रहने के कारण उन्हें एक ची जीव कहना पड़ेगा। पृथक् जीवों के प्रत्येक को ही जो स्वतंत्र ग्रस्मिता वा मैपन का बोध होता है सो प्रत्यक्ष ग्रनुभूत तथ्य है। ग्रत्युव कोई एक जीव वहुजीव होता है ग्रथवा वहु जीव किसी एक जीव में लीन होते हे इत्यादि ग्रयुक्त कल्पनाग्रों का यहाँ पर कोई ग्रवकाञ नहीं है। |
| ₹•₹                                         | २६          | नीतः                       | ततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ₹•४                                         | २७          | कृष्णा                     | कृष्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३०५                                         | ् <b>२१</b> | तदविपाका                   | तद्विभाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३०५                                         | 39          | शमन                        | शयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३०६                                         | <b>११</b>   | वासता                      | वासना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३०६                                         | २६          | दूर देश र्तथा "एवोदियाद    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३०६                                         | २६          | व्यवहितोना                 | <b>स्यवहिताना</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                     |                  | ( •• )                                     |                                  |
|---|---------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|   |                     |                  | ( 88 )                                     |                                  |
|   | वृष्ठ               | पंक्ति           | श्रशुद्ध                                   | যুত্ত                            |
|   | ३०६                 | ३०               | संस्क । रयो                                | संस्कारयो                        |
|   | ३०६                 | , ३४             | च्छेदारन्तर्य मेव                          | च्छेदादानन्तर्यभेव               |
|   | ३०८                 | 8                | येयमात्या                                  | येयमात्मा                        |
|   | ३०८                 | 85               | ज्ञानवैराग्य                               | ज्ञानवैराग्ये                    |
|   | ३१०                 | २०               | इःखं '''दुःखाद                             | हु:खंदुःखाद्                     |
|   | ३१०                 | २३               | क्लेशानम्                                  | क्लेशानाम्                       |
|   | ३११                 | ३०               | व                                          | वे                               |
|   | ३१३                 | પૂ               | নিৰিষ                                      | निविषयं                          |
|   | ३ <b>१</b> ३        | Ę                | भागायस्य                                   | भागीयस्य                         |
|   | ३१३                 | १५               | सरूप                                       | सद्रूप                           |
|   | ३१४                 | १०               | सत्त्य                                     | सत्त्व                           |
|   | ३१५                 | ४                | जिनते                                      | जितने                            |
|   | ३१६                 | २०               | तीनागताः                                   | तीतानागताः                       |
|   | <b>३१६ ∙</b><br>३१७ | ३०<br>४          | <b>H</b>                                   | में                              |
|   | ₹ <i>९</i> ७        |                  | पारिमाथिक                                  | पारमाथिक                         |
|   |                     | <b>38</b>        | पह्नवते                                    | पह्नवते                          |
|   | ३१⊏                 | ` <del>२</del>   | विषयभाव<br>                                | विषयाभाव                         |
|   | ₹१⊏<br>====         | २१               | वाह्व                                      | वाह्य                            |
|   | ₹१⊏                 | <b>१</b> ३       | त चान्य                                    | न चान्य                          |
|   | ३२०                 | y                | तन्मध्यस्य भ्रौर                           | तन्मध्यस्थ चित्त ग्रौर           |
|   | <b>३</b> २०         | २४               | प्रमाणकगृहीत                               | प्रमाणकमगृहीत                    |
|   | ₹ <b>२</b> २        | 8                | भी                                         | भी है                            |
|   | <b>३</b> २२ ·       | <b>१</b> २       | विषयःरज्जयति                               | विषया:रज्जयन्ति                  |
|   | ३२३                 | ₹                | तथायोग्य                                   | यथायोग्व                         |
| • | ३३४ • •             | x                | जाना चाहिये                                | जाता है                          |
|   | ३२४                 | 3                | प्रत्यतन्यम्                               | प्रत्येतव्यम्                    |
|   | ₹ <b>२</b> ४        | <b>१</b> ०       | चारिनश्च<br>चिदित                          | चाग्निरत्र<br>चिदिति             |
|   | ३२४<br>३२६          | <b>१</b> २<br>२५ | ाचादत<br>जाना जाय इसलिये कि व <sub>ै</sub> | ाचादात<br>जाना जाता है इसलिये वह |
|   | ३२६                 | २३               | वित                                        | चित्तं                           |
|   | <b>३</b> २७         | 8                | चित चेव्चित्ताग्तरेण                       | विसं चेचित्रतान्तरेण             |
|   | ३२७                 | ٠<br>२           | बुद्धिबुद्धनीमनु                           | बुद्धिबुद्धोनामनु                |
|   | ३२७                 | Ę                | त्युत्तवातत्                               | त्युक्त्वा तत                    |
|   | ३२७                 | 5                | त्युत्त्ववा                                | त्युक्त्वा                       |
|   | ३२७                 | ३ ३              | हं ग्रीर                                   | श्रन्य                           |
|   | <b>3</b> 78         | २१               | तद्व .                                     | तद्व                             |
|   | ३२६                 | २४               | मावशिष्टां •                               | मविशिष्टां                       |

| पृष्ठ                       | पंक्ति          | <b>श्र</b> शुद्ध                     | গুৱ                              |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 330                         | १३              | चित                                  | चित्                             |
| ₹ ३ •                       | १५              | तदाकाररापत्ति                        | तवाकारापत्ति                     |
| \$30                        | २४              | शम्यते                               | गम्यते                           |
| <b>3</b> 38                 | २               | गहीतृ                                | ग्रहीतृ                          |
| ३३१                         | १३              | भ्रान्ति-बीच                         | <sup>≁रुरा</sup><br>भ्रान्ति बीज |
| ३३१                         | १८              | श्रधिगण                              | ग्र <b>ा</b> धगम                 |
| <b>३</b> ३१                 | ३०              | विषय्यासितर्शनै:                     | विपर्धासितदर्शनैः                |
| <b>३३२</b>                  | १३              | है ? भाष्यकार ने यह                  | है सो भाष्यकार ने                |
| 338                         | 8               | देषाद                                | .दोषाव्                          |
| ३३४                         | Ŗ               | कुत                                  | कुतः                             |
| ३३४                         | २७              | रचि                                  | रु <sup>(1)</sup><br>रुचि        |
| ३३६                         | 5               | प्रयत्न                              | प्रत्यय                          |
| ३३६                         | २२              | समाधानेच्छ                           |                                  |
| ३३७                         | ११              | भव्यस्था                             | समाधारे च्छु                     |
| ३३७                         | <b>१</b> ३      | किश्चि'''तथापि                       | श्रव्यक्तावस्था •                |
| ३३८                         | ३               | गेहन                                 | किञ्चितत्रापि<br>मेहन            |
| ३३८                         | ३२              | भूखे होने पर करते हैं श्रौर ग्रँधेरा | करते हैं झौर भूसे होने पर झंधेत  |
| 358                         | १५              | तमनङ्गिल                             | तमनङ्गलि                         |
| ३४०                         | १८              | क्लशकर्म                             | क्लेशकर्म                        |
| ३४०                         | २०              | श्राय                                | श्रायु                           |
| ₹ <b>४१</b>                 | 85              | क्षीणतृण                             | क्षीणसृहणः                       |
| ३४१                         | ξ⊏              | पयंत                                 | पर्यंत                           |
| ३४२                         | 7               | जनमगे। "करने                         | जन्मेंगे। "कहने .                |
| ३४२                         | Ę               | को                                   | की                               |
| \$8 <b>6</b>                | <b>શ્પ</b>      | रहते                                 | रहती                             |
| ३४२                         | 85              | कलांश                                | कालांश                           |
| ३४२                         | २३              | प्रराणता = ग्रनभूत                   | पुराणता = श्रननुभूत              |
| 385                         | २७              | नाश                                  | नाम                              |
| <b>₹</b> ४ <b>२</b>         | २६              | ग्णत्रय                              | गुणत्रय                          |
| ३४५                         | १०              | 'ब्यापित्व'                          | 'व्यापित्व', 'सत्ता'             |
| ३४ <b>५</b><br>३ <b>४</b> ५ | 38              | के                                   | से                               |
|                             | <b>२</b> २      | पुरुषवत्व                            | पुरुषंतत्व                       |
| ३४५<br><b>३४</b> ५          | <b>२५</b><br>३२ | 'मेंपन'                              | श्रह्ंभाव                        |
| <b>३४६</b>                  | * * *           | साक्षेप                              | सापेक्ष                          |
| ₹ <b>४</b> ६                |                 | 'मैपन'''पणाम<br>'के' के के           | श्रहंभाव'''परिमाण                |
| ₹8€                         | 2               | 'में' है, ऐसा                        | 'मैं'—ऐसा                        |
| 7**                         | २               | परिणामज्ञान                          | परिमाणज्ञान                      |